# KAVITÂ NIKUÑJA Volume II.

## SÂHITYA VAIBHAVAM

[ illustrating

The various Angas and Upângas of Sanskrit Sâhitya in Hindi Chhandas

and describing alongside

the scientific inventions and the state of modern society etc.]

BY

#### BHATTA S'RI MATHURANATH SASTRI SAHITYACHARYA,

PROFESSOR OF HINDI AND SANSKRIT, MAHARAJA'S COLLEGE, JAIPUR,

PRINTED AT

THE NIRNAYA SAGAR PRESS, BOMBAY.

1930.

# KAVITÁ NIKUÑJA

Volume II.

## SÂHITYA VAIBHAVAM

[ illustrating

The various Angas and Upângas of Sanskrit Sâhitya in Hindi Chhandas

and describing alongside

the scientific inventions and the state of modern society etc.]

BY

#### BHATTA S'RI MATHURANATH SASTRI SAHITYACHARYA,

Professor of Hindi and Sanskrit, Maharaja's College, Jaipur,

PRINTED AT

THE NIRNAYA SAGAR PRESS, BOMBAY.

1930.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya-sagar Press, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

> Published by Mathuranath Shastri, Bhatta Garden, Jaipur.

Presented, ace: no: 1725-6 Be 6000 891.263 M 45 S Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya-sagar Press, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay. Published by Mathuranath Shastri, Bhatta

Garden, Jaipur.

व्यञ्जदृत्तपुञ्जे 'मञ्जुकवितानिकुञ्जे' चित्रचित्रितं

साहित्यवैभवम्

यत्

स्रिसेवकेन, तैलङ्गान्ववायसुधासागरसम्रत्थश्रील-श्रीकृष्णाभिधानकविकलानिधिवंशजेन ।

जयपुरराजकीय'महाराजाकालेजी'यहिन्दीसंस्कृता-ध्यापक-मञ्जुनाथनामकेन, साहित्याचार्य-

भद्दश्रीमन्मथुरानाथशब्दशास्त्रिणा कृतम्

प्रकाशितं च जयपुरात्तेन ॥ १ ॥

संवत् १९८७-सन् १९३०.

मोहमयीस्थे 'निर्णयसागर'यत्रे मुद्रितम्।

एतन्मूल्यम् ६ रु.

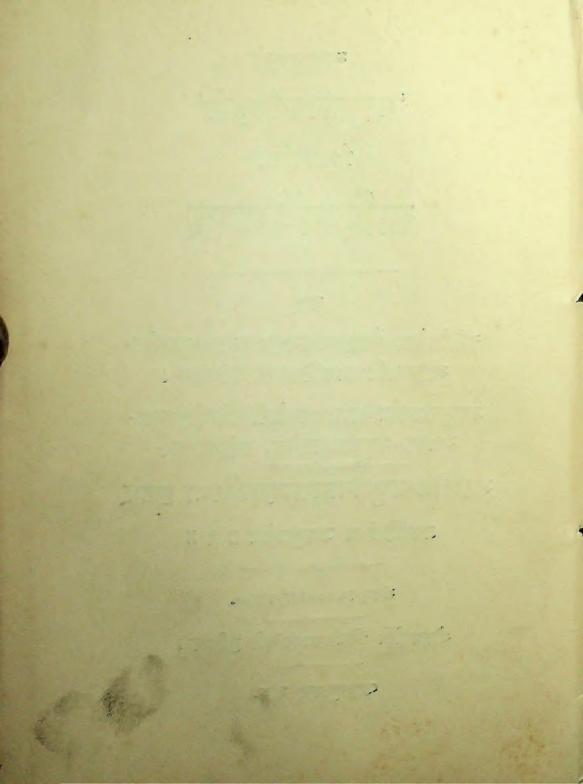

## →>> आवश्यकं निवेदनम् - ﴿

सुवनविश्रुतेः संस्कृतभाषाया महाकविभिः साहित्यसंवन्धी वर्णनीयविषयो नांशतोऽपि परित्यक्तः । अतिप्राचीनकालादारभ्य एतावत्कालपर्यन्तं सुपरीक्षिन्तस्क्तीनामेतेषां सर्वेषां तु का कथा, एतेषु हि कविष्वेकैकस्यापि वर्णनव्यापकन्तायां सुवहुपाटवमङ्गीकृतं सहदयसमाजेन । 'वाणोच्छिष्टमिदं जगत' इत्याद्याः किंवदन्तीः को वा न जानीयात् ? एवं सत्यपि सुप्रसिद्धेभ्यः संस्कृतमहाकविभयो बहुतरमुत्तरकालभाविभिर्वजभाषाकविभिर्वणंनीयविषये आत्मनो नवीनता सफलता च समीक्षकसमाजे सम्यश्रूपेण साविता । राजस्थानेष्वेवंविधा बहवो व्रजभाषाकवयोऽद्याविध संजाताः सन्ति, येषां न केवलं व्रजभाषायामेव, अपि तु भाषान्तरेष्वपि पुष्कलं प्रसिद्धिरासीत् । भूषण-मितराम-पद्माकर-विहारि-मण्डन-प्रभृतीनां सृक्तीराकण्यं को वा सहदयः प्रशंसामुखरमुखो न भवेत् ?

वर्णनीयविषयस्तावदास्तां दूरे, परं संगीतलयसङ्गी सुमधुरखरमुचार्यमाणे ह्येतेषां छन्दःप्रवन्ध एव तावन्मनोहारी भवित स्म, येन सहदयः श्रवणमात्रेण मनिस मोदते स्म। एतेषामेकैकपद्यस्थोपिर समधिकमिमनन्दनीया श्रामादि-संपत्तिः प्रादायि रसज्ञेः पूर्वन्यतिभिः। एकमेव पद्यं पुनः पुनर्यावतो वारान् श्रुतवांस्तावन्त्येव लक्षाणि सुद्राणां दत्तवान् छत्रपतिः श्रीशिवाजीमहाभागो महाकवये भूषणायेति प्रायः प्रसिद्धमेव सहृदयसमाजे। किंवहुना समर्थनेन, कवित्तसवयादिन्छन्दोमयी सेयं रचनाशैली लोकानामतीव समाकिषणी सममविति प्रायो निर्विवादम् । एतस्याः शैल्यास्तावान् सुस्थिरः प्रभावो भाषाया उपिर समभवद्यदस्मन् युगेऽपि सा शैली निर्निरोधं प्रचरति। सामयिकैर्हिन्दी-साहित्यकर्णधारेवजभाषासिंहासने नवीनहिन्दी (खडीबोली) यद्यप्यभिषिक्ता परं छन्दसां राज्ये न किंचित्परिवर्तनम्। नवीनभाषया सह प्राचीनानि किंक्तिल्पर्यन्तेनमिकयत, परं छन्दसामाकर्षणप्रभावो नोह्रङ्घयितुमपारि। अस्ति हि छन्दसामाकर्षणमेवंविधमेव । द्रयताम्-कविमुकुटमणिगोंस्वामी तुलसीदासो

रामचरितमानसं दोहा-चौपाईछन्दोभिर्निवद्धवानि पुनः 'कवित्तरामायणम्' 'बरवैरामायणम्' चोपनिवद्धवान् ।

एवं सर्वित्रियत्वे सत्यपि सोऽयं रचनामार्गः संस्कृतकविभिनोपाश्रित इति लोकाः संप्रति साकृतमुद्धोषयन्ति । चौपाईप्रभृतिलघुच्छन्दांसि यद्यपि कचित्क-चित् संस्कृतरचनायामप्यवलोकितानि, परं नैषां छन्दसां संस्कृते प्रचार इति स्वीकर्तव्यमेव भवेत्।

एतस्य कारणान्वेषणविषये साम्प्रतिकाः साहित्यमहारिथनो नानाविधं मत-मुपस्थापयन्ति । अक्षराणां लघुगुरूकरणाद्यपभ्रंशप्रकारश्न्यायामस्यां भाषायाम-मीषां छन्दसां न सौकर्येण रचना संभवतीति काठिन्यवशान्नेषां प्रचारोऽभविति केचिदाचक्षते । सन्मते सर्वतन्त्रसमर्थानामेतेषां कृते तिद्दमनुमानमनर्हमेव । ततश्च लोकभाषां प्रति संस्कृतपण्डितानां तुच्छताबुद्धिरासीत्, अत एव एतैः किल व्रजमाषाच्छन्दांसि नोपात्तानि, व्रजभाषाकविभिस्तूपजाति—भुजङ्गप्रयात-तोटकादिच्छन्दांसि स्वीकृतानि, इति द्वितीयमनुमानं लोकानां हृदयेषु स्थानं विद्धाति ।

वजभाषां प्रति संस्कृतपण्डितानां प्रदेषकथा पूर्वमेव प्रसेधिताऽभृदिदानीमेत-त्कारणं लोकानां सरलतया हृदयंगममासीत् । हिन्दीपण्डितः पद्मासिंहः प्रकाशि-तवानेवंविधमेव संस्कृतक्षेषु आक्षेपपूर्णभात्ममतम् । अस्तु. संस्कृतकविभिर्भाषा-छन्दांसि यन्नाश्रितानि तदुचितमेवेति समर्थनं कर्तुं नाहं प्रयस्पामि । साहित्यवि-षयाणां परस्परमादानप्रदानाभ्यां सर्वास्वेव भाषासु साहित्याङ्गानां परिपृष्टिर्भव-तीति को वा न जानीयात् ?

संस्कृतकवीनां रचनाप्रचारकाले भाषाच्छन्दसामेतेषां सृष्टिरेव नाभवत्, लोकप्रियतेव वा नासीदिति तु प्राम्यमेवोत्तरम् । अन्येषां कवीनां कथा तु दूरेऽस्तु,
शाहजहांसकाशाह्रव्ध'पिडतराज'पदकस्य जगन्नाथमहाकवेः समयेऽपि किमेषां
छन्दसां सृष्टिलींकप्रियता वा नासीत् १ यिकमप्यस्तु-छन्दसां परस्परमादानप्रदानमार्गीयमुभयभाषाभिनैः स्रिभिरवद्यं परिष्कृतव्य एवेति माननीयमेव
भवेत् ।

सलं त्वेतत्—यत्कस्मिश्चित् कस्मिश्चिद् वर्णनीयविषये अन्येषां छन्दसामपे-

क्षया कवित्तादिच्छन्दसां सुबहु साफल्यमवेश्यते । दृश्यते, राजस्थाने कवीनां किवत्वायृत्तिगोष्टीषु यदा हि 'ऋतुवर्णनं' प्रस्त्यते तदा कविमहाभागो यिकिचि-देकं कवित्तं प्रारम्य तस्य चतुर्थचरणम् , उत्तरोत्तरतारखरं यावत्समापयित ताव-त्सर्वापि विभावसामग्री सजीवेवोपतिष्ठते । वर्णनीयस्य तस्य ऋतोर्मूर्तिरिव संमुखमुदेति । श्रोतॄणां हृदयमभूतपूर्वेण भावोदयेनानुप्राणितं भवति । अत एव युगपदेव सर्वेषां मुखात्साधुवादध्विनराविभवति । यथा हि पद्माकरस्येदं सामान्यपद्यम्—

'कूलनमें केलिमें कछारनमें कुअनमें क्यारिन में किलन किल किल के हैं कहें 'पदमाकर' परागन में पौन हुमें पातन में पिकमें पलासन पगंत है। द्वार में दिसानमें दुनीमें देसदेसनमें देखो दीप दीपन दिपत दिगन्त है वीथिन में बजमें नवेलिनमें वेलिन में बननमें बागनमें बगन्यो बसन्त है॥'

नैवं भाषान्तरच्छन्दसां प्रभावो दृष्टः । महाकवेः कालिदासस्य र्घुवंशस्थं वसन्तवर्णनं को वा जीवितहृद्यो न प्रशंसेत् १ परं यावत्सर्गसमाप्तिनं भवित तावद्वसन्तस्य सर्वापि सामग्री न मनस्याविभवित । एकेन द्वाभ्यां वा पद्याभ्यां नेदं साध्यम् । तच्छन्द एव किल विरलावकाशमिति को वा न जानीयात् १

एवमेव वीरवर्णनासु अमृतध्वनि-छप्पय-तोमरादिच्छन्दसां यथा प्रभावो दृष्टो न तथान्येषाम् । अन्योक्तिविधया नीतिनिर्वचनेऽपि यथा 'कुण्डलिया' छन्दः प्रभवति नैवमन्यत् । अत एव गिरिधरस्य दीनदयालोवां कुण्डलियापद्यानि हिन्दी-साहिलेऽद्याप्यमन्दीभूतानि । विरहवर्णने 'वर्त्वे'छन्दोऽपि भूयस्तरां हृदयस्पर्शि संपद्यते । महाकवेविहारिणो 'दोहा'पद्यानि तु विशिखवैछक्ष्यं स्पृशन्तीति केन वा न विदितम् । यद्यपि छन्दस्तदिदं कवितायां बाह्या सामग्री नाम । प्राधान्येन हिं येन केनापि रूपेण समर्थकविसंघटिता समुचितशब्दशय्यैव सहृदयमनस्तो-पायाऽलम् । परमस्ति कश्चिच्छन्दसोऽपि स प्रभावो येन स एवार्थः काश्चिदभूत-पूर्वा विच्छित्तं पुष्णाति । समुचितमाह क्षेमेन्द्रः—

'प्रबन्धः सुतरां भाति यथास्थानं निवेशितैः। निर्दोषेर्गुणसंयुक्तैः सुवृत्तैर्मौक्तिकैरिव ॥'

१-"सतसैयाके दोहरा ज्यों नावकके तीर ।"

अत एव सेयं छन्दःसामग्री संस्कृतसरस्वतीसंश्रितापि सहृदयानां स्वान्तस-न्तोषाय संभवेत्र वेति निकुन्नेऽस्मिन् समागतैः सूरिभिः समीक्षणीयं स्यात् ।

भवन्ति केचन तथासौन्दर्यवन्तो जना यत्ते कीद्दशमपि वेषं धारयेयुस्तथापि तेषां शोभा न हीयते । प्रत्युत तेषां तेनापि सामज्ञस्यमावहति । आह कािव्दासः— किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्'। उर्दूभाषायामेष गुणो 'जामाज़ेवी' नामा प्रस्यायते । इदानीं द्रयताम्—अस्माकं देवभारत्यामयं गुणोऽस्ति न वा, यत् यस्मिन् कस्मिकपि छन्दसि निगुम्फिता सेयमात्मसौष्टवमभिव्यनक्तीति । नैय यस्यां कस्यांचन भाषायां गुणः संभवेत् । अस्मिन् समये सकलसभ्यसमा-जेन सभाजिता सर्वसौकर्यसंपन्ना सेयमिङ्गिश्वभाषेव गृह्यताम् । अस्यां यदि कश्चन समर्थोऽपि कविः शिखरिणीप्रमृतिच्छन्दो निवधीयात्तिहं तिकं तावन्मधुर-गुद्भवेत्, येन हि छन्दस उद्देश्यं पूर्येत ?

किञ्च-संस्कृतभाषायाः सर्वतः प्रचारार्थं प्रयतमानाः समीक्षकमहाभागाः क्रथयन्ति यत्संस्कृतसरस्रत्यां साहित्यग्तं महत्त्वमुञ्चभावोन्मुखत्वं च सर्वतोऽ-धिकमस्माभिरभिमन्यते, परं सर्वतः प्रचारार्थमाव्यकं लोकानां मनोरञ्जकत्वम-स्मामतिन्युनम् । दुर्ब्रङ्कतमव्याकरणद्वारं कठिनसाधनेक्ष्वच्यापि यावत्किल काव्यनाटकादिममंपरिवोधे निर्वाधा शक्तिनं भवति तावज्ञवीननवीनस्य जिज्ञा-सोमनोरञ्जनाभावाद्वमुख्यमुद्धवति । अत एव धर्मभाषाह्रपेण, साहित्यभाषाह्रपेण, उपभाषाह्रपेण वा यदि सेयं भाषा पण्डितेर्भूमौ प्रचारितनुं काम्यते तर्हि अन्या-न्यभाषावदस्यामपि मनोरञ्जकसाहित्यस्य सृष्टिः कर्तव्या भवेत् ।

पाठकमहाभागा द्रश्यन्ति यदस्मिन्निकुले प्रारम्भादन्तपर्यन्तं दोहा-चौपाईकृतित्त-संवैयादीनि नवीननवीनच्छन्दांषि, ऋतुवर्णनस्य नवीना सामग्री, वारहमासीप्रमृतयो नवीनप्रकाराः, बहुभाषामिश्रपद्यानि, गज्ञछ-ठुमरी-प्रमृतयो
गीतयः, एकमेव पद्यं हिन्दीसंस्कृतभाषागतं भवतीति चित्रम्, खङ्गवन्ध-पद्यवन्ध-शिविकावन्धाद्यतिरिकानि मोटरशकटिवन्धप्रमृतीनि चित्रकाव्यानि, विहारिमहाकवेः संस्कृतदोहामयी स्किः, उद्दृहिन्दीभाषाभ्यां सह संस्कृतस्कीनां
तुलनात्मकं निवन्धनम्, रेडियो-वायुयान-मोटरप्रमृतीनां स्वहपवर्णनम्,
एवमादीनि नानाविधानि मनोरश्रकसाधनानि संघटय्य संस्कृतसाहित्यसेविनां
कृते नवीनसेवाप्रकारोऽवर्लवितः।

ि किञ्च—आरम्भादद्याविष संस्कृतपरिगृहीतेस्तेरेव शतशः क्षुण्णेरळन्दःप्रकारैः समर्थकवीनां सुधास्यन्दिनीरिप सूक्तीः समाकळयतां सहृदयानां नवीनप्रकारार्थं भवेत्कदाचन सानसमुत्किण्ठितम् । यतो हि स्वभावादेव मनो नवनवानुरागि । अत एव तेषां सुखास्वादपरिवर्तनार्थमयं प्रयत्नः । सुधामधुरैव्यंखनः सुहिते-भ्योऽपि सानान्यसपि ळावणिकं वस्त्वभिक्षितं भवति ।

'संस्कृतभाषापिरिगृहीतेषु सम्यरा-वसन्ततिलकादिन्छन्द्समु तत्तादृशं माधुर्य-सनुभृतवद्यो रितकेभ्यः संयं नवीनच्छन्दोनिवन्धनसरणिनं महत्त्वमावहेत् । किञ्च संस्कृतच्छन्द्सावियमयहेला द्यानः द्यानेविलोपाय तेषां संभवेत् ।' एतिकल विचार्तापेक्षम् । एकस्य वस्तुनो साधुर्यानुभवोत्तरं वस्त्वन्तरमाधुर्यानुभवाय स्टुहैद नोद्येषेत्रित् सामान्यतो साहुर्यान्मगतः प्रतीपम् । सम्धराप्रसतेरेकत-सस्य कस्मिच्छन्द्यो साधुर्येऽनुभृते वसन्ततिलका-श्रिष्यरिणीप्रस्तीनामन्येषां चेन्द्रतच्छन्द्यामपि पुनः काऽऽद्ययकता स्थात् ?

पृतेच्छन्दोधिकोपस्यसपि न कर्तव्यं भवेत्। नवीनस्य प्रनारे यदि प्राची-रानां चिकेष एषाऽसचिष्यमहि छेस्हत एव एतावतां छन्द्रमा संकलनं कथमभ-विष्यत् १ नवीने पांत्रहीते प्राचीनस्य थिलोपेन संप्रहम्याऽनवस्सात्। वजभाषया हि दोहा-सचिमादिखात्सन्छल्दःस् सस्यपि जिस्सिणी-भूजक्षप्रशातादीन्युपा-चान्येषु परं नाउद्यापि कविमादीनां हाते सहाप्रलयोऽभवत्।

+ ६६ प्रस्थम्य स्वरूपम् १५५

प्रन्थोऽयं संस्कृतत्रजभाषयोरभयोरि पदाङ्कानरुस्त्य साहित्यसरणावभित्र-याति । उभयोरिप भाषयोः साहित्यराजतन्त्रे वहवः समया नियमिताः सन्ति । एतेभ्यः कविसमयेभ्यो विरुद्धा वर्णना सहृदयानां गोष्ठीषु न गरिष्ठा गण्यते । तदनुसारभेवात्रापि नवरसानां परिचयः, श्रुद्धारे नायिकाभेदस्य दिग्दर्शनम्, एतदादयो विषया निवन्धनीया अभूवन् ।

युद्धवीरे च समरवर्णनस्य शैली बहुष्वंशेषु हिन्दीसाहित्यसंदर्भानुसारम् । तत्र हि पूर्व हस्त्यश्वादीनामलङ्कृतं वर्णनम्, अप्रे च दुन्दुभिनादः, शस्त्रसंनाहः, रुधि-रप्रवाहः, भृतयोगिन्यादिसंचारश्च वर्णितो भवति । अन्योक्तिविनोदादिषु बहुषु विषयेषु तु संस्कृतकवीनामेव पद्धतिरनुस्रतेति स्यादेव समीक्षकमहाभागानां विदितम् ।

इमां सकलां साहित्यसामग्रीमवलोकयन्तोऽपि समीक्षणविचक्षणाः कथयेयुर्य-दयं सर्वोऽपि वर्णनीयविषयो बहुतरं पुरातनः । कामं भवेच्छन्दोनिवन्धे नवी-नता, परं वर्णनीयविषयाः मृष्टेरारभ्याद्याविधि प्रचित्तास्त एव । कविस्तु लोकर-चमुंखभूतो भवति । परतो भाविनः साहित्यसेविनः कवेः कवितया तात्कालिकं समयप्रभावं लोकानां च परिस्थितिं परिजानन्ति । उद्देश्यमपि साहित्यस्य बहुष्वं-श्रोष्विद्भेव । एवं च समये समये समाजपरिस्थितिधित्रणमपि कवेरावश्यकम् । इमं स्वाभाविकं कमं नवयुग्वीध्यामालोकयेयुः सहदयमहोदयाः ।

#### ्र वंशवीथी ऐंं}

क्वेर्यश्वणंनविस्तरस्तु भारतवेभवभृतस्य जयपुरराज्यस्य साहित्यसामध्याः क्रियतेचित्परिचयाय, न कवेरात्मगोरवस्यापनाय । श्रीमति जयपुरराज्ये विद्यानां नानाविधकलानां च कस्मिन्नपि समये भृयसी समुन्नतिरभृदिति प्रायो जानीयुर्वहुश्रुताः । हिन्दीसाहित्यमपि जयपुरराज्यस्य वहुतरमृणं विभित्तं । अनेन हि राज्येन तादशाः केचित्कवयः समुत्साहिताः सन्ति, येपां हिन्दीसाहित्ये भूय-स्तरामुन्नतं स्थानम् । विहारिमहाकविः पद्माकरमहोदयश्च प्रायः सर्वेषु लोकेषु विश्रुतावेव, परमितोऽन्येपि वहवः कवयो त्रजभाषासाहित्ये समिथकां सुपमामानिन्युः । लालकविदिन्दीसाहित्ये सुप्रसिद्धः । सोऽप्यन्तेव जन्म लेमे ।

हिन्दीसाहित्यस्य प्रन्थरत्नानां गवेषणं वहोः कालादनुष्टीयते हिन्दीसाहित्यक-

र्णधारेः, परं जयपुरराज्यविषये तेषां परिज्ञानं न किञ्चित्रायम्। अस्मिन् हि राज्ये तत्तादशानि प्रनथरलानि निहितानि सन्ति यत्तानि यदा हिन्दीसाहिसे प्रका-शमायास्यन्ति तदा तस्य परिस्थितिरेवान्यादशी भवेत्। साम्प्रतं हि दासस्य काव्यनिर्णयं विहाय न कश्चित्पाठ्यक्रमोपयोगी प्राचीनः साहित्यनिवन्धोऽन्यो दृश्यते हिन्दीसाहित्ये । परमस्मिन् वंशे लव्यजन्मिभः 'लाल' इति कवितोपना-श्रीकृष्णभद्दमहाकविथिः सवाईजयसिंहदेवस्य (पुरातनस्य) आज्ञया 'अठक्कारकठानिधि'नामा हिन्दीसाहित्यस्याकरयन्थो निर्मितो यत्र हि साहि-ल्याङ्गानां साकल्येन निरूपणम् । तदुत्तरं-वाणी-सरस्वती-भारती-उपनामधारि-भिर्द्वारकानाथमहोद्यैः सवाईमाधवसिंहदेवस्य (पुरातनस्य) आज्ञया 'मधुकर-कलानिधि'नामा साहित्यप्रन्थो निर्मितः । एतदुत्तरं सवाईजगितसहदेवस्य महा-राजप्रतापसिंहदेवस्य च समये जगदीशकविः 'काव्यविनोद''किशोरमुखसागर'-प्रभृतीन् वहून् साहित्यप्रन्थात्रिममे । प्रसिद्धः पद्माकरकविरसिनेव समये 'जग-द्विनोदम्' प्रणिनाय । एतदनन्तरं त्रजलालकविना जयपुरनरेन्द्रस्योपनाम घृला संगीतस्य सुमहान् प्रन्थो निरमायि ।

एवं तस्य तस्य जयपुरधरणिपतेः समये तत्तत्कालजातैरेतद्वंशजैः कविभिर्व-हवः साहित्यप्रन्था राजनिदेशतो निर्मिता इति तेषां संक्षिप्तपरिचयाय वंशवर्णने विस्तरः । अत्र हि तेषां तेषां कवीनां यावहृज्यो जीवनवृत्तान्तः, प्रन्थानां परि-चयः, कवितानामाद्र्शिश्व प्रदत्तोऽस्ति । किं वहुना प्रन्थेऽस्मिन् तत्तत्कवीनां हिन्दीकविताविमर्शेन सहद्यानां मनोर जनमेव भवेच हानिरिति प्रसक्षमालो-क्येतैव. किं नाम महचसा।

यन्थेऽस्मिन् स्योदयास्तमने, ऋतुवर्णनम्, जलविहारः, चन्द्रोदयादयः, काव्ये ये ये आवश्यकविषया वर्णनीयास्ते प्राप्येरन्, इति स्यातस्पष्टमेव।

+%€ चित्राणि ३३४+

लोकानां सामयिकरुचिमनुख्य चित्राण्यपि स्थाने २ समावेशितानि । एतानि हि भारते चित्रकर्मणि सुप्रसिद्धस्य महादेवविश्वनाथधुरन्धरमहोदयस्य सुवर्ण-मालानामि चित्रपुरतके संगृहीतानि । एतेषु वेषभूषादिकमाधुनिकनाटकीयमिव संगृहीतमिति पुरुषाणां वेषभूषाखन्यथाभावं विलोकयद्भिनं विमनायितव्यं

सहद्यैः, प्रत्युत धन्यवादाही साम्प्रतिकलोकरुचिरेव प्रशंसनीयेति किमधिक विचारशीलेषु ।

नान्यमहाभागाः! निकुन्नेऽस्मिन् प्रवेशपरिचयाय यक्तिश्चिदिदमावश्यकं निवेदितप्रायम्। कथं छन्दः स्टिएस्वत्, किंकृतं महत्त्वं व्रजभाषान्छन्दसाम्, व्रजभाषासंस्कृतभाषयोः कवितातत्त्वस्य विमर्शनम्, शेळीनां विचारः, उर्दूभाषाया इतिहासः, तत्कवितानां गुणागुणविनर्शनम्, एतदादयो विषयाः पृवेखण्डस्य भूमिकाभागे विचायरेन् । अस्मिन् भागे संस्कृत-हिन्दी-उर्दूभाषाणां प्रसिद्धानि प्रायः समग्राण्येव छन्दांनि संकळितानि, परं विस्तारमनावश्यकत्वं च विचार्य न तेषां ठक्षणादीनि दीयन्ते । सत्यावश्यकत्वे भूमिकायामेतिक्वयेत ।

इतोऽधिकमावद्यक्रमन्यत्तवं वद्यपि भूमिकायामुपादीयेत, तथापि साम्प्रत-मागराविश्वविद्यालयस्य परीक्षाऽध्यक्ष(रजिस्ट्रार)पदम् अधितिष्ठतः एम्. ए. पदम-ण्डितस्य पण्डित-श्रीद्याममुन्दरशमेनहाभागस्योपकारमप्रकाद्य वक्तव्यमिद्मुप-संहरतो नमाऽवद्यमकृतज्ञत्वं स्थात् । निर्मायं गुणप्रणयी एष महाभागो यदा हि जयपुरराज्यस्य शिक्षाविभागाध्यक्ष (Diractor of Public Instruction) पदमलङ्करोति स्म, तस्मिन् समये तदुत्साहसाक्षिणि शिक्षासप्ताहे (Educationweek) जयपुरराजकीयसंस्कृतकालेजान्तस्तदुत्साहेनंव संप्र-तिष्टितायाः पण्डितसभायाः प्रथमाधिवेशनं सर्वतः प्रथमं ममेदमेतादशमक्षर-योजनमसा महाभागः श्रोत्राऽतिथीकुर्वन्यभ्रशमभिरोचयांचकार ।

समये समये समुन्वितसंमितप्रदानाऽतिरिक्तमयं स्वयं साहित्यमामिकोऽपि निष्पश्चपातपरीक्षानिमित्तं निकुष्णस्य मुद्रितं भागमिद्धियासंरक्वतोभयसाहित्यपारंग-तेभ्यो भारतराजतन्त्रसंमानितेभ्यो विश्वविदितेभ्यः केभ्यश्वितपिष्डतप्रकाण्डेभ्यः प्रहित्य संमतीः संज्ञ्याह । तस्यैव महाभागस्याऽनुमत्या सहैव सुद्रिता इमाः संमत्यः पाठकमहाभागानां दशोगीचरमुपगच्छेयुः ।

एवं मत्त्रोत्साहनाय, निकुझस्याऽस्य परितः परिचयाय च सुमहत्त्रयतमानस्य निरुपिधगुणपक्षपातिनोऽस्य महाभागस्य समुपिचतमुपकारभारमान्तरिकीभिरा-शीभिरेव केवलं प्रतिप्रकटियतुं प्रभवन्नहं 'जयपुरवेभवे' प्रकाशियध्यमाणं पद्या-समा परिणतिमिमं सत्यं हृदयोद्गारमयोपस्थापयामि पाठकानां पुरस्तात्—

#### ♦्रि• कवित्त (घनाक्षरी) •्रें ।

प्राचीनाः परिष्कृता नवीनाः पुनराविष्कृता विद्यालया येन नगरेऽथ प्रामसंचये भाषायामभिन्नो देवभाषाया रसन्नो भृशम् एम्. ए. पदमण्डितोऽपि वैदेशिकवाङ्मये। निःस्वार्थाऽनुरागाद्भूरिसंस्थापरिचालकं यं गुणिषु विनीतचर्यापालकं विलोकये शिक्षणविभागभरितोदये मनोऽद्य सुहु-मोदयेयमस्मिन् इयामसुन्दरमहोदये।।॥

जयपुरराजकीय 'महाराजा कॉल्डेजस्य' पारसीकभाषाघ्यापकः श्रीमान् मोलिवी-वकामहाभागोऽपि मे वहु माननीयो येन हि उर्दूच्छन्दसां नामनिर्देशे साहाय्यक-मिक्रयत । एवं समयोचितसंमितदातारो महामहोपाध्याय-श्रीमिद्गिरेधरशर्मच-तुर्वेदा आयुर्वेदाचार्यश्रीलक्ष्मीरामस्वामिमहाभागप्रसृतयोऽपि धन्यवादार्हाः ।

'सूचना'

अस्मिन् खण्डे प्रायो घनाक्षरी-(किवत्त-)-छन्दांस्थव विशेषतो गृहीतानि । अत एव यत्र नाम न स्चितं तत्र तदेव छन्दो बोद्धव्यम् । स्थाने स्थाने च 'क' संकेतेन, किवत्त घनाक्षरी, 'दो' 'सो' इत्येताभ्यां च 'दोहा' 'सोरठा' छन्दसी स्चिते स्तः ।

सुभ्रशमवधानेऽपि कानिचिन्मुद्रणस्विलतानि भवेयुरिनवार्याणि । विशेषतस्तु तृतीयादारभ्य दशमपुटकं (फार्म) यावद्विहारिनिलासे सन्ति केचित्प्रमादाः । एतेषु स्वतः परिज्ञेयान् स्थूलान्परित्यजामि । भ्रामकांश्चेतांस्तु शोधनपत्रेण

संशोध्य पठेयुर्गुणपरिशीलिनः पाठकमहाभागा इति निवेदनम्।

पद्यकवितायां विशेषतश्चैवंविधे छन्दसि भावपरिबोधविषये भवेत्कदाचन काठिन्यमिति निकुक्षे मार्गपरिचयार्थमावश्यकी सेयं 'सहचरी' व्याख्यापि सेवायां नियोजितास्ति । अस्तु, इतोऽप्रे न मद्वचसामवकाशः । गुणदोषविवेचका रसिकाः स्वयमेव निकुक्षेऽस्मिन् प्रविश्य परिचिन्वन्तु तत्त्वमदसीयमिति—

कतिपयपदानां हठादाकर्षकमात्रः-

#### FOREWORD

In his "As you like it", Shakespeare makes Touchstone say—"I'll rhyme you so eight years together, dinners and suppers and sleeping—hours excepted".

And it is perhaps no exaggeration to say that amongst the "poets" of the modern days, particularly in the field of Sanskrit poetry, there are more Touchstones than Shakespeares. The "Sakti" or the natural aptitude of the mind, which Mammath calls so essential for the making of a true poet is very rarely found in these days. But it is not to be wondered at. Nature itself ceases to produce a thing which is not in demand. The times of Bhoja are gone and we have long ceased to appreciate Sanskrit poetry, to adore Sanskrit poets and to assign them their proper place in society.

It is all the more pleasing therefore when in a period of decadence of Sanskrit poetry, we come across a person who possesses in so uncommon a measure that "S'akti" of the poet and that command of style, language and metre, which at once distinguish him from the ordinary class of "poets" and assign him a position all his own. That is the reason why I have always loved and admired Pandit Mathura Nāth Bhatta, the author of the present book—Manju Kavitā Nikunja and have felt so often that if he is given proper encouragement and facilities for work, he should be able to render very good services indeed to the cause of Sanskrit learning in the field of poetry.

The Manju Kavitā Nikunja, is the first attempt of the author towards publication of his works and is really the second volume—"The Sāhitya Khanda" of a bigger book; the first Volume under the title of "Jayapura Vaibhava" is now under preparation and its publication will depend largely on the reception which will be accorded by Sanskrit scholars to the present Sāhitya Khanda. The author has explained in the introduction the general scheme of the whole book and has given some account of himself at the end which will be read with interest. The exhaustive list of contents in the beginning will give an idea of the wide range of the subjects covered.

I do not myself feel competent to say any thing about the merits and demerits of the work which has been reviewed by much abler hands than mine, and I am glad to add, has been generally appreciated. Mahamahopadhyaya Dr. Ganga Nath Jha. M, A., D. Litt—Vice chancellor' Allahabad University, Principal A. B, Dhruva, M. A., pro—vice—chancellor, Benares Hindu University, and Pandit Gopinath Kaviraj. M. A. Principal Government Sanskrit college, Benares were kind enough to review the book at my request, while it was in print, and their opinions will be found in the beginning of this volume. I have to record my very grateful thanks to the three learned scholars for all the trouble which they so kindly and so readily undertook in this behalf.

I have, however, to add a word in explanation of the Hindi and Urdu metres which the author has made use of in this book. More than 8 or 9 years ago there was held a Pandit Sabha in Jaipur, and several Sanskrit scholars then expressed the opinion. as Sanskrit scholars may hold that opinion now, that it was not possible to have good Sanskrit poetry in Hindi and Urdu metres. Pandit Mathura Nath Bhatta took the other view and maintained that, provided the command of the language was there, a poet could compose just as good Sanskrit verses in Hindi and Urdu metres as in the classical metres. The present work is intended by the author to prove his contention, although he has devoted one chapter entirely to the classical metres as well. It is for Sanskrit scholars to judge as to how far Pandit Mathura Nath Bhatta has been successful in his attempt. But this is of course only one aspect of the book.

University office, Agra, 5th March 1930. Shyamsundar Sharma Registrar, Agra University.

I have looked over a few verses in Manjukavitā Nikunja and am very pleased to note that even at the present time there are writers who can compose such verses in Sanskrit. The language is mellifluous, and the ideas, though not always original are neatly expressed. The adoption of the "Hindi" metres and the consequent abandonment of the older metres is, in my opinion, not an improvement. It is only when framed in the older metres that Sanskrit poetry appears in its natural setting. If the departure has been made with a view to show that Sanskrit poems could be composed in the new metres, a certain section of the work may have been done on those lines. As it is, one misses very much the sweat Indravajrā, the elegant Mālini and the ennobling Mandākrāntā and the soul uplifting

Sragdharā. As the work is still incomplete I hope the poet will compose the rest of the work in the Sanskrit metres.

This however does not detract from the value of the Pandit's work, which will still please many a heart and make one realise that Sanskrit is after all not quite a "dead language" yet.

GANGA NATH JHA,
Vice-chancellor,
University of Allahabad.

## "मञ्जकविता-निकुञ्ज"

I appreciate the poem as a fine specimen of the kind of poetry which our Pandits at present are writing. The Panditji has a good command over the Sanskrit language, and the work is very well done in the traditional style. May I add that this type of poetry we can now enjoy only as classical poetry? May we not expect that modern Sanskrit poets will see new visions and new forms of beauty such as will appeal to the modern world?

#### A. B. Dhruva,

Dated, 11-11-1929.

Principal & Pro-vice-chancellor, The Benares, Hindu University.

I must heartily congratulate Pandit Mathura Nath Bhatta Sahityacharya on his production of an exquisite collection of sanskrit poems, called "Kavita—Nikunja" (bower of poems,), through which I have had the pleasure of glancing recently. The book impressed me as a genuine work of poetical art. In these days of decadence of Sanskrit learning it is refreshing to find a poet of such high accomplishment and with such a command of style, language and metre. The wealth of imagery and artistical colouring displayed in the work is really a rare sight among the poets of the present age. The poem is divided into several sections, with verses on different subjects in each. The description of the seasons, the representations of the various moods of the human mind, the delineation with touches of humour at intervals of the darker phases of the modern social life all these have a ring of freshness and spontaneity about them which mark them out as distinctive of true inspiration. The author is at his best in his manipulation of the metres not merely those which are current in the Sanskrit classics but even some new varieties coined by him in imitation of Hindi. Urdu and Persian. This introduction of new metrical standards in Sanskrit poetry may not appeal to the conservative mentality of the orthodox Sanskrit poets steeped in old associations and traditions, but it is certainly a clear sign of life in the poet and should be welcome as such to all lovers of Sanskrit as enriching the rhythmic possibilities of the language.

Gopinath Kaviraj,

Principal,

Govt. Sanskrit College, Benares.

19th Feb 1930.

### भारतमार्तण्डश्रीमद्गद्दूलालाजीमहाभागानां प्रधानशिष्य— पश्चद्शावधानि—श्रीनाथद्वाराराजधानीविद्याविभागा-ध्यक्ष—शीघ्रकवि—विद्याऽलङ्कार—भद्दश्रीनन्द-किशोरशास्त्रिणां संमतिः

अन्तः सद्रससंभृताऽतिमधुरद्राक्षासदक्षाक्षरः
स्फूर्जत्प्रीढतमार्थगौरवधरः श्रङ्गारितः स्वैर्गुणैः।
श्रीमान् काव्यनिकुञ्ज एष स मनोहारी निगुम्फोऽद्भुतस्तुल्यो यस्य नवीनरीतिललितो नाऽद्यावधि प्रेक्षितः ॥ १ ॥
इति नन्दिकशोरेण तुष्यता सत्किवत्वतः।
माननीया सहदयैः संमतिदायते निजा ॥ २ ॥

कविकोकिलराजस्य मह्नुनाथस्य मह्नुले ।
सरसे कविताकुङ्गिनिकुङ्गे व्यहरं चिरम् ॥ १ ॥
पिकस्वभावसुलभा साले साले क्षणे क्षणे ।
समुत्पत्य कृता गुङ्गा नृनं रङ्गयते मनः ॥ २ ॥
नृत्यत्प्रायपद्ध्वानेऽवधानं यच्छतो मम ।
विनैवाऽर्थाऽनुसन्धानमुदिता काऽपि निर्वृतिः ॥ ३ ॥
यदत्र किञ्चित्स्वाच्छन्यं यच शासनलङ्गनम् ।
कोकिलस्य स्वतन्त्रस्य भूषणं तन्न दूषणम् ॥ ४ ॥
हिन्दीवेषविशेषेण सुरगीः समलङ्गता ।
अनभ्यासवशादसम्बेतिश्वत्रयते कचित् ॥ ५ ॥
तथाऽपि नव्यनेपथ्यदर्शनोत्पुलकस्य मे ।
चिरं परिचिता वाणी कणौं प्रीणयति क्षणम् ॥ ६ ॥
मञ्जुनाथः कविर्नृनं प्रशस्योऽमृतमञ्जवाक् ।
चिरं जयतु चेतांसि रङ्गयन् सरसात्मनाम् ॥ ७ ॥

सरस्रतीभवनम् । काशी १४।१२।२९ इत्याशंसति काशिस्थः खिस्तेवंशाऽङ्करो मुदा । भारतीभवनाऽध्यक्षः शास्त्री नारायणः सुधीः॥

# विषयसूची ।

|           |                                            | <b>पृष्ठम्</b> ।                                                       | विषय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पृष्ठम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वीथी-     | -                                          |                                                                        | गरस्यातिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $\equiv$  |                                            | 9                                                                      | स्वाचानपातकायाः पुष्पशृङ्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | •••                                        | 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •••       | ***                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •••       | ***                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***       | ***                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कुलारम्भः | ***                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •••       | ***                                        | ९–१२                                                                   | सेनारूपकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| रीथी—     |                                            |                                                                        | प्रावृषि नायिकाः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***       | ***                                        | १३–१६                                                                  | प्रोषितपतिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४४-४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| म्        | ***                                        | १७                                                                     | प्रवत्स्यत्पतिकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •••       |                                            | १८                                                                     | विरहिणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कम्       |                                            | १९                                                                     | वर्षासु निकुजविहारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | ***                                        | २०                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                            | २१                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                            | <b>२</b> २                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                            | 28                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***       |                                            | 24                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                            |                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4ફ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •••       | ***                                        | •                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | લહ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***       | 0.00                                       | •                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | ***                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P = 0 9   | •••                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 484       |                                            | - •                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| यकः       |                                            | ₹8                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| # · ·     | -2                                         | ३५                                                                     | हेमन्ते रात्रयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६४-६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | क्लारम्भः<br>जीथी—<br>स्<br>क्षम्<br>क्षम् | क्रिकारम्भः<br>तीथी—<br><br>क्रिम्<br><br><br><br><br><br><br><br><br> | विधी—  १३ - १६ १३ - १६ १३ - १६ १३ - १६ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ | प्रवत्स्यत्पतिका स्वाधीनपतिकायाः पुष्पश्रङ्गा राधाक्रण्णयोः पुष्पश्रः राधाक्रण्णयोः पुष्पश्रः राधाक्रण्योः पुष्पश्रः राधाक्रण्णयोः पुष्पश्रः राधाक्रण्णयोः पुष्पश्रः राधाक्रण्योः पुष्पश्रः राधाक्रण्योः पुष्पश्रः राधाक्रण्योः पुष्पश्रः राधाक्रण्याः पुष्पश्यः राधाक्रण्याः पुष्पश्यः राधाक्रण्याः पुष्पश्यः राधाक्रण्याः पुष्पश्यः राधाक्रण्याः पुष्पश्यः राधाक्रण्याः पुष्पश्यः राधाक्रयोः पुष्पश्यः राधाक्रण्याः पुष्यः पुष्पश्यः राधाक्रण्याः पुष्पश्यः पुष्पः पुष्यः पुष्पः पुष्पः पुष्पः पुष् | प्रवत्स्यत्पतिका स्वाधीनपतिकायाः पुष्पश्कादाः राधाकृष्णयोः पुष्पश्काद्वादाः राधाकृष्णयोः पुष्पश्काद्वाद्वादाः राधाकृष्णयोः पुष्पश्काद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्व |

| विषय:                     |     | पृष्ठम् | विषयः                |             | पृष्ठम्                    |
|---------------------------|-----|---------|----------------------|-------------|----------------------------|
| शिशिरः                    | ••• | ६६-६७   | मुग्धाया वयःसन्धिः   | 20          | <u>-</u> -१०९              |
| शिशिरस्य नरेशरूपकम्       |     | ξυ      | अङ्करितयोवना         | ξ0          | ६–२०५<br>११०               |
| शीताधिक्यम्               | ••• | ६९      | नवागतयौवना मुग्धा    | 99          | ०-११२                      |
| शिशिरे वियोगी             | ••• | ७१      |                      | , ''        |                            |
| शीतं प्रत्युपालम्भः       |     | ७२      | ज्ञातयीवना           | ***         | ११२                        |
| शीतस्याभिनन्दनम्          | ••• | હર      | नवोडा •••            | ***         | ११३                        |
|                           |     |         | सलजा मध्या           | PW6         | ११४                        |
| नवरसवीथी-                 | _   |         | समानलजा कामा         | ***         | <b>ર</b> १४<br><b>૨</b> १५ |
| शृङ्गारः                  | 949 | ଓ୪      | प्रौदा 🚥 👊           | ***         | २१५<br>२ <b>१</b> ५        |
| नायिकाः—                  |     |         | कुलवधूः              | 906<br>)    | ११६<br>११६                 |
| पूर्व पूर्वानुरागे मुग्धा | *** | હલ      | त्रेमगविता परकीया    |             | <b>११७</b>                 |
| स्वाधीनपतिका              | ••• | હદ્દ    | नदीतटे मेकनम्        | 440         | ११७                        |
| वासकसञ्जा •••             |     | હદ્દ    | स्वयंद्रितका •••     | ***         |                            |
| अभिसारिका                 |     | 99      | नायकयोर्मिथो दर्शनम् | . २१        | <b>6-888</b>               |
| विरहोत्कण्ठिता            | ••• | ७८      | दयितानुरागिणी        |             | ूर्र२०<br>१२१              |
| कलद्दान्तरिता             | ••• | ৩९      | प्रेमगर्विता •••     | end .       | १२२                        |
| खण्डिता                   |     | ८०-८१   | लक्षिता •••          |             | <b>१२२</b>                 |
| उत्का ***                 | *** | ८१      | खण्डिता, . <b></b>   | 95          | 2-828                      |
| वृत्तसुरतगोपना गुप्ता     |     | ८२      | प्रोपितप्रतिका       |             | 3-220                      |
| श्रोषितपतिका              | ••• | ८३-८६   | विरहे तापः           | . , ,       | १२७                        |
| अवसत्पतिका •••            |     | 29      | प्रेमगर्विता •••     | ***         | १२८                        |
| प्रवत्स्यत्पतिका •••      | ••• | 26      | क्रियानिवग्धा •••    | -pa-4       | १२८                        |
| विश्रब्धसुरता मध्या       | *** | ۷۶.     | अतिरसाविद्याः •••    | 920         | -830                       |
| लक्षिता                   | *** | 90      | मुखवर्णनम् •••       |             | -233                       |
| स्वयंदूतिका               | ••• | ९१      | नेत्रे ••• •••       | <b>44</b> 4 | 238                        |
| विप्रलब्धा                | *** | 92      | ¥                    | ***         | १३४                        |
| मानिनी •••                | ••• | ९३-९४   | केशाः                | ***         | १३५                        |
|                           |     |         | भालविन्दुः •••       | 4           | १३५                        |
| दोहाचत्वरः                |     |         | चिनुकम् · · ·        | ***         | ११६                        |
| स्वयंसन्देशः              |     | 4-800   | कुची                 | 444         | १३६                        |
| ेविहारिविन्नासः—मङ्गलम्   |     | ११०३    | कटिः •••             | .2319       | -233                       |
| श्रीकृष्णशोभावर्णनम्      | १०  | ६-१०८ । | रूपवर्णनस् ***       | . 4.0       | -3.4.4                     |

| विषयः                | पृष्ठम् | विषयः                           | पृष्ठम्    |
|----------------------|---------|---------------------------------|------------|
| नवोडाया मधुपानम्     | १३९     | मानिनी · · · · ·                | १७०        |
| अवलोकनम्             | १४०-१४२ | प्रेमगर्विता                    | १७२        |
| विरहोत्कण्ठिता       | १४३     | प्रेमचेष्टा                     | १७२        |
| प्रवत्स्यत्पतिका ••• | १४३     | शीतान्योक्तिः                   | १७३        |
| अनुरागः              | १४४-१४६ | जर्मनयुद्धे भारतेशाशीः          | ••• 99     |
| दम्पत्योर्भिसारः     | १४६     | जयपुरपुरन्दरायाश्चीः            | *** 77     |
| सुरतम्               | १४७-१४८ | विद्याधरसुन्दरी                 | १७४        |
| नखक्षतम् …           | १४८     | प्रवासिनो दुःखम्                | १७४        |
| परिद्यासः •••        | १४८–१४९ | केलिसदनामुखी 🕆                  | १७५        |
| अनुरागिणी 🚥          | 240     | वीरः                            | १७७        |
| अनुरागी भक्तः        | १५०-१५१ | दयावीरः                         | १७८        |
| वसन्तपवनः 👯          | १५१     | दानवीरः                         | १७९        |
| वसन्तवनम्            | १५२     | धर्मवीरः                        | १८०        |
| प्रावृद्पयोदः •••    | १५२     | विद्यावीरः                      | १८१        |
| हेमन्तः. •••         | १५३     | युद्धवीरः 🗪                     | १८२-१८३    |
| अमरः 🛁 🚥             | १५३-१५४ | युद्धवर्णनम्-                   |            |
| गान्धिकः 🚙           | ••• १५५ | इस्तिनः •••                     | १८४-१८८    |
| गोपः ग्य             | १५६     | Alialla                         | १८८-१९३    |
| क्नकः                | १५६     | A mind Stockett And of the Same | १८९        |
| महत्त्वम् …          | १५७     | । अध्यकाताचा अवस्य              | १९०        |
| आशीः •••             | १५७     | घोटकानां ग्रङ्गारः 🛥            | १९२        |
| वेणीबन्धनम्          | १५८     |                                 | १९२        |
| अलक्तकेन चरणरञ्जनम्  | १५८     |                                 | ••• १९३    |
| केलिवातायनम् 🛺       | १५९     |                                 | १९४        |
| दम्पत्योर्मानकलद्दः  | १६०     |                                 | १९५        |
| विश्रव्यश्यनम् 🕟 🕶   | १६१-१६२ |                                 | *** 99     |
| बरवैचलरः 🚥 🏸 🕶       | १६३–१७३ | 3                               | ध्व १९६-९७ |
| द्वादशमासी "         | १६३१६५  |                                 | १९७-१९९    |
| विरहिणी              | १६५     |                                 | १९९        |
| विरही … "            | १६६     |                                 | २०३–२०४    |
| रूपवर्णना            | १६७     | भे योगिन्यादयः                  | २०५        |

| विषय: पृष्ठ                      | र् विषयः पृष्ठस्               |
|----------------------------------|--------------------------------|
| विजयपञ्चरंगध्वजः आशीश्च २०५-२०१  |                                |
| मृगया—                           | मुद्रा नानाविधा २३९            |
| सिंदावलोकनम् • २०।               |                                |
| सिंहस्योच्छलनं मृगया च २००       |                                |
| करुणः २०९-२१                     | स्नृतवाणी ,,                   |
| राज्ञो मरणम् २१                  |                                |
| <b>भद्रतः २१३-२१</b>             | ধ তজা ••• •••                  |
| हास्य:—                          | अभिमानः र४२                    |
| मक्तवरः २१                       | २ सत्कार्यम् ••• ••• गः        |
| जैण्टिलमेनः ,,                   | दानी २४३                       |
| चौबेमहाशयः २१                    | ७ कृपणः "                      |
| भयानकः २१                        | ९ परनिन्दा २४४                 |
| रौद्रः २२०-२२                    |                                |
| म्लेच्छसेनापति प्रत्युक्तिः २२   | १ कलिमाहात्स्यम् २४५           |
| बीभत्सः २२र-२२                   | ३ कत्रीनामुत्कर्षः ""          |
| शान्तः—                          | स्वामी २४६                     |
| पूर्व वैराग्यम् २२४-२२           | 27/10                          |
| वैराग्यार्थमुत्तेजना २२          | 1 30/                          |
| लोभार्थे घिकारः २२               | ७। मत्रा ••• •••               |
| शनैः २ भगवति रतिः २२७-२२         | ८ अन्योक्तिरूपेण नीतिः—        |
| भावः                             | चातकः ,,                       |
| श्रीकृष्णः-श्रीशिवः २२           | ९ मेघः र४९                     |
| शंकरात्कारुण्यप्रार्थेना ••• २३  | र्जावनाता                      |
| श्रीकुष्णात्कारुण्यप्रार्थेना २३ | े सोगान्धकः                    |
| अन्तसमये भगवतः प्रार्थना २३२-२३  | 563                            |
| शन्तिः २३                        | भधुकरः •••                     |
| नीतिवीथी—                        | कोकिलः •••                     |
| कुंडलियाचरवरः ः २३               | ६ मालकावृक्षश्च वानरव्य २५५    |
| माया २३                          | ७ तरुणवृक्षश्च वानरव्य ••• २५६ |
| परसेवा ••• ••• •                 | युवा सिंह-                     |
| विगुणं दैवम् २३                  | ८। जरिंसहः ••• ••• "           |

| विषयः            |                  |         | . 5  | ृष्ठम् | विषयः            |                      |          | ę            | ष्टिम्              |
|------------------|------------------|---------|------|--------|------------------|----------------------|----------|--------------|---------------------|
| . तस्बरः         |                  |         | •••  | २५७    | वेदान्तिन        | <b>;:</b>            | •••      | •••          | २९१                 |
| किंशुक:          | ***              | •••     | •••  | 53     | तार्किकाः        | ***                  | •••      | •••          | <b>२</b> ९ <b>२</b> |
| - तरुणी          |                  |         | •••  | २५८    | वैदिकाः          | •••                  | ***      | •••          | २९३                 |
| मयूरः            | ***              | •••     |      | 22     | सांप्रदारि       | काः                  | ***      | •••          | २९३                 |
| <b>कुश्र</b> ः   |                  | •••     | २५९- |        | नवसभ्य           | ाः (जैण्टिल          | मैनाः)   | <b>२९४</b> - | २९६                 |
| दीपकः            | •••              |         | २६१- | -२६२   | अधिकारि          | रेण:                 | ***      | •••          | <b>२९७</b>          |
| खद्योतः          | ***              | •••     | ***  | २६२    | कवीश्वरा         | • • • •              | ***      | ***          | २९८                 |
| हेखनी            | ***              | ***     | •••  | २६३    | <b>.</b>         | न्योक्तिवि           | नोदः–    | _            |                     |
| प्रकीर्णकचत      | बरः (नीति        | :)      | ***  | २६४    | अमरः             |                      | •••      |              | <b>३</b> ००         |
| साधुसंग          | तिः              | ***     |      | २६५    |                  | •••<br>विरही मध      |          |              | ३०१                 |
| सत्कार्ये        | वौदार्यम्        | ***     | ***  | र६६    | वकुलः            |                      | 4        |              | ३०२                 |
| यरोपका           | रप्रशंसा         | •••     | •••  | २६७    | गुजा             |                      | ***      |              | 303                 |
| थनाद्स           | न्तोषः           |         |      | २६८    | मुख्या<br>मुख्या |                      | •••      | ***          | 27                  |
| पूर्वे नी        |                  | ***     | ***  | र्६९   | कदम्बः           |                      | ***      | •••          | "<br>३०४            |
| नवीनर्न          |                  | ***     | ***  | 93     | दीना म           |                      | **       |              | ३०५                 |
|                  | रणः, नेतार       | ते जाति |      |        | मानिनी           |                      | •••      | ३०६-         | ३०९                 |
| शिक्षित          |                  | **,*    |      | २७०    | नवमछि            | का                   | ***      | ***          | ३०९                 |
| नीतेः प          |                  | ***     | २७१- |        | केतकी            | •••                  | ***      | •••          | ३१०                 |
|                  | विष भादर         |         |      | २७३    | युधिका           |                      | ***      | •••          | ३११                 |
| नीतेस्त-         |                  | ***     |      | -204   | तरुणी            | ***                  | ***      | ***          | ३१२                 |
| स्वाय ।          | तेवेदनम्         |         |      | २७६    | चस्पा च          | मधुक्रस्थ            | 4**      | ३१३-         | -३१४                |
|                  | विनोदवी          | था      | •    |        | नवनावि           | कः ।                 | ***      | ***          | ३१४                 |
| -समीक्षाविन      | ोदः              | • •     |      |        | ताजितत्          | <b>ुरंगः</b>         | ***      | ***          | ३१५                 |
| ं कबयः           | ***              | •••     |      | -२८१   | परिवर्तन         | <b>म्</b> •••        |          | •••          | ३१६                 |
| पण्डिता          |                  | ***     |      | -२८३   | मेव:             | •••                  | ***      | 244          | 2)                  |
| . वैयाकर         |                  | ++4     |      | -264   |                  | छन्दोवी              | थी—      |              | *                   |
| - प्रसंगतो       | न्योपि विने      | ोदः     |      | २८६    | संस्कृत्भा       | खाए <i>दि रा</i> र्ट | गेनानि इ | स्कार है     | सि-                 |
| ज्योतिष          | काः              | ***     |      | २८७    |                  | नामारपृष्ट           | शताच '   |              |                     |
| वैषाः            | •••              | ***     | •••  | •      | पङ्किः           | ***                  | ***      |              | <b>३१७</b>          |
| -मंत्रानुष्ठ     | <b>ानसिद्धाः</b> | ***     | ***  | २८९    | शशिवद            |                      | ***      | •••          | ३१८                 |
| <b>थर्म</b> शारि | त्रणः -          | ***     |      | २९०    | मदरेखा           | ***                  |          | ***          | 57                  |

| विषय | :                      |                  |         |     | पृष्ठम्  | विषयः           |            |       |        | पृष्ठम्             |
|------|------------------------|------------------|---------|-----|----------|-----------------|------------|-------|--------|---------------------|
| P    | <b>ग्र</b> न्माला•     | •0               |         | ••• | ३१८      | तामरस           | म्         | 604   | ***    | ३३०                 |
| स    | नुष्टुप् •             | **               | 0 0 0   | ••• | ३१९      | সহ্ৰিণ          |            | Dee   | ***    | 29                  |
|      | माणिका •               |                  | 0.00    | ••• | "        | मत्तसयू         | रम्        | ***   | ***    | <b>३३१</b>          |
| म    | ाणवकम् •               |                  | 0+9     |     | 93       | चन्द्रिक        | ii         | 049   | •••    | "                   |
|      | द्भविराट्.             |                  |         | ••• | ३२०      | प्रहर्ण         | मलिका      | ***   | ***    | ३३२                 |
|      | म्पकमाला<br>स्पक्तमाला |                  | 0==     |     | 22       | अलोल            | •••        | •••   | ***    | 59                  |
|      | णिमध्या -              |                  | •••     | ••• | ३२१      | वसन्तर्ग        | तेलका      | 019   | 1040   | 23                  |
|      |                        |                  | ***     |     | 22       | स्रक्           | 0.011      | 4+4   | 9-9-48 | <b>१</b> २ <b>१</b> |
|      | पेन्द्रवज्रा           |                  | •••     | ••• | 99       | कामकी           | ভা 🚧       |       |        | "                   |
|      | पजातिः                 |                  | 0.0     |     | ३२२      | मालिनी          | ì          | 0++   | ***    | ३३४                 |
|      | गन्द्रपदम्             |                  | 0       | ••• | 7)       | पञ्चचा          | मरम् 💮     | ***   | 849    | "                   |
|      | 0                      | ***              | •••     |     | 93       | 4.4             | णी         | ***   | 014    | ३३५                 |
| _    |                        | • • •            |         |     | ३२३      | पृथ्वी          |            | 800   | ***    | 59                  |
|      | 0.0                    |                  |         |     | 22       | हरिणी           | # 1        |       | ***    | 11                  |
|      | ध्रमरविलि              |                  | r       |     | ३२४      | मन्दांऋ         | ,          | 0 * * | •••    | ३३६                 |
|      | ~                      |                  |         | ••• | · ·      | नर्कुटक         | म् •••     |       | 0.07   | 57                  |
|      |                        | # <del>4</del> # | 9 e/o * | *** | 22       | जार्दल          | विकीडितम्  | ***   | ***    | इ३७                 |
|      |                        | ***              | •••     | ••• | "<br>३२५ | नाराच           |            | 050   |        | 77                  |
|      |                        | 0.00             |         | *** | 21       | स्रम्परा        | •          | m-9;0 | ***    | "                   |
|      | माद्रका<br>रंशस्यबिक   | oso<br>Tr        | 909-    | ••• | ३२६      |                 | तद् 😘      |       | #**    | इइ८                 |
|      |                        | ر<br>            | 800     | ••• | ३२६.     |                 | या •••     |       | 048    | "<br>३३९            |
|      | ~                      | eab              |         | ••• | 22       | <b>हरिणी</b>    | द्भुता 🛶   | adia. | 400    |                     |
|      | दुतविलम्ब              |                  |         |     | ३२७      |                 | क्रम् •    |       | ***    | 7.73                |
|      | कुसुमवित्वि            |                  | #10     |     | 23       |                 | ाम्रा 🤕    | 000.  | #**    | 380                 |
|      | जकोद्धतग               |                  |         |     | 12       | आख्य            |            | 200   | 400    | •                   |
|      | <b>भुजङ्गप्रया</b>     |                  | 400     | 009 | ३२८      |                 | ताख्यानिकी | .00   | ***    | 38g                 |
|      | स्रग्विणी              | •••              | ***     |     | 79       | वियोगि          | ानी 🕶      | 9.60  | ***    | "                   |
|      | प्रियंवदा              | ***              | ***     | ••• | ३२९      | मालभ            |            | 900   | 411    | ₹ <b>४</b> १        |
|      | मणिमाला                | ***              | ***     | ••• | 23       | <i>ভাষা</i> য়া |            |       |        | इ४२                 |
|      | प्रमिताक्षरा           |                  | ***     | ••• | 99       | दण्डन           | 1          | ***   |        | ३४३                 |
|      | मालवी                  | ***              | •••     | ••• | इ३०      | ) भार्या        | 000        | 9,4 • |        |                     |

| विषयः                                 |          | पृष्ठम्           | विषय:                 | पृष्ठम्     |
|---------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------|
| चपला •••                              | 445      | ३४३               | करखा ••• •••          | ३५७         |
| मुखचपला…                              | -ah      | ३४४               | झुलना                 | ३५८         |
| ज्यनच <b>प</b> ला                     | #11W     | ,,                | वरवे ••• •••          | ३५ <u>९</u> |
| पथ्याः                                | ***      | , ३४५             | मतिबखै                | *** 55      |
| आदिविपुला                             | ***      | *** 33            | कुण्डलिया · · · ·     | *** 55      |
| अन्सविपुला                            | ***      | ३४६               | अमृतध्वनिः •••        | ३६०         |
| गीतिः •••                             | ***      | *** 33            | छप्पय •••             | ३६१         |
| उपगीतिः •••                           | 0+p. ,   | ३४७               | मोतियदाम •••          | ३६२         |
| उद्गीतिः                              | 94.0     | *** 59            | सवैयास्तवकः-          |             |
| आर्यागीतिः .                          |          | ३४८               | मदिरा ••• •••         | ३६२         |
| हिन्दी भाषान्यवह                      | ताति च्छ | ज्ञ्दांसि—        | मुमुखी                | ३६३         |
|                                       |          | ३४९               | मत्तगयन्द             | ३६४         |
| स्रोरठा्                              | 0.00     |                   | चकोर                  | ३६५         |
| दोहा …                                | 0+1      | *** 27            | दुर्भिल 🐠 🕶           | *** ,,      |
| दोही •••                              | p+ 0     | ••• ,,<br>३५०     | मुक्तहरा              | ३६६         |
| <b>ৰ</b> ন্তাত •••                    | ***      |                   | वाम •ःः •••           | ३६७         |
| বস্তালা                               |          | *** 33            | अरसात ••• •••         | ३६८         |
| तोमर ••                               |          | ••• "»<br>••• ३५१ | किरीट •••             | ३६९         |
| क्रजल 🐠<br>चौबोला 🐠                   | 959      | ,,                | मुन्दरी •••• •••      | e*** 99     |
|                                       | mC3      | ••• ,,            | अरविन्द               | ३७०         |
| चोपई •••<br>चोपई •••                  | 86.5     | ३५२               | लवङ्गलता •••          | ३७१         |
| चापाइ <i>गर</i><br><b>छा</b> रिछ गर्भ | enti.    | *** 55            | सुख ••••              | ३७२         |
| पद्धरि •ःः                            | 449      | *** 55            | दण्डकेषु-नवमीलचक्रम्  | ३७३         |
| 1.001.0                               | # b b    | *** 99            | अनङ्गशेखर             | *** ,,      |
| प्रवङ्गम 🗝<br>रोका 🔐                  | ***      | <b></b> ३५३       | घनाक्षरी              | ३७५         |
| राका •••<br>दिगपाक •••                |          | *** 75            | रूपकघनाक्षरी          | ३७६         |
| हरिगीतिका<br>इरिगीतिका                | 067      | ३५४               |                       | ३७७         |
| •                                     |          | *** 99            | उर्दृभाषाप्रचलितानि व | इन्दांसि—   |
| मरहठा 👓                               |          | ३५५               |                       |             |
| चवपैया •••                            | ,,,,,,   | ३५६               | र-वहर इजज सुत्रवत नव  | C. O.C.     |
| आल्हा •••                             |          | 340               | े ने क्याल स्टायन स   | हज्यान २८०  |
| त्रिमती 🐡                             | •••      |                   |                       |             |

| विषयः                                 | पृष्ठम्       | विषय:                                          |     | पृष्ठम्    |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----|------------|
| २-बहरे इज्ज मुसम्मन कुरतुर ···        | ३८०           | १-देशमहाररागेण                                 | *** | ३९७        |
| ४-वहरे हजज मुसम्मन अखरव               |               |                                                |     | ३९८        |
| ५-बहरे हजज मुसम्मन सालिम              | ३८२           | ३−सिन्धुकाफीरागेण …ं                           |     | 57         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ```           | ४-पुनस्तथा                                     |     | ३९९        |
| ६-वहरे हज्ज मुसम्मन अख्रव             | 2 42          | ५-डुमरी                                        |     | 800        |
| मक्पूष मक्सूर                         | २८२           | ६-दादरा                                        | *** | 23         |
| ७-वहरे इजज मुसद्दस मकसूर              | 22            | ७-लावनी [रासलीलायां मदन                        |     | VAD        |
| ८-वहरे खफीफ मुसदस मखवून               |               | विजयः]                                         |     | ४०४<br>४०४ |
| महजूफ ••• •••                         | ३८४           | ८−नाटकीयठुमरी ⊶<br>९−गालिगीतिः ···             |     | 17         |
|                                       |               | १०-देशमहाररागेण                                |     | 80%        |
| ९-वहरे मुजारे मुसम्मन अख्             |               | ११-नाटकीयगीतिः                                 |     | ४०६        |
| रब मक्पूफ महजूफ                       |               | १२-प्राचीननाटकीयगीतिः                          |     | 33         |
| १०-बहरे रमल मुसदस महजूफ़              | ३८५           | उर्दू भाषाचत्वरः                               |     |            |
| ११-बहरे मुतकारिब मुसन्मन सा           |               | ्री जल'                                        |     | ,          |
| ਲਿ <b>ਸ</b> •••                       | 92            | • •                                            | 448 | 806        |
| १२-बहरे मुतकारिब मुसम्मन म            |               | १-नन्देनन्दन हे मुकुन्द०<br>२-भगवन् दयादृगेषा० |     | ४०९        |
| कवूज असलम मुजाइफ                      | ३८६           | ३-व्रजराज गोकुलेन्दो <sup>०</sup>              | 944 | ४१०        |
| <b>१</b> ३-बहरे कामिल मुसम्मन सालिम   | ३८७           | ४-नवीना वेदनां० •••                            |     |            |
| १४-बहरे रमल मुसद्दस मकसूर             | 366           | ५-हे चित्त चिन्तयैव॰ …                         | ••• |            |
| १५-बहरे मुजारे मुसम्मन अखरव           | -             | ६-[रुबाई] अये भोः प्रिये ते॰                   |     |            |
|                                       |               | ७-मनसो दैववशादव०                               | 444 |            |
| १६-बहरे मुतकारिब मुसम्मन महजूफ        |               | ८-भये पन्नेऽक्तिपन्ने                          | *** | ४२०<br>४२१ |
| १७ वहरे इज्ज मुसदस अखरव               | . <b>३</b> ९० | ९-नन्दंस्नो किं विधूनो०                        | 445 |            |
| मक्बूज महजूफ •••                      |               | १०-भो विभो दयादृगियं०                          | 041 | ४२२<br>४२३ |
| १८-बहरे इज्ज मुसम्मन मक्बूज           | <b>३</b> ९१   | ११-कीतैये कालिन्दि॰ …                          | ••• | 828        |
| १९-बहरे तबील, वा बहरे मुतदाः          |               | १२-भतेश भवत्पाद० 🕶                             | 441 | 824        |
| रिक मखबून मुनारफ                      | . ३९२         | १३-भारती मे भवाय • • •                         |     | ४२६        |
| गीतिवीथी—                             |               | १४-द्या तवेह मामये॰ •••                        |     | ४२७        |
| भूमिका ३९३                            | १–३९६         | १५-अयि चित्त चिरेण                             | 447 | ४२८        |
| व्यानका विज्ञामाधाचत्वरः              |               | १६-दर्शनीयासि निसर्गेण०                        |     |            |

| विषयः                      |          | पृष्ठम् | विषयः                    | ç     | ग्रुम् |
|----------------------------|----------|---------|--------------------------|-------|--------|
| १७-न याहि लावण्य०          |          | ४३०     | ४७-दोषं ददासि चेद्विभो०  |       | ४६८    |
| १८-विरहापगातटमुत्तरं०      | 200      | ४३१     | ४८-हरे संतरेद्वाग्य०     | •••   | ४६९    |
| १९-शोचनीयाद्य सखे॰         | •••      | ४३२     | ४९-उपेक्षयाऽलं जहासि०    | ***   | ४७०    |
| २०-अयि चित्त चल्रहं मे०    | J<br>Bes | ४३४     | ५०-अयि नाथ दयादृष्टिं    | ***   | ४७२    |
| २१-चिन्ता निरन्तरं सखे०    |          | ४३५     | ५१-भयभीतमेन० (नवप्रचलितग | ीतिः) | ४७३    |
| २२-अयि मे निरन्तरवेदने०    | •••      | ४३६     | खदेशगीतयः                |       |        |
| २३-सन्ततं संतापितानां०     | •••      | ४३७     | ५२-अहो श्रीभारताभिख्यो०  | •••   | ४७५    |
| २४-अये विश्रम्यतामीष०      | •••      | ४३९     | ५३-कश्चिद्विपश्चिद्यतो०  |       | ४७८    |
| २५-न ते जानते नेत्रयो०     |          | ४४०     | ५४-हे गणेयगुणावधे        | •••   | ४७९    |
| २६-सुविछासमये समये०        | <br>     | ४४२     | ५५-माननीयमहोदयाः         | •••   | ४८१    |
| २७-कजाक्षि कुर्महे॰        |          | ጸጸጸ     | स्वागतगीतयः              |       |        |
| २८-न विघेहि ते विमुखं०     |          | ४४६     | ५६-स्तागतं भवतामुदार०    | •••   | ४८२    |
| २९-अये लोकये किं॰ ⊷        | ***      | 880     | ५७-स्वागतं सर्वजगन्०     |       | ४८४    |
| ३०-रतिविगमोऽच०             | •••      | ४४८     | ५८-अये गुणोदार०          | •••   | ४८५    |
| ३१-अहो मुष्णासि छोकान्०    |          | ४४९     | नवयुगवीथी                |       |        |
| .३२-अये पद्माख्ये०         |          | ४५१     | १-मङ्गलसोरठाच्छन्दः      |       | ४८७    |
| ३३- " [दोहाच्छन्दोभिः]     | 844      | ४५३     | २-अवतरणिकायादछन्दस्रयम्  | ***   | 866    |
| ३४-भो विमो मम मानसे०       |          | 22      | ३−रेलशकटिः               | ***   | 29     |
| ३५-अयि व्रजराज॰            | ***      | ४५४     | ४-वायुयानम्              |       | ४९०    |
| ३६-अयि हे गजेन्द्रदया०     |          |         | ५-अव्धियानम्             | ***   | 23     |
| [गजेन्द्रमोक्षः]           |          | ४५६     | ६-ट्रामवे                | ***   | ४९१    |
| ३७-भूयात्प्रमोऽधुना तु०    | -        | ४५७     | ७-मोटरम्                 |       | ४९२    |
| ३८-अये कामये नाय           |          | ४५८     | ८-वायुशकलम् 🗪            | ***   | "      |
| ३९-नानुगृह्यासि न किं॰     |          | ४६०     | ९-विद्युत्               | ***   | ४९३    |
| ४०-अये गिरीन्द्रनन्दिनी०   | ***      | ४६१     | १०-विद्युत्तन्त्री       |       | 27     |
| ४१-अये शंभी भवेत किं मी०   | •••      | 97      | ११-ग्रामोफोन             | •••   | ४९४    |
| ४२-बन्दामहे महेशपदा०       | ***      | ४६२     | १२-रेडियो 🟎 🔐            | ***   | 97     |
| ४३-अहो कं वाश्रयेयं० (भवाट | वी)      | ४६३     | ११-यश्राणि               | -     | ४९५    |
| ४४-भ्रमन्तं भूरि संसारे०   | ***      | ४६५     | १४-शस्यन्विकित्सा        |       | ४९६    |
| ४५-दयालो किमालो॰           | •••      | ४६६     | १५-प्रसिकरणाः            | •••   | ४९७    |
| ४६-इंडो मुकुन्द मामहो      | •••      | *50     | १६-त्वित्रविद्या •••     | ***   | 22     |

| विषय:                         | वृष्ठ      | म् विषयः पृष्ठम्                                   |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| १७-फोटोग्राफी 🛶               | *** 89     | वंशवीथी                                            |
| १८-सीनेमा                     | *** 57     | [प्राचीनचल्वरः]                                    |
| १९−मोइमयीस्था टङ्कशाला        | <b>४</b> ९ | १ - भूमिंका ५२५                                    |
| २०-विज्ञानवैभवम्              | 40         | ॰ २-कुलप्रबन्धः ५२६-५३३                            |
| २१-गौराङ्गाणां गौरवम्         | ٠ ५٥       | १ ३-वंशानुक्रमः ५३४-५५४                            |
| २२-गौराङ्गाणां खजात्यनुरागः   | *** 91     | नवनिर्भिती वंशपरिचयः                               |
| २३-अङ्गरेजानां नीतिनैपुण्यम्  | ٠٠٠ ٢٩٥    |                                                    |
| २४-भारतार्थं विचारः           | · 40       |                                                    |
| २५-युद्धसज्जा •••             | die j      |                                                    |
| २६-अर्थनीतिः                  | 40         | ५ ७-कविकलानिधिः श्रीकृष्णभट्टः ५५७                 |
| २७-युद्धनीतिः                 | *** ,      | ८-चरित्रसंग्रहः ५६५                                |
| २८-नवीना शिक्षापरिपाटी        | 40         | ६ ९-तस्य संस्कृतकविताया आदर्शः ५६९                 |
| २९-परीक्षायुगम्               | 40         | ८ १०-तस्य प्राकृतकविताया आदर्शः ५७५                |
| ३०-नवीना नेतारः               | *** 540    | ९ ११-तस्य हिन्दीकविताया भादर्शः ५७७                |
| ३१-मुधारकः (रिफामैर)          | ٠ ٩٤       | ॰ १२-सुकविः श्रीद्वारकानाथः (भारती) ५८२            |
| ३२−बाबूमण्डली                 | ٠٠٠ ,      | १३-चरित्रसंग्रहः " ५८४                             |
| ३३-कालमाहात्म्यम् •••         | *** 48     | 1 40 (164 4)14(114) 314(4)                         |
| ३४-भारते गोहिंसा •••          | 48         | <sup>₹</sup> १५-श्रीवजपालभट्टः (चुन्नीकालजी) ५९४   |
| ३५-गोरक्षा                    | ٠٠. ५१     | ४ १६-चरित्रसंग्रहः ••• ••• ५९५                     |
| ३६-स्त्रीशिक्षा               | *** 9      | 2 4 4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40          |
| ३७-नवशिक्षितनारीसमाजः         | ५१         |                                                    |
| ३८-वृन्दावनस्य हिन्दीसाहित्यस |            | १९-चरित्रसंग्रहः ५९८                               |
| मेलनम्                        | ٠ 48       | ं देवन्यस्य नामस्याना नादक                         |
| ३९-उपसंहारे सोरठाछन्दः        | *** 9      | So.                                                |
| उपसंहतिवीथी                   |            |                                                    |
| १-कविताविज्ञानां वैरस्यम्     | 42         | २३-तत्कृतग्रन्थविवरणे-भारतचरित्रम् ६१२             |
| २-ईर्ष्यांतुः पण्डितः         | 42         | (विक्रमारमञ्जू                                     |
| र-निर्वेदः                    | 42         | 110194774                                          |
| ४-कीर्तितो निर्वेदः           | 4*4 33     | जयसा <b>दमु</b> जसप्रकाशः ६१८<br>मक्लप्रकाशः ः ६१९ |
| ५-तृष्णातो निर्वेदः           | 42         |                                                    |
| ६-उपसंदारः 🛁                  | 42         | बापूचरित्रम् "ै"                                   |

| विषय:                                | <b>पृष्टम्</b> | विषय:                             |             | वृष्टम् |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|---------|
| कृष्णसुजसप्रकाशः                     | ६२०            | २६-सुद्धरलालभट्टः                 |             | ६२९     |
| रामजसचन्द्रिका                       | "              | २७-मथुरानाथः (एतद्रन्थकर्ता)      | •••         | ६३२     |
| नवरसरलाकरः                           | 72             | लक्ष्मीनाथितामहाः                 | •••         | ६३४     |
| रससमुद्रः                            | ६२१            | तेषां वंशक्रमः.                   | •••         | ६३७     |
| श्रीकृष्णव्रजविद्वारः                | ६२२            | बदरीनाथपितृव्याः                  | ***         | ६३८     |
| <b>सुलोचनाच</b> रित्रम्              | 22             | श्रीद्वारकानाथचरणाः               | •••         | 77      |
| २४-तस्य कविताया आदर्शः               | "              | ज्येष्टः श्रीरमानाथशास्त्री       | ***         | ६३९     |
| ऋतुवर्णनादर्शः                       | 22             | त्वि. व्रजनाथशर्मा                | ***         | ६४०     |
| शृङ्गारः                             | ६२३            | ग्रन्थकर्तुविद्याSध्यय <b>न</b> • |             |         |
| देवविषयो रतिभावः •••                 | 57             | वृत्तान्तः                        | ६४१-        | -६४३    |
| राजवर्णनादर्शः •••                   | ६२४            | श्रीनन्दिकशोरशास्त्रिणः           | ***         | ६४४     |
| गजवर्णनादर्शः •••                    | ६२५            | यन्थकर्तुः सम्पद्धतान्तः          | ***         | ६४५     |
| अश्ववर्णनादर्शः •••                  | ६२६            | अन्थकर्तुर्विद्यापरि <b>चयः</b>   | •••         | ६४६     |
| २५ -श्रीमान् मट्टलक्ष्मणः (द्वितीयः) | ६२७            | _                                 | <i>6</i> +4 | ६४८     |



# शुद्धिपत्रम्.

٥

| ********    | पङ्किः         | biterate                 |                      |
|-------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| गृष्ठम्     | पासु•          | भशुद्धम्                 | शुद्धम्              |
| १२          | वनस्य २ चित्रे | हिमादै:                  | हिमाचै:              |
| १९          | 8              | भयावहा                   | भयावहाः              |
| १९          | १ <b>३</b>     | <b>ट्र</b> यते           | <b>ट्ट</b> श्यन्ते   |
| <b>३</b> १  | ₹.             | र्द्रयतः                 | र्दयतः               |
| ४१          | 9              | मामगताः                  | <b>मागताः</b>        |
| ५१          | २              | <b>श्री</b> णय <b>से</b> | प्रीण्यसे            |
| ७०          | ६              | आधास्यात                 | माधास्यत्            |
| ७२          | १४             | पाट <b>न</b>             | पाटल                 |
| 22          | १९             | प्राप्ताः                | <b>श्रासाः</b>       |
| <b>د</b> لا | २              | बहुलेन                   | बहुत्वेन             |
| ९२          | १२             | इदानीमिति                | इदानीं यदि           |
| ९४          | ९              | क्रान्तो                 | <b>क्</b> रान्तो     |
| ९५          | १३             | प्रतिवे <b>शिनी</b>      | प्रतिवे <b>शिनीं</b> |
| 36          | ३              | तमेवानुयाहि              | तामेवानुमिनुहि       |
| יכ          | २५             | निभूत                    | निभृत                |
| ९९          | ą              | अ(ना)स्तरण               | अस्तास्तरण           |
| 200         | 2              | तवा                      | त्वामा-              |
| २०१         | १५             | <b>जिगमिष</b> ति         | जिगमिषती             |
| २०१         | <b>१</b> ६     | तनु :                    | तनुं                 |
| ३०४         | ₹ '            | गतायामिव                 | गतायामेव             |
| 2)          | 9              | श्रीकृष्णे               | श्रीकृष्णो           |
| 2)          | १८             | द्यति' हृतद्यति          | द्यतिः हृतद्यतिः     |
| 72          | 93             | (निष्कालुष्यम्)          | (निष्कालुष्यः)       |
| 27          | २२ ं           | "झांसा"                  | 'झांण'               |
| २०५         | v              | नुप्राप्तोऽपि            | <b>नु</b> प्रासोऽपि  |
| 22          | \$             | इरणा−                    | इरण-                 |
| २०७         | ц              | यीतातपे न                | <u>पीतातपेन</u>      |
| 22          | १३             | तस्य                     | त्रव                 |
| 22          | <b>१</b> ९     | निधेयत्वेन               | विधेयत्वेन           |
| 22          | २४ ,           | <u> स</u> चितेपि         | मुन्तितोऽपि          |

| पृष्ठम्                                 | पङ्किः                                   | अशुद्धम्                         | शुद्धम्           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| २०८                                     | <b>9</b> 7                               | ं <b>इ</b> हिं <mark>तापि</mark> | <b>हरिताऽ</b> ति  |
| ११०                                     | २४                                       | वडी                              | बडो               |
| <b>१</b> ११                             | Ę                                        | दधीयते                           | दधीनेन            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 77                                       | चक्रवितंनाधीनेन                  | चक्रवर्तिनोऽधीनेन |
| 77                                      | १३                                       | मासादितम् .                      | मापादितम्         |
| ११६                                     | eş <sup>®</sup>                          | अभीख्यम्                         | अमरिष्यम्         |
| ११६                                     | v                                        | श्चरणे                           | श्ररणो            |
| 229                                     | २                                        | वलिना                            | बलेना             |
| 33                                      | १६                                       | तप                               | तव                |
| १२१                                     | १३                                       | ् मानाली <b>लां</b>              | मानलीलां          |
| 77                                      | २४                                       | कंपित करि                        | कम्पितकर 🔻        |
| १२६                                     | ₹ .                                      | ऋसतिः,                           | इसति 🔻            |
| 97                                      | १४                                       | , वीरं                           | नीरं              |
| १२७                                     | ર                                        | इति नायकं                        | दूती नायकं        |
| 99                                      | १५                                       | निल                              | नल                |
| १२८                                     | ۷                                        | खं                               | खं                |
| 77                                      | <b>S</b>                                 | ङ्गभङ्गस्याने                    | ङ्गभङ्गं स्थाने   |
| રર્ૈશ                                   | २७                                       | , पट कहुं मुकट                   | पद्ध कहुं मुकद    |
| १३५                                     | ं २४                                     | चांड                             | चाड               |
| १४३                                     | ११                                       | नमकी                             | नभकी              |
| १४४                                     |                                          | निर्वोद्धः                       | निरूढ:            |
| १४६                                     | ۷                                        | गमिष्यसी                         | गमिष्यती          |
| १५०                                     | 6                                        | चा। स                            | च । सा            |
| १५७                                     | 4                                        | . दधतो .                         | धत्तो             |
| २४०                                     | হ                                        | निर्गुण                          | निर्गुणो          |
| २६३                                     | ११                                       | ः त्वय−                          | त्वया             |
|                                         | २० .                                     | रूपोचिता                         | रूपोचित-          |
| "<br><b>३</b> ५९                        | ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠ | मा                               | स्मप्रति मा       |
| 460                                     | ર                                        | चीरनिके                          | चोरनिके           |
| 4८६                                     | १४                                       | समानमे 🕡 🖯                       | सभानमें           |

शुद्धाद्वैतपुष्टिमार्गप्रवर्तक-श्रीमद्वसभाचार्यवंशावतंस-



गोस्वामिकुलकौस्तुभ-श्री ६ गोस्वामिश्रीगोकुल-नाथजी महाराज। In the training of the S

ast ea.



## ॥ श्रीः ॥

श्री६मद्वल्लभाचार्यचरणप्रचारितशुद्धाद्वैतवैष्णव-संप्रदायाचार्य-गोस्वामिकुलकौस्तुभ-विद्या-विलासि-मोहमयीस्थश्रीगोकुलनाथम-हामहिन्नां सेवायां सविनयं समर्पणम्

## श्रीमन्नाचार्यचूडामणे !

धर्माचार्यसिंहासनमामण्डयमाने त्विय संमानेन साकं सतां संनतिरनारतम् विद्या-वंश-वेभव-विवेक-वयो-विश्रुति-मान् श्रुतिमान् प्रसिद्धो भवान्विश्रगणेष्वाततम् । एवं सर्वसंविधानसाहित्यं समीक्ष्य मनाक् सविधे 'साहित्यवभवं' ते स्वयमानतम् तदिदमपारकृपावेभवमुपास्य भृशं कान्तिमुपाधत्तां करकमलमुपागतम् ॥ १॥

निवेदकः

ग्रन्थकर्ता

# चित्रसूची.

|                     |                | ą     | ष्टुम् ∫ |                     |     |     | पृष्ठम् |
|---------------------|----------------|-------|----------|---------------------|-----|-----|---------|
| १-गणपतिः            | •••            | •••   | २        | १८-विरहिणी          | ••• | ••• | ८६      |
| २-वनम्              | •••            | ***   | ς        | १९-प्रवत्स्यत्पतिका | *** | ••• | 66      |
| ₹-वनम् …            | ***            | •••   | १२       | २०-लक्षिता          |     | *** | ९०      |
| ४-वसन्तः            | ***            | •••   | २३       | २१−विप्रलब्धा       | *** | ••• | ९२      |
| ५-वसन्ते गीतग       |                | •••   | २६       | २२-मानिनी           | *** | ••• | ९३      |
| ६-ग्रीष्मे मानिर्न  | <b>†</b>       | •••   | ३५       | २३-वेगीबन्धनम्      | ••• | *** | १५८     |
| ७-ग्रीष्मे जलवि     | हारः           | •••   | ३९       | २४-केलिवातायनम्     | ••• | ••• | १६०     |
| ८-वर्षासु विरहि     | णी •••         | •••   | ४५       | २५-विश्रब्धशयनम्    | ••• | ••• | १६१     |
| ९-चर्षाः (वर्षासु   | निकुजनिहा      | ₹:)   | ४८       | २६-मानिनी           | ••• |     | १७०     |
| १०-वर्षाः (जलध      | रं प्रत्यभिनन् | रनम्) | ५०       | २७-विद्याधरमुन्दरी  |     |     | १७४     |
| ११-शरत् (शरदि       | वनशोभा)        | •••   | 40       | २८-केलिसदनाभिमु     | जी  |     | १७६     |
| १२-हेमन्तः          | •••            | •••   | ६५       | _                   | el  |     | -       |
| १३-मुग्धा (पूर्वार् | रागः)          | •••   | ७५       | २९-वीरः             | *** |     | २००     |
| १४-वासकसज्जा        | ***            | •••   | ७७       | ३०-मृगया            | *** |     | २०८     |
| १५-कल्हान्तरित      |                | •••   | ७९       | ३१-करुणः            | ••• | *** | २१२     |
| १६-उत्का            | ***            | •••   | ८१       | ३२-शान्तः           | ••• | ••• | २३५     |
| १७-प्रोषितपतिका     | (विरहिणी)      |       | ८३       | ३३-तरुणी            | *** | ••• | ३१२     |



# पुस्तकप्राप्तिस्थानानि—

- १ भद्दमधुरानाथशास्त्री भद्दगार्डन, रेजिडेन्सीरोड, जयपुर.
- २ मदृश्रीरमानाथशास्त्री विद्याविभाग, नाथद्वारा.
- ३ पं. गौरगोपालशर्मा बदामिन्दर, अकिञ्चनकुटी, बस्बई २.

# साहित्यवैभवम्।

# निकुञ्जनिरीक्षणार्थं निमन्नणम् !!!

कवित्वम् (घनाश्ररी)

भो भोः साधुसेव्यसुरभारतीरसज्ञाः!
सनिवद्धत्रजभाषावन्धविज्ञाः ग्रणुतागमम्
शैलीवरवछरीवितानयुतमेतं कविकल्पनासोपानपथमवतरताऽश्रमम्।
वाञ्छथ सुखेन यदि काममवगाद्धमिदं
स्रक्तिसरः संमुखे समस्तहृदयंगमम्
उन्मीलन्नवीनपद्यकञ्जमकरन्दमञ्जकवितानिकुञ्जमिविवात मनोरमम्।। १।।

सुन्दरित्या निबद्धा ये व्रजभाषाया निबन्धास्ति ह्याः सहद्याः !! आगमं मत्यूचनां ग्रूणुत । नानारचनाशैल्य एव वरवह्यों छितछतास्तासां वितानेन युतम्, कविकल्पनारूपिममं सोपानपथमश्रमं यथा स्यात्तथा अवतरत । सोपानं यथा प्राप्यस्थानं प्रापयित, एवं कविकल्पनापि क्रमक्रमेण वक्तव्यविषयपर्यन्तं नयतीति द्वयोः साम्यम् । संमुखेऽवस्थितं स्किरूपं सरः सुखेनावगाद्धं सानकेछये प्रवेष्टं यदि वाञ्छथ, ति उन्मीछन्ति नवीनपद्यान्येव (कवित्वदोहाछप्पयप्रभृतिनवीनछन्दोघटितत्वात्) यानि कञ्जानि तेषां मकः रन्देन मञ्जलिममं कवितानिकुञ्जं प्रविश्वत । मञ्जक्वितेत्यनेन मञ्जनाथकितेत्यथोपि प्रतीयते । साधुसेन्येत्यादिविशेषणदानेन न केवळं संस्कृतज्ञा एव अपि तु तद्वसज्ञाः, एवं व्रजभाषासाहित्ये च ये मार्मिकास्तेषामेवात्राधिको मनःप्रसाद द्वित स्वितम् ।



" मंजुकवितानिकुञ्जमिविशत मनोरमम्॥ "

Lakshmi Art, Bombay, 8.





# → अमुखवीथी भु ←

तत्र

### मङ्गलम्।

→ं गणेशः ३६←

कश्चत्कलघौतकलकलितिकरीटघरं
चश्चत्कर्णतालैर्घिन्नविष्ठविलायिनम्
माला-वर-पुस्तक-परशु-धरेरद्य करेजीलानीव नीत्वा मिलदेनसां व्यपायिनम् ।
मञ्जना कृतोपवीतिमिह सितक्रण्डलिना
मञ्जनाथ दीनजनकरुणाविधायिनं
लम्बोदरमिनशमनन्तविन्नदम्भोलिकमर्चयामि तं भो बत शम्भोरनुयायिनम् ॥ १॥

कञ्चत्कलधौतेन दीप्यमानसुवर्णेन । 'कचि काचि' दीप्तिदेवनयोः । कर्ल सुन्दरं यथा स्यात्तथा कलितस्य घटितस्य किरीटस्य धरम् । चञ्चत्कर्णतालै विञ्चविष्ठवं विञ्चोपद्ववं विलाययति विलीनं करोति तच्छीलम् । करद्वारा जार् लानि इव, आवारकत्वान्मकंटिकाजालानीव नीत्वा, मिलतामागच्छताम्, एनसां पापानां व्यपायिनं व्यपोहकम्। वि-अप-पूर्वकाण्णिजन्तादेतेस्ताच्छील्ये णिनिः। गम्यादेशभये तु एनसां व्यपायः (कर्तव्यत्वेन) यस्यास्तीति मत्व-थींय इनिः। श्वेतसपेण कृतयज्ञोपवीतम्। अनिशं निरन्तरम्, अनन्तानां विक्षानां कृते दम्भोलिकं वज्रसदृशम्। भो इति सम्बोधने॥१॥

प्रावारकमङ्गे हेमस्त्रनद्धमुत्सङ्गे तु
सिद्धिमधिनीय याति मिलनमहोत्सवम्
संघत्ते मुखाम्बुजमुदस्य करेणेकेन हि
सुखमपरेण परिरम्भणमहोत्सवम् ।
मञ्जना हगञ्चलेन हृष्ट्वा मञ्जनाथ मिथश्वित्रमयमेति पश्य चुम्बनमहोत्सवं
सुखसदनस्य स्फीतसुन्दरसुमञ्चतले
करिवदनस्य स्तौमि मदनमहोत्सवम् ॥ २ ॥

यः करिवदनः, अङ्गे हेमस्त्रैनंद्धम् सुवर्णतन्तुसन्ततं (कलावत्त्कार्ययुक्तिस्तर्थः) प्रावारकं जानुद्रमङ्गनिचोछम्, उत्सङ्गे तु सिद्धिनान्नीं प्रियतमामधिनीय। मिलनमहोत्सवं सङ्गमसुखं याति। मेलनेतिप्रयोक्तव्येषि
छोके सुबोधत्वाय तथा प्रयुक्तम्। एकेन करेण सिद्धिदेव्या मुखाम्बुजमुदस्य
उन्नमय्य, अपरेण करेण सुखं यथा स्वात्तथा परिरम्भणमहोत्सवं संघत्ते अनुभवति। मञ्जना हगञ्चलेन नेत्रप्रान्तेन मिथो हृष्ट्वा। अयं चित्रं गजमुखत्वादाश्चर्यकरं चुम्बनमहोत्सवं एति लभते, इति मञ्जनाथ त्वं पश्य। किञ्च पुरश्चित्रं
स्थितमिति चित्रपटमयं चुम्बनमहोत्सवं पश्येत्ययमप्यर्थः। सुखसदनस्य
केलिभवनस्य। स्फीते स्वच्छविश्वदे। मदनमहोत्सवं कामकेलिम्। श्चङ्कारमयेनानेन मतङ्गजमुखसंगममङ्गलेन प्रन्थेस्मिन् श्वङ्कारादिरसप्रभृतयः साहिस्यविषयाः प्रस्तोतव्या हृति सूच्यते॥ २॥



प्राचारकमङ्गे हेमसूत्रनद्धमुत्सङ्गे तु सिद्धिमधिनीय याति मिछनमहोत्सवम् संधत्ते मुखाम्बुजमुद्दय करेणैकेन हि सुखमपरेण परिरंभणमहोत्सवम् । मंजुना दगञ्चलेन दङ्का मंजुनाथ मिथश्चित्रमयमेति पदय चुम्बनमहोत्सवं सुखसद्नस्य स्फीतसुन्दरसुमञ्चतले करिवद्नस्य स्तौमि मदनमहोत्सवम्॥ लानि इव, भावारकत्वान्मकंटिकाजालानीव नीत्वा, मिलतामागच्छताम्, एनसां पापानां व्यपायिनं व्यपोहकम्। वि-अप-पूर्वकाण्णिजन्तादेतेस्ताच्छील्ये णिनिः। गम्यादेशभये तु एनसां व्यपायः (कर्तव्यत्वेन) यस्यास्तीति मत्व-थींय इनिः। श्वेतसपेण कृतयज्ञोपवीतम्। अनिशं निरन्तरम्, अनन्तानां विज्ञानां कृते दम्भोलिकं वज्रसदृशम्। भो इति सम्बोधने॥ १॥

प्रावारकमङ्गे हेमस्त्रनद्वमुत्सङ्गे तु
सिद्धिमधिनीय याति मिलनमहोत्सवम्
संघत्ते मुखाम्बुजमुद्दस्य करेणेकेन हि
सुखमपरेण परिरम्भणमहोत्सवम् ।
मञ्जना हगश्रलेन हृष्ट्वा मञ्जनाथ मिथश्रित्रमयमेति पश्य चुम्बनमहोत्सवं
सुखसद्नस्य स्फीतसुन्द्रसुमश्र्वतले
करिवद्नस्य स्तौमि मदनमहोत्सवम् ॥ २ ॥

यः करिवदनः, अङ्गे हेमस्त्रैनेद्धम् सुवर्णतन्तुसन्ततं (कलावत्कार्ययुक्तिस्त्रर्थः) प्रावारकं जानुद्धमङ्गनिचोलम्, उत्सङ्गे तु सिद्धिनाझीं प्रियतमामधिनीय। मिलनमहोत्सवं सङ्गमसुखं याति। मेलनेतिप्रयोक्तव्येषि
लोके सुवोधत्वाय तथा प्रयुक्तम्। एकेन करेण सिद्धिदेव्या मुखाम्बुजमुदस्य
उन्नमय्य, अपरेण करेण सुखं यथा स्वात्तथा परिरम्भणमहोत्सवं संघत्ते अनुभवति। मञ्जना दगञ्चलेन नेत्रप्रान्तेन मिथो दृष्ट्वा। अयं चित्रं गजमुखत्वादाश्चर्यकरं चुम्बनमहोत्सवं एति लभते, इति मञ्जनाथ त्वं पद्य। किञ्च पुरश्चित्रं
स्थितमिति चित्रपटमयं चुम्बनमहोत्सवं पद्येत्ययमप्यर्थः। सुखसदनस्य
केलिभवनस्य। स्फीते स्वच्छविश्वदे। मदनमहोत्सवं कामकेलिम्। दृष्ट्वारमयेनानेन मतङ्गजमुखसंगममङ्गलेन प्रन्थेस्मिन् दृष्ट्वारादिरसप्रभृतयः साहिस्यविषयाः प्रस्तोतव्या दृति सूच्यते॥ २॥

→ अस्वती अस्

दीव्यति यदीयपदपङ्कजपरागवतां
सा काचन कोविदसमाजे प्रतिभा सताम्
पूर्वकविभारतीप्रभावपरिचेया या च
वचसामुपेया श्रुतिमौलिष्ठ चकासताम्।
मञ्जनाथ कच्छपीनिनादिगुणनादकरी
मञ्जलयलहरी किल यस्या याति दासतां
निर्मितिं नवीनामेव दधती कवीनां हृदि
सकलगवीनामद्य देवी प्रतिभासताम्।। ३।।

यत् (सरस्वती) सम्बन्धिपदपङ्कजपरागयुक्तानां, शिरसि धारितपदरज-साम्। सतां सज्जनानां प्रतिभा, कोविदसमाजे काचन अनिर्वचनीया दीव्यति दीप्यते। श्रुतिमौलिषु वेदान्तेषु चकासतां शोभमानानां वचसामुपेया अव-गम्या, वेदान्तवेद्येत्यर्थः। कच्छप्या निनादिनो ये गुणाः (तच्चयः,) तज्ञाद-करी। सरस्वत्या वीणा कच्छपी। मञ्जः या लयलहरी सा यस्या दासतां याति, वशीभूतेत्यर्थः। लयः स्वरसाम्यम्, लय इति भाषायामपि प्रसिद्धम्। सकल-गवीनां सकलवाचाम्, देवी सरस्वती मे प्रतिभासतां हृदि अभिन्यकास्तु। नवीनां निर्मितिमित्यनेन नवीनच्छन्दोभिरभे रचना प्रस्तुतेति सूचितम् ॥३॥

-अ सोरठाच्छन्दः ५स-

तुलितेन्दीवरदाम, कामदोहदक्षिणतमम् । कुण्डलिमण्डितधाम, मामनिशं गोपायतात् ॥ ४॥

तुलितं इन्दीवरदाम येन, नीलमित्यर्थः । कामानां दोहे पूरणेऽतिदक्षि-णम् । कुण्डलिभिर्मण्डितं धाम तेजः । गोपायतात् रक्षतु ॥ ४ ॥ → श्रीकृष्णः ५ः

क०-मूर्इनि मनोज्ञमणिमञ्जलमुक्टधारी
कुन्तलकलापमनोहारी मुखपद्धतौ
चश्रलानुकारी कटिदेशे भाति पीतपटो
मोदमुपयाति गोपनारीजनसंहतौ।
मञ्जनाथ दारुणद्वौघपरिहारी सतां
भक्तजनमानसविहारी साधुसंगतौ
मनसि मुनीनामपि मन्दमन्दचारी चिरात्
सोयं सुखकारी मे मुरारी रमतां मतौ॥ ५॥

मनोज्ञैः सुन्दरैर्मणिभिर्मञ्ज्ञे मुक्तदं धारयति सः । मुखपद्धतौ मुखदेशे कुन्तलसमूहेन मनोहरः । चञ्चलानुकारी विद्युत्सद्दशः । सज्जनानां दारणदुः-खसमूहं परिहरति तच्छीलः । साधुसंगतौ सत्सङ्गे, सित भक्तजनानां मानसे विहरति तच्छीलः । चिरात् अतियत्नोत्तरम् । मन्दमन्दचारी शनैः शनैर्हदये प्राप्तव्य इत्यर्थः । स सुरारिर्मे मतौ रमताम् । सुरारिः रमतामत्र रेफलो-पदीयों बोध्यौ ॥ ५ ॥





्रश्चित्रातःकालः। ऐ}्र

करनिकरेण तिग्मतमसां निहन्ता सोय-मतुलमनन्तातले तेजः प्रतिदासते मोदमुपगन्ता मदमधुरमृणालिनीभि-रखिलदिगन्तरेषु गन्ता प्रतिभासते। मञ्जनाथ निखिलचराचरनियन्ता नित्य-मयमनुमन्ता सर्वकार्याणां प्रकाशते सपदि समन्तादभिदीपयन्दिगन्तानिमान् भानुमाननन्ताङ्गणमयमवगाहते॥६॥

सोयं भानुमान् अनन्तातले पृथिवीमण्डले अतुलं तेजः प्रतिदासते द्-दाति । 'दास दाने' । मदमधुराभिर्मृणालिनीभिः कमलिनीभिः सह मोदम् उपगन्ता, आनन्दं प्राप्तवन् । तृत्तन्तत्वात्कर्ता कटानितिवद् द्वितीया । मदमधुराभिरिति विशेषणान्मृणालिनीपु समासोक्तिविधया नायिकात्वं प्रतीयते । निखिलचराचराणां नियन्ता, नियमकर्ता । अत एव नित्वं सर्व-कार्याणामनुमन्ता ज्ञाता, कर्मसाक्षित्वात् । अयं प्रकाशते दीप्यते । इमान् दिगन्तान् समन्तात् अभिदीपयन् प्रकाशयन् । अयं भानुमान्, अनन्ता-क्वणं गगनाङ्गणमवगाहते, प्रविशतीत्यर्थः ॥ ६ ॥

> वासवदिगङ्गनानिरङ्कमुखमण्डलाय जुङ्कमबहलपङ्कमङ्कयन्नभीयते तरुणतमिस्रानाथदारुणवियोगकृशां वारुणदिक्साध्वीं हन्त धुसरयन्नीयते।

मञ्जनाथ मञ्जिष्ठासुरञ्जितप्रदयमहेव्यम्बरतलाय नवमम्बरं प्रदीयते
धरणितलाय साधु स्चयन् सरणिमहो
सोयं ताम्रतेजोधारि-तरणिरुदीयते ॥ ७ ॥

प्रवेदिगङ्गनाया निश्चिह्नमुखमण्डलाय केसरघनकर्दमम् अङ्गयनमुद्रयतिव, अभीयते अभिगच्छिति, अभिपूर्वकादीङ्गतो, अस्माछ्ट । उद्यतः
सूर्यस्य लोहितप्रकाशत्वादेवमुत्पेक्षा । यि पूर्वदिग्वधूमुखं विरहवशात्पूर्वं निरङ्गरागमासीत्तद्यं काश्मीरजेन मण्डयतीति नायकत्वमस्य स्फुटीभवति ।
तरुणो यस्तमिस्नानाथश्चन्द्रसस्य दारुणविरहेण कृशाम् । पश्चिमदिगेव साध्वी सती, तां चन्द्रतिरोधानाद् धूसरयन् मिलनां कुर्वन् एति । किञ्च,
तरुणस्य स्वकान्तस्य अष्टामियकेन तत एव दारुणेन वियोगेन पीडिताम्, अत एव वैराग्यात्माध्वीभूतां वारुणदिशं धूसरयन् धूलियुक्तां सम्पादयित्वयप्यथः । प्रतिनायकं सूर्यमुद्यारूढमालोक्य वैराग्याद्योगिनीभूता पश्चिमा
मस्माङ्गरागरूषिता भवतीत्याशयः। उद्यमहेषु उद्योत्सवेषु, 'मह उद्धव
उत्सवः।' गगनतलाय मिल्लिष्ठारितं नवम्, अम्बरं वस्तं प्रदीयते। उत्सवदिने यथा रिक्षतं वस्तं दीयते तथा उद्यहर्षे गगनाय अरुणप्रकाशरूपं नवं
वस्तं वितीर्थत इत्युत्प्रेक्ष्यते, प्रातर्गगनस्यारुणत्वात्। मार्गाणां प्रातः प्रकाशितद्वात्पृथिवीमण्डलाय मार्गं सूचयन्। अरुणतेजोधारकः तरिणः सूर्यः॥ ७ ॥

- अध्यक्तिकशोभाया मङ्गलारम्भः अस्-मृदुलमनोरमं नदन्तो वृक्षवीथीगता मोदमावहन्तो भान्ति विहगा विश्रङ्खलम् सरसि सरोजिनीसमीपे मदमेदुरितं वीणाक्कणग्रुज्झतीय मञ्जुभङ्गमण्डलम् । प्राभातिकमन्दमारुतेन मन्दकम्पवहा
मञ्जलमहीरुहाः किरन्ति कुसुमाश्चलं
याते घनतमसि, समक्षम्रपयाते रवौ,
भवति विभाते विपिनेषु नवमङ्गलम् ॥ ८॥

मृदुलमनोरमं कोमलमधुरं यथा स्यात्तथा क्लन्तः । विशुङ्कलम्, इत-स्तत उड्डीयमाना इति भावः । मदमेदुरितं मदोन्मत्तं मुङ्गमण्डलम् । कम-लिनीनां समीपे, वीणाकणिमव उड्झित विस्तारयति । प्रात्यथा वीणाध्व-निभिनेरेशान् जागरयन्ति, तथा भुङ्गाः कमलिनीं गुङ्गाध्वनिभिः प्रयन्तीति भावः । मन्दं कम्पं वहन्ति तादृशाः । कुसुमाञ्चलं पुष्पाञ्चलप्रम् । कस्यापि नाटकस्यादे। यथा गायनं वाद्यम्, सूत्रधारादिहस्तेन पुष्पाञ्चलिप्रसेपादयश्च मङ्गलसमारम्भा भवन्ति तथा विह्गकृतक् जनेन, अमरकृतवीणावाद्येन वृक्षकृतपुष्पवर्पया च विपिनेषु प्राकृतिकशोभाया नवमङ्गलं प्रारम्यत इति प्रस्तूयमानप्रकृतिशोभावर्णनस्याम्भः सूच्यते ॥ ८ ॥

सरससुगन्धवन्धुफुल्लनवकञ्जमुखी
सेयं खागताय संमुखीना समवेयते
प्राभातिकमन्दमरुल्लहरीविकीणीः पुष्परेणुरयं मङ्गलचतुष्कमिव चीयते ।
मञ्जनाथ मिहिरमवेक्ष्य निजनाथमिव
मन्दं स्पयमाना मनःप्रमदमुपेयते
शाटीमिव शिरसि वहन्ती वृक्षवाटीमिमां
वनपरिपाटीवधूर्मधुरमुदीयते ॥ ९ ॥

सरससुगन्धो बन्धुर्यस्य, ईदशं फुल्लं नवकमलमेव मुलं यसाः। सेयं वनश्रेणीरूपा वधूः सूर्यस्य स्वागताय संमुखावस्थिता समवेयते प्राप्यते। प्राभातिकमन्द्पवनस्य छहरीभिविकीणीः कुसुमपरागो मङ्गलिमित्तक-चतुष्कमिव (चौक, चांदन) चीयते राशीभवति । उत्सविदेने स्त्रीभिः आतर्पण (ऐपन) हरिद्वादिभिरङ्गणे मङ्गलस्वस्तिकादीन्यालेख्यानि लिख्यन्ते तानि, भाषायां ''चौक'' नाम्ना प्रसिद्धानि । तथैवेहापि वायुलहरीमिरित-स्ततो राशीभृतः पुष्परेणुः शोभत इति भावः। मिहिरं सूर्यमागच्छन्तं नि-जस्य नाथमिव द्यितमिवावेक्ष्य, मनसः प्रमोदं प्राप्नोति, (उपपूर्वकः ईङ् गतौ,)। वृक्षवीर्थी शिरासि हरितां शाटीमिव धारयन्ती, वनश्रेणीद्धपा वधूर्मधुरं यथा स्यात्तथा उदीयते उत्कर्षं प्राप्नोति । प्रोषितं कान्तं गृहागतं वीक्ष्य यथा वधूर्मेङ्गलचतुष्कमालिख्य तत्स्वागताय फुल्लमुखारिबन्दा स्यय-माना तदिभमुखं नवशाटीं वहन्ती गच्छित तथैव सूर्यमुदीयमानमालोक्य वनश्रेणीवधूः शोभत इति सर्वस्थाशयः॥ ९॥





#### वनम्



" सवनं सुस्रानां प्रकृतिदेव्याः प्रमद्यवं अवनं विभाति भूरिभूरुहामिदं वनम्॥"

Lakshmi Art, Bombay, 8



#### → अस्वनम् अस्-

अन्योन्यं निपज्य निजशाखाभुजबन्धेरिमे
भूरुहा निवारयन्ति भानोरातपं घनम्
विकचशिरीपमञ्जगन्धाः पवमाना अमी
मोदमादघाना इव वान्ति वीतबन्धनम्।
मञ्जनाथ पश्य ! पुनरेकतो निकुञ्जतले
हंसैर्गुञ्जितासौ सरिद् वहति कलखनं
सवनं सुखानां प्रकृतिदेव्याः प्रमदवनं
भवनं विभाति भूरिभूरुहामिदं वनम् ॥ १०॥

निजानां शाखारूपाणां भुजानां बन्धेनिबिडासङ्गः, परस्परं निषज्य मिछित्वा इमे वृक्षाः, आतपं निवारयन्ति । हर्षाधानं कुर्वन्त इव इमे फुछ्छिरीपगन्धिनः पवनाः, वीतबन्धनं निष्प्रतिबन्धं वान्ति । निकुञ्जस्य छतादिपिहितगृहस्य तछे । हंसैनांदिता सरिद् कछस्वनं यथा तथा प्रवहति । सुखानां
सवनम् उत्पादकम् । प्रकृतिदेव्याः प्रमद्वनं श्रीडोबानम् । बहुविधवृक्षाणां
भवनं गृहभूतमिदं वनं भाति ॥ १०॥

विकसदशोकतरुविटपविलया कचि-द्धाति मोदमया नवमालिका नवोनमदम् कुहचन गुच्छभरनम्रा माधवीयं भाति यश इव माधवीयं गायन्ती द्विजोन्नदम् । मञ्जनाथ मालतीमुपेतासौ लवङ्गलता पश्यतां दधाति मनः प्रमदवशंवदं प्रमदभरेण स्थिरपक्ष्मीकृतनेत्रयुगा हरति मनांसि वनलक्ष्मीरियमुन्मदम् ॥ ११ ॥

विटपे शाखायां विलशा सक्ता । मोदमशा उत्फुल्ला, नवमालिका मालती, नवः उन्मदो हर्षो यस्मिन् कर्मणि यथा तथा भाति । प्रत्यप्रविकासिता मालती शोभत इत्यर्थः । मोदमश्रेत्यादिचेतनोचितैर्विशेषणैः कामुक्भुजाश्चिष्टाया नवतरूण्या अपि प्रतीतिर्भवतीति न सहद्येषु सूचनीयम् । दिजानां पिक्षणामुन्नदो यस्मित्तथा, माधवीयं (माधवस्पेदम्) वसन्तसं-विध यशो गायन्ती, कुत्रचित् स्तवकनम्रा इयं माधवी भाति । जयपुरे-दृस्य माधवस्य सम्बन्धि वा यशो गायन्तीत्यप्याकृतम्, तथा च तदिदं साहित्यसौन्दर्यवर्णनं जयपुरेन्द्रयशःप्रख्यापनफलक्षमिति ध्वन्यते । आन-नद्मरेण स्थिरपक्षमीकृतं नेत्रयुगं यया । शोभामालोकयतो जनस्य नेत्रे प्रमो-द्वशान्निर्निमेषे भवत इत्याशयः । उत् उचेर्मदो यस्मिन्यथा तथा मनांसि हरति ॥ ११ ॥

केतककदम्बकरमर्दकुन्दकणिकार-कदलीकुटजकोविदाराः किल भासन्ते कुरवककमुककरवीरकलकाश्चनार-किंग्रुककरज्ञकृतमाला मञ्जु राजन्ते । कर्कन्धृकपित्थकुष्ठकुलककुरण्टकाग्रे कर्च्यककरहाटककेसराः मुखायन्ते कञ्जमञ्जलानने ! कियन्तः कुलकुञ्जे कुटाः कानने किलामी कृतकौतुकाः प्रकाशन्ते ॥ १२ ॥ सर्वाण्यपि वृक्षनामानि, निघण्टु-कोषादितो वेदनीयानि । सुखायन्ते सुखकारका इवाचरन्ति, सुखकरार्थकात्सुखश्चात्वयङ् । कञ्जमञ्जुलानने ! इति ख्रियाः संबोधनम् । तथा च कस्यचित्सहृदयस्य वनं परिचिन्वतीं द्यितां प्रत्युक्तिः । कानने वनमध्ये, कूलवर्तिनि कुञ्जे । कृतकौतुका अमी कियन्तः कुटा वृक्षाः प्रकाशन्ते । ककाराक्षरसाम्राज्यमत्रालोकनीयम् ॥ १२ ॥

पनसिव्रयालपीलुपाटलाव्रियङ्गपूग-पाकलपुंनागपुण्ड्वियकाः परीक्ष्यन्ताम् तिलकतमालतालितिन्तिङीतिनिशतुङ्ग-तापसतरुतिन्दुकतरुण्यस्तावदीक्ष्यन्ताम् । शालमिलिशिरीपाशोकशेफालिकाशालशमी-श्लेष्मातकशोभाञ्जनशिंशपाः समीक्ष्यन्तां निभरं विनोध रिश्ममालिनो निषक्तकरान् निविडवनोत्था नव्यशाखिनो निरीक्ष्यन्ताम् ॥१३॥

रिश्ममालिनः सूर्यस्य निषक्तान् आपिततान् करान् किरणान् निर्भरं बार्ट विनोद्य यापियत्वा, घनविपिनरूढाः नववृक्षा निरीक्ष्यन्ताम् । अत्र प्रतिपा-दमेकैकाक्षरस्यानुप्रासो रसनीयः । चतुर्थे तु-विनो० लिनो० वनो० खिनो० इस्राद्यन्यानुप्रासोप्यालोकनीयः ॥ १३ ॥

> दत्तमनोलोभा मञ्जुमेदुरमहीरुहाणां स्वाभाविकशोभा कापि पुरतः प्रकाशते चिकतमितस्ततोऽवपश्यन्तो मनोज्ञमृगाः सन्तोषाचरन्ति चारुगहनलतावृते।

# खच्छे सुखशीततमकच्छे विनिलीनाः सुखं निविडनवीनान्यमी यवसान्युपासते पवनहिमाद्येः क्लान्तपान्थानामवनमिह जवनमृगाणां केलिवनसुपभासते ॥ १४॥

दत्तो मनसः लोभो यया, ईदशी घनवृक्षाणां शोभा प्रकाशते। चारू-गहन-लताभिरावृतेस्मिन्वने। चिकतं यथा स्यात्तथा इतस्ततः पश्चन्तो सृगाः सन्तोषात् चरन्ति आम्यन्ति। सुस्कारके अतिशीतले च कच्छे जलप्राय-देशे। सुस्तं विनिलीना गुप्ता अभी सृगाः, सान्द्राणि नवीनानि च तृणानि, उपअक्षते। झान्तानां पथिकानाम्, पवनेन हिमेन (शीतलतया) एतदा-देरन्यश्च साधनैः। अवनं रक्षकम्, अवतेर्ल्युः। जवयुक्तानां सृगाणां केलि-वनमिदं भासते, तथा चातिविस्तीर्णमिति ध्वन्यते॥ १४॥



#### वनम्



" पवनहिमादैः क्हान्तपान्थानामवनमिह जवनसृगाणां केल्विनमुपभासते॥ "

सन्तोषयद्भिः, इन्दुकरैर्दीपितो (प्रकाशितः) दिगन्तो येन सः। कामशर-विद्धा ये विरहिणस्तेषां कृते दुरन्तः, अयं वसन्तो वर्धते जुम्भते ॥ १ ॥

किंशुकवकुलकलकुरवकसहकारमहीकर्णिकारतरुतिलकदुरन्तोयम्
उन्मीलन्मृणालनवमाधविकाजालदलदमलतमालतिविद्धवियदन्तोयम् ।
मञ्जनाथकुञ्जगृहगुञ्जद्धङ्गपुञ्जनवनिभृतनिकुञ्जपिकपूरितदिगन्तोयम्
उपवन-विपिन-वाट-व्हीवलय-वीथीविटिपिवितानेषु हि वर्धते वसन्तोयम् ॥ २ ॥

तिलकादिभिर्वृक्षेरयं दुरन्तः दुस्तरः । विकसन्ति यानि मृणालानि, नवानि यानि माधविकाजालानि, दलन्तः (विकसन्तः) अमला ये तमालाः, एषां तिमिर्विद्धो (व्यासः) वियदन्तो यत्र तादशः । कुञ्जगृहे गुञ्जन्तो सङ्कपुञ्जा यत्र तादशश्च, नवे निभृते (निःसंकुले) निकुञ्जे ये पिकास्तैः पूरितो ध्वनितो दिगन्तो यत्र तादशश्चेति बहुबोह्यत्तरः कर्मधारयः । वाटो मार्गः, प्राकारव-स्वयितस्थानं (बाड़ा) च ॥ २ ॥

सौरभसुपमकलकुसुमकलापवह— कोमललितनवलिकादुरन्तोयम् फुछछोलपाटलापरागपरिवाही नव-किंशुककदम्बपरिणाही लसदन्तोयम् । मञ्जनाथ मञ्जलरसालपुञ्जपिञ्जरितो मत्तकलकोकिलसम्बानिषदुदन्तोयं बछरीषु वीरुद्वनीषु सदुपवनीषु बञ्जलवनीषु वत बर्द्धते वसन्तोयम् ॥ ३ ॥ सौरभसुषमो (सुन्दरः) यः कलः कुसुमकलापसद्वहाभिर्लतिकाभिर्दुरन्तः (विरहिणां दुस्तरः) । विकसन्तीनां चञ्चलपाटलानां परागवाही । नविकंशक-(पलाश) समूहानां परिणाहो विस्तारो यत्र ताहशः । लसन् अन्तः (दिव-सावसानं) यत्र । मञ्जरितैराम्रतहिभः पिञ्जरितः पिशङ्गीकृतः । मत्तैः कोकिलैः समुन्मिपन् विस्तार्यमाणः उदन्तो वृत्तान्तो यस्र, (कोकिलकाकली-सूचितः) । वीहद्वनीषु गुल्मिलतास्थलेषु वञ्चलवनीषु अशोकवनीषु ॥ ३ ॥

कोरिकताः किंशुका विकासम्प्रयातं किल कार्णकार-कुरवककाननं प्रकाशते स्वतसहकाररससीकरसुरिमसुखाः सुमितसमीरभराः सुभगम्रपासते । मञ्जनाथ मानय मनोभूमहिमानिममं मारशरमुग्धतया मुनय उदासते वापीतट-वाटिका-विहङ्गम-विटिप-वीथी— वारिज-वनेषु वै वसन्तविभा भासते ॥ ४ ॥

स्तुतो यः सहकाररसः (मकरन्दः) तस्य सीकरैः सुरभयः सुखाश्च। परिमिताः पवनभराः, सुभगं यथा स्यात्तथा उपासते सेवन्ते (प्रीणयन्ति)।
कामशरमोहिततया सुनय उदासते तपश्चर्यातस्तटस्था भवन्ति। वापीतटे
कमळादिभिः, वाटिकायां रसाळादिभिः, कोकिळविहङ्गे पञ्चमेन, एवमन्यज्ञापि वसन्तविभा प्रकाशते॥ ४॥

कोमलललितनवपल्लवचयोयं न हि महितमहाईपटसंस्तरो विराजते कुसुमसमूहवहा नो वा तरुराजिरियं समितिरथैषा साधुसामाजिकसंहतेः। मञ्जनाथ नेयं कलकण्ठज्ञलकाकलिका विरुद्रवोयं मञ्जमागधसुसन्ततेः रोचते नवीनवनी नेयमतिमञ्जतमा सरससमाजोसौ वसन्तवसुधापतेः ॥ ५ ॥

भयं पल्लवचयः किसलयसमूहो नास्ति किन्तु, महितः प्रशस्तो महामूल्यः पटसंस्तर आस्तरणम् (बिछायत) विराजते । साधुसामाजिकसंहतेः सुभगस-भ्यसमूहस्य एषा समितिः सभा । कुसुमितेषु तरुषु उष्णीष-भूषणादिमण्डित-सभ्यानां साम्यम् । कलकण्टः कोकिलः । मागधसमूहस्य बिरुद्रवः (स्तुति-शब्दः) । इयं नवीनवनी न रोचते किन्तु वसन्तनृपस्य सोयं सरसः समाजः अस्तीति अपह्नुतिः ॥ ५ ॥

सरसवसन्तो नैष सन्तोषितभूभीतलो

मदनचमूपतिरुदेति सैष सोत्सवम्
पुष्परागरूषितमहीरुहघटेयं न हि

थत्ते वीरवेषा चमूरेषा समरोत्सवम् ।
गुज्जन्ति न मज्जुलमधूकमकरन्दभुजो

मधुकरपुज्जा मुहुरज्जितमदोत्सवं
घोषयन्ति घर्षरसुघोरघनघोषममी

मनसिजवाणा विश्वविजयमहोत्सवम् ॥ ६ ॥

सैप इस्रत्र सोचि कोप इति सुलोपः। कुसुमरङ्गरिक्षता महीरुहघटा (पादपसमूहः)न, किन्तु एषा वीरवेषा स्वरसेनापतेः सेना, समरोत्सवं धत्ते। कुसुमितमौलिपु पङ्किबद्धेषु पादपेषु, रिक्षतिशरस्राणधराणां पङ्किब-द्धानां भटानां साम्यम्। अञ्जितः प्रकटीकृतो महोत्सवो यस्मिन्कर्मणि तथा, मधुकरसमूहा न गुञ्जन्ति, किन्तु अमी मनिसज्जबाणाः, घर्धरः सुघोरो घनः (निविदः) घोषो यस्मिन्कर्मणि तथा (मनिसज्जकर्तृकं) विश्वविजयमहोत्सवं घोषयन्ति । विश्वविजयिनो मनसिजस्य निबिडविशिखवर्षामनुरूथ्य तादृश्येव थीरोचिता निबिडा वर्णसंघटनोत्तरार्द्धे ॥ ६ ॥

→ अस्पय युद्धरूपकम् अस्कोिकलिमहाग्रेकृत्य कुञ्जालयलेखहरमिलकुलगुञ्जा रणघोषणा निरुद्धते
विजयतिलकमिव तिलकं विनीय भालमतुलतमालनवकवच उदुद्धते ।
मञ्जनाथ धुन्वन्मधृशिज्जिनीमनङ्गनुषो
विरहिजनाय परिज्ञप्यन् भूरि मुद्धते
पङ्कजपरागपरिधृलनिरङ्ककरो
धनुरनुविद्धनवकङ्कशरो नद्धते ॥ ७॥

कुञ्जालये लेखवाहिनं कोकिलमयेक्स, अन्यत्रापि राज्ञोर्युद्धे पूर्वं लेखनाहः प्रेष्यते । अप्रेक्टर्यति साक्षात्ममृतित्वाद्गतित्वम् । निरुद्धते प्राप्यते,
निर्वहतेः कमीण लद । युद्धे किल पूर्वं युद्धघोषणा क्रियते, तथाऽत्र अमरकुलगुञ्जा । तिलकं तज्ञामकतरुं भालं (ललाटे, 'अनिसिहतं कर्म, ) विनीय,
अनुपमः तमाल एव नवकवच उदुद्धते धार्यते । मुद्धते मोहं प्रामुवते (शत्रनतस्य चतुर्थी) विरहिजनाय भूरि कुप्यन्, अनङ्गरूपो नृपो मधुयुक्तां शिक्षिनीं
प्रत्यञ्चां धुन्वन् सन्, पङ्गजपरागस्य परिधूलनेन धूलिस्थानापन्नीकरणेन निरङ्कः
स्वच्छः करो यस्य ताद्दशः सन्, धनुषा अनुविद्धः (संश्विष्टः) नवकङ्कपत्रयुक्तः,
शरो यस्य, ईदृदशश्च सन् नद्धते, युद्धाय सन्नद्धो भवति 'णह बन्धने'। अयं
भावः—युध्यमानो राजा यथा प्रत्यञ्चां धुन्वन् स्वेदादिजनितामाईतां करस्यापरिस्वलनाय धृत्यादिनाऽपनयति तथा कामः करगतां शिक्षिनीजातां मधुनः सरसतां पङ्कजपरागेणापनयति । अन्यद्वाज्ञो रूपकं स्पष्टमेव । विरहिजनायेति कुधदुहेति चतुर्थी । परिधूलनमित्यत्र धूलिशब्दात्तत्करोतीति णिच्,
ततो ल्युद्द ॥ ७ ॥

क० नि० २

उन्मीलत्पलाशपुष्पशोणिमा न वनदेशो

मीलद्विप्रयोगिरक्तरक्तवियदन्तोयम्
भिद्यते न रक्ताशोककुसुमं सिमद्धतमं
विद्यते कृतान्तशोणदाष्णदगन्तोयम्।
मञ्जनाथ कुन्तानिव हिन्तालान्विलोलयते
पश्य विप्रयोगिजनदत्तद्ददन्तोयं
को वाकोविदो वा किल कथयति वसन्तोयं?
विरहिजनस्य स्फुटमन्तकदिगन्तोयम्।। ८।।

वनदेशः, उन्मीलन् (प्रसरन्) किंशुककुसुमानां शोणिमा यस्मिनीहशो नास्ति, किन्तु सोयं वनदेशः मीलतामसं गच्छतां वियोगिनां रक्तेन रक्तः (रक्षितः) वियदन्तो गगनमण्डलो येन ताहशोस्ति । किंशुककुसुमानां रक्ति-मा नायं दृश्यते किन्तु स्त्रियमाणानां विरिहणां रक्तेन रक्षितः सोयं वनदेश इति भावः । समिद्धतमम् अतिप्रफुछम्, रक्ताशोकपुष्पं न भिद्यते (विक-सित), किन्तु कृतान्तस्य शोणवर्णः दारुणः हगन्तो नेत्रप्रान्तो वर्तत इति भावः । वियोगिजने दृत्तः दृढः (क्वलीकरणाय) दृन्तो येन सः, अयं वसन्तः कुन्तानिव हिन्तालवृक्षान् परिचालयित इति मञ्जनाथ त्वं पश्य । को वा वाक्चतुरः । विरिहजनस्य कृते रफुटमयम् अन्तकदिगन्तः कृतान्तप्रान्तसदृश्व इति भावः ॥ ८ ॥

->¥ मृगयारूपकम् ¥<-

शस्त्रप्राहियवनीरिवैताः संवहन्ते लताः पार्ष्णिप्राहभूरुहा रमन्ते कुसुमावहाः कोकिला विपिनरोधकोलाहलमारभन्ते वीराः संविज्यम्भन्ते समीरा मलयावहाः। मञ्जनाथ दीव्यति दिगन्ते पश्य पश्चशरो विरहिमृगाणां रवाः श्र्यन्ते दयावहाः पथिक दुरन्ते कुत्र गच्छिस वसन्ते १ पुरो दश्यन्ते न किं ते काममृगया भयावहा १ ॥ ९ ॥

नाटकादिषु राज्ञां मृगयावर्णने शस्त्रप्राहिण्यो यवन्यो भवन्ति । पार्धिण्याहा वीराश्च सह गच्छन्ति । वनप्रहणकोलाहलेन विदूषकः प्रातः प्रतिबुद्धो भवति । तथेवात्र पार्धिणप्राहसदृशा भूरुद्दाः (कर्नृपदम्) रमन्ते, युद्धसं-भारेण प्रीता भवन्ति, किञ्च शस्त्रप्राहिणीर्थवनीरिव एताः कुसुमावहा लताः (द्वितीयान्तं कर्मपदम्) संवहन्ते प्रापयन्ति । पुष्परूपशस्त्रधारिणीः एता लतारूपा यवनीः, वृक्षाः कामनरेन्द्रस्य सविधे प्रापयन्ति, लतानां वृक्षाश्चि-तत्वात् । सौरभेण मलयमावहन्त इव इमे समीररूपा वीराः विज्ञम्भन्ते । दिगन्ते दिशोऽन्ते दूर इति यावत्, पञ्चशरो दीव्यति कीडति । पञ्चशरपदेन संनद्धता सूच्यते । पुरः, अग्रे भयावहा कामकर्तृका मृगया त्वया किं न दृश्यते ? ॥ ९ ॥

-ॐ कामस्य मृगयुक्षपकम् ॐविकसदशोककलिकंशुककुसुमिनभाद्वनविनिरोधे विद्वभासमवलम्बते
अब्रह्मण्यमुद्धोषित कोकिलः सरोपमसौ
मधुपवराकः क्रोशहंकारं विरम्भते ।
मञ्जनाथ चक्रीकृतचारुपुष्पचापधरो
वक्रीकृतपश्चशरो न किल विलम्बते
कुसुमाकरजालमवकीर्य कालसंनाही
विरहिमृगेषु मारमृगयुर्विज्ञम्भते ॥ १०॥

उन्मीलत्पलाशपुष्पशोणिमा न वनदेशो

मीलद्विप्रयोगिरक्तरक्तवियदन्तोयम्
भिद्यते न रक्ताशोकक्कसुमं सिमद्धतमं
विद्यते कृतान्तशोणदाक्षणद्दगन्तोयम्।
मञ्जनाथ कुन्तानिव हिन्तालान्विलोलयते
पश्य विप्रयोगिजनदत्तद्ददन्तोयं
को वाकोविदो वा किल कथयति वसन्तोयं ?
विरहिजनस्य स्फुटमन्तकदिगन्तोयम्॥ ८॥

वनदेशः, उन्मीलन् (प्रसरन्) किंशुककुसुमानां शोणिमा यसिन्नीहशो नासि, किन्तु सोयं वनदेशः मीलतामस्तं गच्छतां वियोगिनां रक्तेन रक्तः (रिल्लतः) वियदन्तो गगनमण्डलो येन ताहशोस्ति । किंशुककुसुमानां रिकिमा नायं दश्यते किन्तु म्नियमाणानां विरिहणां रक्तेन रिल्लतः सोयं वनदेश इति भावः । सिमिद्धतमम् अतिप्रफुल्लम्, रक्ताशोकपुष्पं न भिद्यते (विकस्ति), किन्तु कृतान्तस्य शोणवर्णः दारुणः हगन्तो नेत्रप्रान्तो वर्तत इति भावः । वियोगिजने दत्तः दृढः (कवलीकरणाय) दन्तो येन सः, अयं वसन्तः कुन्तानिव हिन्तालवृक्षान् परिचालयित इति मञ्जनाथ व पश्य । को वा याक्चतुरः । विरिहजनस्य कृते रफुटमयम् अन्तकिद्गनन्तः कृतान्तप्रान्तसदश्य इति भावः ॥ ८ ॥

-> # मृगयारूपकम् <del>४<</del>-

शस्त्रप्राहियवनीरिवैताः संवहन्ते लताः पार्ष्णिप्राहभूरुहा रमन्ते कुसुमावहाः कोकिला विपिनरोधकोलाहलमारभन्ते वीराः संविज्यभन्ते समीरा मलयावहाः। मञ्जनाथ दीव्यति दिगन्ते पश्य पश्चशरो विरहिमृगाणां रवाः श्रूयन्ते दयावहाः पथिक दुरन्ते कुत्र गच्छिस वसन्ते १ पुरो दश्यन्ते न किं ते काममृगया भयावहा १ ॥ ९ ॥

नाटकादिषु राज्ञां मृगयावर्णने शस्त्रग्राहिण्यो यवन्यो भवन्ति । पार्धिण् ग्राहा वीराश्च सह गच्छिन्त । वनग्रहणकोलाहलेन विदूषकः प्रातः प्रतिबुद्धो भवति । तथेवात्र पार्धिणग्राहसदशा भूरुहाः (कर्नृपदम्) रमन्ते, युद्धसं-भारेण प्रीता भवन्ति, किञ्च शस्त्रग्राहिणीर्यवनीरिव एताः कुसुमावहा लताः (द्वितीयान्तं कर्मपदम्) संवहन्ते प्रापयन्ति । पुष्परूपशस्त्रधारिणीः एता लतारूपा यवनीः, वृक्षाः कामनरेन्द्रस्य सविधे प्रापयन्ति, लतानां वृक्षाश्चि-तत्वात् । सौरभेण मलयमावहन्त इव इमे समीररूपा वीराः विजृम्भन्ते । दिगन्ते दिशोऽन्ते दूर इति यावत्, पञ्चशरो दीव्यति क्रीडति । पञ्चशरपदेन संनद्धता सूच्यते । पुरः, अग्रे भयावहा कामकर्तृका मृगया त्वया किं न दह्यते ? ॥ ९ ॥

-> कामस्य मृगयुक्तपकम् ॥ निकसद्योककलिकंशुक्कुसुमिनभाद्वनविनिरोधे विद्वभासमवलम्बते
अत्रक्षण्यमुद्धोषित कोकिलः सरोषमसौ
मधुपवराकः क्रोशहंकारं विरम्भते ।
मञ्जनाथ चक्रीकृतचारुपुष्पचापधरो
वक्रीकृतपश्चशरो न किल विलम्बते
कुसुमाकरजालमवकीर्य कालसंनाही
विरहिमृगेषु मारमृगयुर्विज्ञम्भते ॥ १०॥

व्याधो यदा मृगाणामाखेटं कुरुते तदा जालमासीर्य वनमार्गनिरोधार्थं विद्वं उवलयति । एवमत्रापि, विकसन्तो ये अशोकाः (रक्ताशोकाः) कलाः (सुन्दराः) किंशुकाश्च तेषां कुसुमन्याजात्, वनरोधे विद्वभासम् अग्निदीति-माश्रयति । एवं निर्दयतामालोक्य कोकिलः अत्रह्मण्यं अवध्यतामुद्धोषित । क्रोशेन आक्रोशेन हुंकारो यस्मिन्नेवं विरम्भते दुःखशब्दं करोति । 'अभिरभी कचित्पस्येते'। परं नायं क्राचित्कः, गवां रम्भारवः सर्वत्रैव सुप्रसिद्धः । क्रोधसंरम्भेण वक्रीकृतः कठोरीकृत इत्यर्थः । क्रुसुमाकररूपं जालं विस्तार्यं, काले स्वसमये संनाह्युक्तः (अन्तकवत् संनाही वा) माररूपो व्याधो विरहिम्गोपु विज्ञम्भते ॥ १० ॥

- अक्ष वसन्तस्य विणय्रुपकम् अस्-कुसुममरन्दभारमाविन्दन्ति पुष्पन्धयाः शक्षष्ठाभतत्पराः परागकणिकाचणे मलयसमीरखण्डवाणिज्योपजीवी पश्य नीवीं याचतेऽसौ सत्समृद्धलितकागणे। मञ्जनाथ नीत्वाऽविधवेलातुलासुङ्खितं विन्यस्यति वन्धुजीवमेतत्परिमापणे विरहिजनस्य हन्त जीवनमरणमेव सन्ततसुदस्यते वसन्तविणगापणे।। ११।।

भाविनं लाभं समीद्य समृद्ध्य वणिज आपणे अन्ये व्यापारिणः शक-टादिषु भारं वहन्ति । अत्र तु परागकणिकायुक्ते (चणप्प्रत्ययः) वसन्तव-णिगापणे, निरन्तरलाभपराः पुष्पन्धया अमररूपा व्यापारिणः पुष्पमकरन्द-भारमाविन्दन्ति प्रामुवन्ति । समृद्धेभ्यो व्यापारिभ्यो यथा खेण्डवाणिज्योप-जीविनो लघुवणिजो मूलधनं याचन्ते, एवं मलयसमीररूपः खण्डवाणिज्यो-पजीवी अतिसमृद्धे लिकागणे नीवीं सौरभरूपं मूलधनं याचते, पश्य!

१ ( दुटपुंजिहे ) हिन्दी ।

लितकाभ्य एव सौगन्ध्यमादाय सर्वत्र प्रसारयतीति भावः । शब्दशक्त्या—
नायिकासिवधे विनम्नः कामुको नीवीमधोवस्त्रप्रान्थं याचते (रितप्रार्थनां
कुरुते), अयमपि नीवीपद्मकाश्यो ध्वनिः प्रतीयत इति सहद्यानां सिवधे
पुनरुक्तमेव । वसन्तवणिक् प्रवासिनां गृहागमनाविधवेलारूपां तुलां उल्लुः लितं यथा तथा नीत्वा, एतत्परिमापणे वन्धुजीवं तन्नामकं कुसुमं प्रियतम्मानां जीवं च विन्यस्पति स्थापयति । अवधितुलया वल्लभजनानां जीवितं तुलितं भवति, यदि अवधिदिवसे समायातास्तर्हि जीवितस्थितिः, अन्यथा तु नैराश्येन मरणमेवेति, अवधितुलाया जीविततोलनस्वारस्यम् । अत एव—
वसन्तवणिजः आपणे विरहिजनस्य जीवनं मरणं च निरन्तरमुदस्यते उत्तोव्यते । जीवनयुक्तं मरणं जीवनमरणमिति लोकोक्तिवाही मध्यमपदलोपसम्मासः । वणिगापणे यथा विक्रेयवस्त्वि तोल्यन्ते एवं वसन्तवणिगापणे विरहिणां जीवनं मरणं वा तोल्यत इत्याशयः ॥ उद् अस्यते असु क्षेपणे कर्मणि लद् ॥ १३ ॥

- अः वसन्ते वनवीशी अः-सौरमसरससाधुसारससमृद्धिसुखा सेव्यते सलीलमिलपुद्धेः पद्मवीथीयम् परिमललोमनीयललितलवङ्गलता-लिङ्गिता चकास्ति किल मञ्जुकुञ्जवीथीयम् । मञ्जनाथ मञ्जलमहीरुहसुलेखा भाति मन्ये कुसुमाकरसुपुण्यपण्यवीथीयं विन्दति विकासमिह कुसुमिनलासवहा वासकवधूरिव वसन्तवनवीथीयम् ॥ १२ ॥

सौरभेण सरसानां साधुसारसानामुत्तमकमलानाम्, समृद्धा सुलका-रिणी सेयं पद्मवीथी अमरपुक्षैः सेन्यते। लवङ्गलताभिरालिङ्गिता कुअपङ्किः। महीरुहाणां सुन्दरी लेखा पङ्किः। सेयं पङ्किः कुसुमाकरस्य सुभगा पण्य-वीथी विपणिरस्तीत्युत्प्रेक्षा। विपणितो यथा नानाविधवस्त्ति संगृह्यन्ते एवं पुष्प-मकरन्द-परागादयो वसन्तसंबन्धिनः पदार्था मधुकरैरनुभूयन्त इत्यर्थः । वासकसज्जा वधूरिव कुसुमविलासधारिणी सेयं वनवीथी विकासं विन्दति, वासकसज्जा यथा कुसुमहारादिकं घत्वा नायकप्रतीक्षया प्रमोदते तथेयमपि विकसतीत्याद्ययः ॥ १२ ॥

-¾ देवघनाक्षरी ¾←
वनविटपेषु भूरि शोभते कुसुमघटा
रोचते सरोजखण्डसुषमा सरिस सरिस
भाति सहकारे कलकोकिलकुहूनां रवो
मधुकरयूनां खनः सरसां पयिस पयिस ।
मञ्जनाथ रिसकमनस्स मदलक्ष्मीभाति
हशसुपयाति कामचर्चासौ रहिस रहिस
मन्ये मधुपर्वणि मनोभूर्मदजन्मोन्माद-

मङ्कते विशङ्कं निजमुद्रया मनसि मनसि ॥ १३॥

कुमुमघटा पुष्पसमृहः। सरित सरित प्रतिसरोवरं सरोजखण्डस्य सुपमा शोभा। कलानां मधुरगभीराणां कोकिलकुहूनां कोकिलशब्दानां ध्वनिः। रहिस रहिस सर्वत्रैकान्ते असौ कामचर्चा दशमुपयाति (दश्यते)। मधुप-विणि वसन्तरूपे पर्वसमये मनोभूः कामः निजमुद्रया (मुहर) मनिस मनिस प्रत्येकजनस्य चित्ते निःशङ्कं यथा तथा मदजन्मानमुन्मादमङ्कते मुद्रयती-स्युत्प्रेक्षा। कामकृतां मनोमुद्रां प्राप्य सर्वेपि मदेन उन्मत्ता इव जाता इस्राशयः। 'अकि लक्षणे' लद्द ॥ १३ ॥

→ अं वसन्ते वनविहारः अं←

क०—पिहितपरागपूरपिच्छिलप्रस्नपथा
भृङ्गपानभूरिव विभाति तरुवीथीयम् ।
शोभाम्रपनीता नवपल्लवपरीता मही
मन्ये मीनकेतनमहीपपुरवीथीयम् ।
\? 256



#### वसन्तः



' विलस विलासकोलमलसतमाङ्गलते ! सुविलसदम्बुजा वसंतवनवीथीयम्॥"

Lakshmi Art, Bombay, 8.

मञ्जनाथ मञ्जलनिकुञ्जनवलेखा भाति कामिजनरञ्जनसुसौधवरवीथीयं विलस विलासलोलमलसतमाङ्गलते! सुविलसदम्बुजा वसन्तवनवीथीयम्॥१४॥

पिहितः पुष्पाणामन्तर्गतो यः परागप्रस्तेन पिच्छिछो विजिछः ( खिस-छना, हिन्दी ) पुष्पाणां मार्गो यस्यां सा। इयं तरुपङ्किः भृङ्गाणां कृते पान-भूमेश्वपानशालेव भाति। नवपछ्वैः परीता आच्छादिता। किसख्याच्छा-दिता मही कामनरपाछस्य पुरवीथीव दृश्यत इत्युत्प्रेक्षा। कामिजनानां रञ्जनाय सुभगानां सौधवराणां (उत्तमहम्यांणां) वीथी। अळसतमा अस्वन्तालसा, अङ्गलता यस्यासात्सम्बुद्धौ। अयि वनविहारेणालसीभूते! सुवि-छसन्ति अम्बुजानि यस्यामीदृशीयं वसन्तवनवीथी अस्ति, अत एव विलास-छोछं यथा स्यात्तथा अत्र विलस, स्ररविलासमनुभव। अलसशरीरा त्वं नाग्रे गन्तुं प्रभवसीत्यत्रैव विकसदम्बुजायां वनवीथ्यां सविलासं विहरिति नायकः शिलापट्टे निजोत्सङ्गमधिशयानां नायिकां प्रार्थयते इति चित्रेपि प्रेक्षणीयम्॥ १४॥

किंशुककुसुमिति किं वा अममीरयसे

क्षमसे पुरस्तातिक न पावकं परीक्षितुम् 
मञ्जनाथ किं जल्पसि कल्पनापिनद्धगिरं

कल्पसे मधुप इति धूममप्युपेक्षितुम् 
एष्टि पश्य, पुरतो बतारोहित बिंहिशिखा

पुष्पितपलाशतरुं परितोप्यथेक्षितुं

किल दग्धा हन्त कित वार्द्धदग्धाः, किति

चाधुनाप्यदग्धा इति विधुरानवेक्षितुम् ॥ १५ ॥

अममीरयसे प्राप्तोषि । किं पुरस्तात्स्थतं पावकं परीक्षितुं न क्षमसे ? नेदं किंगुकपुष्पं किं तु विद्वरयमिति भावः । हे मञ्जनाथ ! कहपनयाऽऽच्छादितां गिरं किं जल्पिस । मधुप इति स्थिरीकृत्य किं धूममप्युपेक्षितुं कल्पसे क्षम-से ? नायं मधुपः किन्तु पूर्वं वृक्षशाखायां साधितस्य वह्नेधूम इति भावः । स्पष्टं विलोकय ! परितः ईक्षितुं (विलोकयितुम्) विद्वशिखा बत पुष्पितं पलाशतस्मारोहति । किं प्रेक्षितुं वृक्षारोहणम् ? कित वियोगिनो मया दग्धाः, कित च अर्ददग्धाः, कित चेदानीमप्यदग्धा इति वियोगिनः प्रेक्षितुमारो हणम् ॥ १५ ॥

## ⊶<sub>श्रि</sub> वसन्ते नायिकाः श्र∽

-> भानिनी भू-

विनयवचो मे यदि मानिनि! न मानयसे

मानय वयस्यावचो याऽसौ तेऽनुगामिनी
विन्दति न नाम विधुसुन्दिर किलानुनयं

पदपतनेपि वद का वा कुलकामिनी?।
मञ्जनाऽथ रञ्जय विहसितेन मञ्जुसुसं

घोरवनघटायामियमेतु सौदामिनी
स्वामिनि ते मानो मिय काममयं भूयो भवेद्

भामिनि! न भूयो भवेदेषा मधुयामिनी।। १६॥

याऽसो वयस्या तेऽनुगता, तस्या अनुनयवचनं मानय। हे विधुसुन्दरि ! पद्यतनेपि चरणप्रणामेपि, का वा कुलकामिनी अनुनयं न विन्दृति ? इति वद । अपि तु सर्वापि कुलवधः पदयोः प्रणामे अनुनयं स्वीकुरुत इत्यर्थः । मञ्जना विहसितेन । घोरायां मेघघटायामियं सौदामिनी एतु । उन्मुक्तः केशोराच्छादिते सुखे विहसितं विद्युत्थानीयमिति भावः । स्वामिनि मयि ते मानः कामं पुनरपि भवेत् । आवयोः पतिपत्नीसम्वन्धस्तथा च मद्विषये

भवत्या सानः पुनरिप संभवेत्। परं हे भामिनि (अयि कोपने! विचारयेति सूच्यते) एषा अद्यतनी चैत्ररात्रिः पुनर्ने भवेत्॥ १६॥

ि सिंहावलोकनम् % व्यामिनीसुनायकमनोरममरीचिरुचि-रोचितसकललोकशोकभरशामिनी शामिनी मनस्विनीसमूहदृढमानरुपां मादशां समस्तसुखसम्पद्गुगामिनी । गामिनी मनोजशरद्शितनवीनपथे कामकलनाऽऽकुलनवीनकुलकामिनी कामि-नीतिनभरनिर्शलसुरतरसा

भीरु पश्य सरसासौ याति मधुयामिनी ॥ १७ ॥

यामिन्याः सुन्दरनायकस्य (चन्द्रस्य) मनोरमाभिर्मरीचिकान्तिभिः रोचितो (द्योतितः) यः सकललोकस्तस्य शोकभरशययित्री । शामिनीति 'शम आलोचने' चौरादिकः । धात्नामनेकार्थत्वात् निशामय तदुत्पत्तिमि-तिवच्छमनार्थत्वम् । मानिनीसमूहस्य दृढानां मानकोपानां शमिनी । माद-शरिसकानां समस्तसुखसंपद्नुगन्नीति नायकस्योक्तिः । मनोजशरैः सूचिते नवीने मार्गे (शुङ्गाररसानुकूले) गामिनी । कामघटनाभिराकुलाः नवीनावस्थाः कुलवध्यो यस्यां सा । कामिभिः नीतः (अनुभूतः) पूर्णः, निष्प्रतिबन्धश्च सुरतानन्दो यस्यां सा । अयि स्वहटभङ्गभीक् ! इयं चैत्ररात्रिव्यत्येति ॥१०॥

→% प्रवत्स्यत्पतिका ·%**∽** 

भूरुहा वहन्ते मञ्जमञ्जरीर्भजन्ते चारु-वछरी रमन्ते मधुपायिनोद्य मानसे झम्पामारभन्ते मञ्जपम्पापुलिनान्तेचराः सुभगसमीराः, संज्जपन्ते रसिका रसे। काकलीः श्रयन्ते युवकोकिला विलासभृतो वाणाः संरभन्ते कुसुमेषोरपि नीरसे प्रणतिरियं ते, विच्म भूयः कान्त किं ते ? ननु विरहिदुरन्ते किं वसन्ते गन्तुमीहसे ॥ १८॥

भूरुहा मञ्जमञ्जरीर्वहन्ते, तथा (ते) चारुवछ्रीः (लताः) भजनते आश्चेषेणोपगच्छन्ति । मधुपायिनो मधुपा आसवसेविनश्च, मानसे प्रीयन्ते नवमधुनो बाहुल्यात् । मञ्जपम्पा० दाक्षिणात्याः सुभगसमीरा झम्पामार-भन्ते प्रवहन्ति । अन्तेचरा इत्यत्र तत्पुरुषे कृतीत्यलुक् । संजुषन्ते प्रीयन्ते । काकलीः कुहूरवान् । कामस्य बाणा नीरसेपि जने संरभन्ते संरभेण पतन्ति । वसन्ते किमिति गन्तुं वाञ्छिस ? ॥ १८॥

→ अस्वसन्ते गीतगोष्ठी ४५-

कुसुमसुगन्धजुपो जाता जलयन्त्रसुखा वातायनमध्याद्वान्ति वाता निष्कुटान्तरे संमुखे सरोजद्द्यो गायन्त्यम्ः साभिनयं सरसवसन्तमिह मधुरतरखरे । पाटलपरागमिलद्रागमदमेदुरितो नायकोनुरागभरान्नन्दति निजान्तरे यौवनविलासलसद्धिम्बोष्टीकदम्बभृता धन्यानां धिनोति गीतगोष्टी कुसुमाकरे ॥ १९ ॥

निष्कुटान्तरे अन्तःपुरोपवने, कुसुमसुगन्धयुक्ता जाताः, लब्धकुसुमसौ-रभा इति भावः । जल्लयम्रसंबन्धेन सुखकारका वाताः, गवाक्षमध्यात्पव-इन्ति । अमूः एताः ( चित्रे निरीक्ष्यमाणाः ) सरोजनयनाः, अतिमधुरस्वरे

## वसन्ते गीतगोष्ठी



" यौवनविकासलसद्धिम्बोध्ठीकदम्बभृता धन्यानां धिनोति गीतगोष्ठी कुसुमाकरे॥"

Lakshmi Art, Bombay, 8.



सरसं वसन्तरागम्, साभिनयं गायन्ति । मध्येऽवस्थितो नायकः, तत्काळ-माघ्रायमाणपाटलपुष्पस्य मकरन्देन मिलन् (उपचीयमानः) यो रागमद-स्तेन सान्द्रस्निग्धः सन्, अनुरागभरान्निजान्तरे नन्दति (प्रीयते)। तथा च—यौवनविलासेन लसन्तीनां बिम्बोष्टीनां कदम्बेन (समूहेन) भृता (संकुला)। धन्यानां धिनोति, भाग्यशालिनो जनान्त्रीणयति। कर्मणः शेषत्वे पष्टी। किं वा धन्यानां जनानां कुसुमाकरे (वसन्ते) गीतगोष्टी, धिनोति लोकान्नन्दयति॥ १९॥





मेदुरिमहिरमहामहसां प्रहेता वर-वारिजविनेता नवसरसां समेधते जाड्यजालजेता घनघर्मपरिचेता तिग्म-तापसमुपेतानिलवेगवानुपैधते । मञ्जनाथ वेपितवियोगिजनचेता मञ्ज-मानिनीसमेतारब्धवारिकेलिरेजते सरसञ्जिरीपपरितोपितसचेता नव-नौविनोदनेतायं निदाघ ऋतुरेधते ॥ २० ॥

मेदुराणां सान्द्राणां सूर्यस्य तिग्मतेजसां प्रहेता प्रेरकः । नवसरोवराणां श्रेष्टकमलपूरकः । समेधते समिद्धो भवति । जाड्यजालस्य शैत्यपटलस्य जेता । परिचेता परिचायकः । तीक्ष्णतापसमुपेतस्य अनिलस्य वेगोऽस्ति यस्मिन् सः । मञ्जुमानिनीसमेतेः (रसिकैः) आरब्धा वारिकेलिर्जलक्रीडा यस्मिन् । एजते सर्वतः प्रसरतीति भावः, अथवा अन्तर्भावितण्यर्थः । सरस्विरीपपुष्पेः तोपिताः सचेतसो येन । नवस्य शिशिरवसन्तादिष्वपरिचिन्तस्य नौकाविनोदस्य नेता नायकः ॥ २०॥

तरणिमयूखैस्तापमयते धरणिरियं दत्ते नो सरणिरिह गन्तुं हन्त सेधते। ज्ञीतलता सरसि विलीयते सलिलगता तिग्मताऽथ मारुतेपि सपदि समेधते। मञ्जनाथ निभृतनिकञ्जनेयमध्यन्दिनो मञ्जमदनोदयमनोरतिरुपैधते रिक्षमदामदीपितदिवोमणिरिदानीमल-मातपनिदानोऽयं निदाघ ऋतुरेधते ॥ २१ ॥

पृथ्वी तरिणसपृषैः सूर्यिकरणैः तापमयते । सरिणः प्रामादीनां मार्गः सेघते गच्छते जनाय (शत्रन्तः) । गन्तुं न ददाति गन्तुमवसरं न ददाति भावः । ('जाने नहीं देता' इति हिन्दीपरिपाटी) । निकुक्षे नेयं मध्यन्दिनं (मध्याहः) यिसन् । सञ्जमदनोदयेनेव मनोरितर्यसिन्, अन्यप्रकारेण मनोविनोदाभावात् । रिहमदास्ना किरणजालेन दीपितो दिवोमणिः (सूर्यः) यसिन् । अलं यथा स्यात्तथा आतपहेतुभूतः ॥ २१॥

न्श्रः व्राप्तस्य नरेशक्षपक्षम् १८१-जोपमृतुराजसन्धिसीमामधिलङ्क्य वलाद् रोषरयरोपितप्रचण्डभासनायोयम् तिग्मकरतापितसमस्तजनताहृदयो हन्त निर्दयोचितनिरूदशस्यमाथोयम् । मञ्जनाथ सौरभसुरञ्जितिश्रिरीपमन्ज-गुञ्जदलिपुञ्जवन्दिगीतगुणगाथोयं ज्येष्ठजवलम्बनतो भूरिभाविडम्बनतो

भासते विज्ञम्भणतो ग्रीष्मनरनाथोयम्।। २२॥

जोषं यथा स्वात्तथा ऋतुराजस्य (वसन्तस्य) सन्धिसीमां मध्यावकाशं बलादुर्ल्वच्य, धर्मस्य उपचयेन रोपिता या प्रचण्डदीसिस्तया युक्तः। अन्योपि राजा प्रतिपन्थिनो राज्ञः सन्धिसीमानं परस्परसमयाविधम् (सुलहनामा) उर्ल्वच्य, रोषरयेण रोपिता या प्रचण्डभा (दीक्षिः) तया युक्तो भवति । ति-गमकरैः असद्यशुल्कैः (राजदेयद्रव्यैः), तीक्ष्णिकरणैश्च । निर्द्योचितो निरूढः (निर्वाहितः) शस्यस्य क्षेत्रस्थहरितधान्यस्य माथो येन । श्रीष्मो घोरतापेन क्षेत्रशस्यानि उन्मथिति, राजापि प्रतिपन्थिनोऽभियाने सैन्यसंघर्षेण मार्गस्थ-शस्यान्युन्मश्चाति । सौरभेण सुरिक्षतं शिरीषवृक्षमनु (समीपे) । गुक्षन्तो येऽलिपुक्षाः (अमरसमूहाः) त एव बन्दिनः तैर्गीता गुणगाथा यस्य सः । ज्येष्टमासवेगस्य, पक्षे स्वपक्षीयस्य श्रेष्ठस्य राज्ञो वेगस्य चावलम्बनात् । भूरि-भायाः (अतिशयितदीहयाः बहुशोभायाश्च) विडम्बनात् । विज्ञम्भणतः बहु-तरवृद्धेः । भासते शोभते । त्रिष्वपि हेतौ पञ्चमी ॥ २२ ॥

प्रचितप्रचण्डतापतापितभुवनभरभासुरसुचण्डकरविकलितमम्बरम्
वेदयते वपुषि सुद्धक्ष्ममपि खेदभरं
स्वेदजलजालकनिपिक्तमिदमम्बरम् ।
मञ्जनाथ मञ्जननिलीननवकञ्जदशां
रोचते सुगन्धि सुखशीतलसुशम्बरं
संभवदतुलतापमाद्वविडम्बनदं
सम्प्रति विज्रम्भते निदाघदवडम्बरम् ॥ २३ ॥

अम्बरं आकाशम्, प्रचितेन प्रचण्डतापेन तापितो सुवनभरो येन, ईद-शेन भासुरेण (अतिदीसेन) अतिचण्डकरेण (सूर्येण) विकलितं व्याकुलम् अस्ति । स्वेदजलजालकेन (पटलेन) निषिक्तमार्द्रम् । अतिस्कृतमापि इद्-मम्बरं वस्तम् । वपुषि खेदभरं वेदयते प्रत्याययति । अतिलघुनापि वस्तेण शरीरे दुःसं प्रतीयत इत्याशयः । मज्जने स्नाने निलीनानां (लग्नानां) नवी-नसरोजदृशां (स्नीणाम्) । सुसं शीतलं सुन्दरं शम्बरं (जलम्) रोचते । रुच्यथंसंप्रदानस्य शेपत्वे पष्टी । संभवन् यः अतुलतापस्तेन मार्दवस्य कोम-लताया विडम्बनकारकम्, संतापकत्वाद्तितीत्रमिति यावत् । निदाघाशेः दम्बरम् आटोपः । विज्नमते वर्द्धते । ग्रीष्माडम्बरस्य घनघोरतां प्रथयितुं दीर्घसमासा परुपावृत्तिः ॥ २३ ॥ ्रिः श्रीष्ममध्याहः शु-दुःसहदहनधरैर्निस्सहमिहार्द्रयत-श्रण्डांशोः प्रचण्डकरैस्तिग्मं तापितेलासौ वीथी—वेश्म—वाट—गृहतोरण—तलानि भृशं तापितानि, चेतसो निकाममबहेलासौ । मञ्जनाथ घर्मजलक्किनं वपुरालोठिति नाधुना प्रयाहि बहिः, पश्य खरखेलासौ विकलवियोगिदुःखदुर्गाम्बुधिवेला नेयं मध्यदिनवेला, किन्तु वध्यदिनवेलासौ ॥ २४ ॥

इह निःसहम् (अत्यन्तम्) अर्दयतः (पीडयतः) चण्डांशोः सूर्यस्य । दुःसहदहनधरैः तीक्ष्णविद्धधारकैः प्रचण्डैः करैः असौ इला पृथिवी तिगमं तापिता। वाटो मार्गः। गृहस्य तोरणानि उपरिद्वाराणि, तलानि (भूतलानि) अत्यन्तं तापितानि। असौ एषा संतापनिक्रया चेतसो नितान्तमवहेला तिर-स्क्रिया। प्रस्वेदजलेन क्लिन्नं आर्द्रे वपुः, आ इतस्ततो लोटित संतापाधिक्या-त्परिवर्तते। पश्य। इयं खरा तीक्ष्णा कीडा (प्रकृतिदेच्याः)। किं वा खरा-णां रासमानां इयं खेलावेला। वैशाखनन्दनत्वात्। विकलानां वियोगिनां दुःखरूपस्य दुर्गाम्लुधेर्वेलास्तरूपा (चरमाविधस्तरूपा)। इयं मध्याह्ववेला नास्ति, किन्तु वध्यस्य (वधाईस्य) दिनवेला। वध्यस्य पुरुषस्य वधदिवस्व-काल इवायं मध्याह्व इत्याशयः॥ २४॥

र्शः मध्याहे भूमिगर्भः ॐ सुरभिसलिलभरसंततनिषिक्ता भूरि-भूमिगर्भभुक्ता मही चन्दनैर्विपूयते परितोऽप्युशीरनवजवनिका निषिच्यन्ते, यत्रनीरधारधीरमारुतः प्रस्यते । मञ्जनाथ वीजयन्ति व्यजनेन मञ्जूहशो मञ्जना विलेपनेन शीतिमवाहूयते कथिमव मन्येमहि माधवाय्यमासः सोयं माघ एव मासोयं नः स्फुटमनुभूयते ॥ २५॥

सुरिभसिलिलभरेण निरन्तरमाद्रीकृता । भूरिभूमिगर्भ (तहखाना)
गता । चन्दनैः शोध्यते, आलिप्यत इत्यर्थः । उशीरत्य नवा जवनिकास्तिरस्करिण्यः (खस के पडदे) । यन्ननीरत्य (फुंहाराजलत्य) धारामिधीरः
पवन उत्पाद्यते । तावता वेगेन जलयन्नाणि चलन्ति यथा तद्देगवशात्पवनोपि प्रतीयते । ततश्च तादृशेन शीतपवनेन शीतसौख्याधिक्यं सूच्यते ।
मञ्जुदृशः सुन्द्र्यः । विलेपनेन चन्द्रनकर्पूरादिजातेन । माध्यस्य वैशाखत्य
अद्यः (ज्येष्टः) सोयं मासः, इति कथं मन्येमिह, नः अस्माकं माघ एव
मासोऽनुभूयते । शीतसामग्रीसंघटनं तथा, यथा ज्येष्टोपि माघ इव प्रतीयत
इत्याशयः । नः इति शेषत्वे पष्टी ॥ २५॥

ज्येष्ठमासमुद्राङ्कितमध्यदिनवेला, पश्य भूमिमासमुद्रां परिताप्य तर्पिता सेयम् अस्मिन्नपि समये सहस्ररिश्मभासमयेऽ-मुष्मिन् हिमगेहे जलधारा वर्पिता सेयम् । मञ्जनाथ कण्टिकयवसमांसलावरणै-ग्रीष्मरोधयेक्ष्योत्प्रक्षा मञ्ज मिशिता सेयं भीष्मिमिव भीषणगभीरगुरुभावधरं ग्रीष्मिमिह नव्या श्ररशय्या दर्शिता सेयम् ॥ २६ ॥

ज्येष्टमासस्य सुद्रया अङ्किता सेयं मध्याह्नवेला, आ समन्तात् ससुद्रो यस्याः (ससुद्रपर्यन्ताम्, अखिलामिति यावत्) भूमि परिताप्य तर्पिता (तर्षोस्यासीति) तृष्णायुक्तास्ति इति पश्य । समस्तां भूमिं परिताप्यापि न संतोष इति भीष्माधिक्यं ध्वन्यते । सहस्ररभेः (स्थस्, अतितापकता सूच्यते ) भासमये दीसिमये । अस्मिन्नपि भयद्वरे समये अमुष्मिन् हिमगेहे (ज्ञीतलभवने) सेयं जलधारा वर्षिता, जलयञ्चादिभ्य इत्यथः । कण्टकयुक्तानां यवसानां (जवासा) मांसलैरावरणैः स्थूलाभिर्वृतिभिः (टही) श्रीष्मस्य रोधमेक्ष्य (आ-ईक्ष्य) दृष्ट्वा । सेयमुक्षेक्षा मंजु यथा स्थात्तथा मित्राता विचारिता । तामाह—भीष्मपितामहमिव भीषणस्य गभीरस्य गुरुभावस्य धारकम्, श्रीष्मर्तुं नवीना शरशय्या द्शिता । महाभारते-मुमूर्षते भीष्माय यथा शरशय्याऽर्जुनादिभिर्द्शिता, तथा कण्टिकयवासवृतिरूपा शरशय्या श्रीष्मार्थं किल्पता । शरशय्यामधिशयानो भीष्मो नेतस्ततो विचेष्टते स्म, तथा यवासटिकाभिर्शिष्मोपि न किञ्चदिप स्पन्दितुं शक्त इति यवासवरणानां शीतत्वातिशयो ध्वन्यते । अण्यन्तावस्थाकर्तुर्शोष्मस्य दशेश्रेसनेन कर्मत्वम् ॥ २६ ॥

रशः श्रीष्मरजनी छें सङ्गारकशीतसुखसिललिनिषिक्ता रितरङ्गायोपयुक्ता मही तुङ्गालयगामिनी
इन्दुकरसङ्गादितशीतलतमासौ वाति
सौरभानुषङ्गा मरुळ्ळहरी सुधामिनी ।
मञ्जनाथ मञ्जनसुशङ्गारितदेहलता
भाति पुष्पशय्योत्सङ्गसङ्गा वरकामिनी
विहरदनङ्गागमसागरतरङ्गा याति
धृतरतरङ्गासौ निद्गायलघुयामिनी ॥ २७ ॥

मुझारकस्य गलन्तकायाः ('झारी' रामझारा इतिख्यातस्य) शीतेन अखेन सलिलेन आर्द्रीकृता। तुङ्गालयगामिनी उन्नतभवनसंबन्धिनी मही भासादपृष्ठमिति यावत्। रतिरङ्गाय सुरतकीडायै उपयुक्ता। सुधामिनी सुन्द-रधाम(गृह)संबन्धिनी। सौरभमनुषङ्गः अवष्टम्भो यस्याः सा, सौरभयुकेति क० नि० ३ भावः । असौ पवनलहरी चन्द्रकिरणसंबन्धात् अतिशीतलतमा प्रवहति ।
मजनोत्तरं सुशुङ्गारिता देहलता यया सा । पुष्पश्चयाया य उत्सङ्गः मध्यभागस्तस्मिन् सङ्गो यस्याः सेति व्यधिकरणबहुत्रीहिः । पुष्परचितशय्यास्था
सुन्दरकामिनी भाति । विहरनतः (खेलन्तः) अनङ्गागमरूपसागरस्य तरङ्गा
यस्याम्, विजृम्भितकामशासनेति भावः । अत एव धतः रतरङ्गः सुरतानन्दो
यस्यां साऽसौ निदाधस्य लघ्वी यामिनी व्यत्येति । भृङ्गा, रङ्गेत्यादि सर्वत्र,
चतुर्थे च तरङ्गा, तरङ्गा इति यमकालङ्कारो लोकनीयः ॥ २७ ॥

→िश्रीष्ममध्याहे नायकः हैं उपिर प्रचण्डकरैस्तपित सहस्रकरों नीचैरश्ररोधिसौधपृष्ठतलतापितोसि विह्ने वहमाना इव वान्ति पवमाना इमें तदिप विलोकलाभिलप्तया न यापितोसि । मञ्जनाऽनुलापसुखसंगमेन मञ्जनाथ न चिरपरिस्थितिपरिश्रममवापितोसि चश्रल! निधेहि क्षणमञ्जलमिलकतटे तिग्मातपतापमपवञ्ज परितापितोसि ।। २८ ॥

सहस्रकरः सूर्यः (तापकरत्वाधिवयं द्योसते)। नीचैः, अश्ररोधिनः अश्रंलिहस्य सौधपृष्ठस्य भूतलेन तापितोसि। निजहम्यपृष्ठमारुह्य, सद्नान्तरस्य
गवाक्षनिविष्टया नायिकया संलपन्तं नायकं प्रति सहचरस्योक्तिः। वाह्नं वहमानाः अग्निं वर्षन्त इव। पवमानाः पवनाः। न यापितोसि न गमितोसि।
दर्शनलालसया त्वं सौधपृष्ठाच्च गतोसीत्याशयः। संलापसुखसंप्राह्या चिरकालं अवस्थानस्य यः परिश्रमस्तमपि न प्राप्तोसि। हे चञ्चल ! अलिकतटे
ल्लाटाग्रभागे क्षणमञ्चलं वस्त्रप्रान्तं निधेहि। घोरातपस्य तापं अपवञ्च
वारय। त्वमतितापितोसि। सुहद्वारा तापसूचनया नायकस्य दर्शन-संलापलीनता ध्वन्यते॥ २८॥



### श्रीष्मे मानिनी



" त्वरितमुपेहि मानशमनं विषेहि सखे निश्चितमवेहि मंश्च मुद्यति मनस्विनी॥"

Lakshmi Art, Bombay, 8



### **→ि ग्रीष्मे नायिकाः ७**

→िश मानिनी क्षे

2687657

प्रमद्वनस्य मञ्जमर्गसुवेदिकायां वाति जलयन्त्रमरुष्ठहरी तरिस्वनी तद्पि सखीभिरिभतोऽसौ तालवृन्तानिलै-वींज्यते निरस्तपटं स्विन्नघनोरिस्वनी । ग्रीष्मविसरेण मन्युसंतापानलेन चाद्य श्रीतलशिलातलेपि ताम्यति तपिस्वनी त्वरितमपेहि, मानशमनं विधेहि सखे! निश्चितमवेहि मंक्षु मुद्यति मनिस्वनी ॥ २९ ॥

प्रमद्वनस्य अन्तःपुरोपवनस्य । मर्मरपाषाणनिर्मितायां वेदिकायाम् (चब्तरा) । तरिस्त्रनी वेगवती, जलयन्नोत्थिता पवनलहरी वाति । जलयन्नाणां
वेगवशास्पवनोत्पादकत्वेन, स्थानस्य शीतत्वातिशयो ध्वन्यते । स्वन्नं स्वेदाकुलं, घनं निविडं उरो यस्याः सा । दूरीकृतवस्त्रं यथा तथा व्यजनपवनैवींज्यते । श्रीष्मवेरोन, मन्योः कोपस्य संतापानलेन च । तपस्विनी दीना ।
मानिनी, सा मंक्षु झटिति । मुद्यति मूच्छां गच्छतीति निश्चितं जानीहि । सहचरस्योक्तिः ॥ २९ ॥

**५**% प्रवत्स्यत्पतिका •%

दीपितिदिनेशद्रदीधितिविकासमये
तापोयं समस्तलोकवलयेऽनुलीयते
रभसरयेद्धा वान्ति तापविधयेऽमी ग्रहुमारुताः, सुपीमताऽधोनिलये निलीयते ।
मञ्जनाथ वेपितिवयोगिवनिताहृदये
नित्यनिर्देयस्मिन् दरदुःस्थितिरुदीयते
भूयो विनये किं दवदारुणदुरासमये
प्रीष्मसमये किं कान्त गन्तं व्यवसीयते ॥ ३०॥

दीपितः (ग्रीष्मेणोत्तेजितः) दिनेशस्य सूर्यस्य दूरदीधितीनां ग्रसरिकरणानां यो विकासस्तन्मये । समस्तलोकमण्डले, तापः अनुलीयते व्यामोति ।
रभसरयेद्धाः शीव्रतावेगेनोत्तेजिता अमी मारुताः तापविधानाय मुहुर्वान्ति ।
सुषीमता शीतलता । अधोनिलये नीचैस्तनगृहे । वेपितं वियोगिनीनां विनतानां हृद्यं येन ईंद्रशे । अस्मिन् ग्रीष्मे । द्रस्दुःस्थितिः भयेन दुरवस्था, ईपहुरवस्था वा । भूयः किं विनये, अधिकं किं प्रार्थनां करोमि ? द्वस्य वनवहेः, दारुणदुःस्थितियुक्ते । अस्मिन् ग्रीष्मसमये गन्तुं किमिति निश्चीयते ?
व्यवपूर्वकात् 'पो' धातोः कर्मणि लद्द ॥ ३० ॥

-> अस्याधीनपतिकायाः पुष्पशृङ्गारः अस्-

अद्य सायंसमयादेव संभारः समेधते । प्रियापुष्पशृङ्गारः प्रियेण पर्यवेक्ष्यते

अलिके कुसुमचन्द्रलेखा कर्णपुष्पमथ श्रवसोरुरसि चन्द्रहारः सुसमीक्ष्यते । करयोः कुसुमकङ्कणौ तौ, कटिदेशे किल कुसुमकलितमञ्जुरशनाप्यपेक्ष्यते समधिककुसुमसमवायसमारम्भेस्मिन् कुसुमितयौवनासौ कुसुममिवेक्ष्यते ॥ ३१॥

संभारः आयोजनम् । समेधते वर्धते । पर्यवेक्ष्यते संभाल्यते क्रियत इति यावत् । ललाटे कुसुमरचिता चन्द्रलेखा (बैना इति हिन्दी प्रसिद्धः)। श्रवसोः कर्णयोः कर्णपुष्पं कर्णपुरः जाताचेकत्वम् । समधिकस्य कुसुमसम-वायस्य समारम्भे अनुष्ठाने बहुतरकुसुमसंघटने इति यावत् । कुसुमितं कुसु-मबह्विकसितं योवनं यस्याः, ईदशी असौ नायिका कुसुमिव ईक्ष्यते । कुसु-मं यथाऽतिकोमलं वक्षःस्थापनोचितं तथेयमपीति मनोभावो ध्वन्यते ॥३१॥

🔌 राधाकृष्णयोः पुष्पहर्म्योत्सवः 🎉

शोभते चतुर्दिक् चारुपुष्पदामसंघिता शिल्पिशिल्पशोभिता कुसुमहम्यमालासौ उपरि विभाति पुष्पकलिकावितानयुता सद्वन्दनमालाशालिपुष्पचन्द्रशालासौ । मञ्जनाथ मध्ये सुविशालाङ्गणवेदिकायां राजते वजेशो वृषभानुनृपवालासौ

# तत्रं कीर्तिबालातनुकान्तिच्छविविच्छुरिता चम्पापुष्पमालाऽभूत्सुमञ्जमिष्ठमालासौ ॥ ३२॥

चारुभिः पुष्पदामभिः (कुसुमसिग्भः) संघिता। चतुर्दिक् पर्यन्ततः, चतुर्दिक्ष्वत्यर्थः। कुसुमिनिर्मिता हम्यमाला (फूलबँगलाः फूलमंडली इति प्रांसिद्धा)। उपिर उपिरतले, पुष्पकोरकाणां वितानेन (चंदोवा) युता, सुन्दर्या वन्दनमालया (वंदनवार) शालिनी शोभमाना, पुष्पिनिर्मिता चन्द्रशाला (शिरोगृहम्, चांदनी इति भाषाप्रसिद्धा) विभाति। मध्ये अतिविशालायां अङ्गणस्य वेदिकायां (चैंतरा)। तत्र कीर्तिबालायाः श्रीराधायाः तनुकान्तिच्छविमिः (शोभाभिः) विच्छुरिता मिश्रिता, सुमञ्जुला मिल्रमाला, चम्पापुष्पमालाऽभूत्। श्रेतापि मिल्रकामाला काञ्चनवर्णदेहकान्तिभः पीता चम्पापुष्पमालाऽभृत्। श्रेतापि मिल्रकामाला काञ्चनवर्णदेहकान्तिभः पीता चम्पापुष्पणाणां मालाऽभवदित्याशयः। तद्गुणः॥ ३२॥

⊷<ि ग्रीष्मे नायकयोरुपवनविहारः श्रिभ

वीथीपथचारिणं निरीक्ष्य चित्तहारिणं तं जाता कामवीथीपथिकासौ मूढचेतना समयमविन्दती समागमसुयोग्यमियं भाग्यमेव निन्दति स रुद्धमीनकेतना। अद्य पुरवाटिकायामायातं समेत्य तु तं नानाच्यपदेशतोऽभूदुज्झितनिकेतना

<sup>9</sup> मोहमय्यां सेयं समस्या गोखामिक्ठलकौरतुमश्रीगोक्ठलनाथमहोदयानां ज्येष्ठतन्त्र्जैः चि. गो. श्रीकृष्णजीवनमहाभागैर्वृहन्मन्दिरे पुष्पमण्डलोत्सवोपलक्ष्ये प्रन्थकर्त्रे पूरियतुं प्रताऽभवत् ।



#### वसन्तः



" खन्मुखसरोजसाधुसुषमामवेश्य मनाक् सरासि सरोजराजिरेषा ननु कम्पते॥"

Lakshmi Art, Bombay, 8.

## ग्रीष्मघोरमध्याहे समागतयोरच तयोः शीतसुखसायाहे समेति गृहचेतना ॥ ३३ ॥

तं मनोहारिणं नायकं निरीक्ष्य कामपथस्य पिथका काममार्गपरिचितेस्थिः। असी नायिका मूढचेतना जाता। कामोन्मादेन पूर्वापरज्ञानग्रून्याभविद्याशयः। समयमविन्दती अलभमाना। रुद्धमीनकेतना अवरुद्धकामप्रसरा। तं नायकं पुरोपवने आयातं समेत्य ज्ञात्वा। नानाव्याजैर्गृहमुद्धिनद्वा आगताऽभवदित्यर्थः। शीते सुखकारके सायंकाले गृहचेतना गृहगमनवोधः समेति आगच्छति। एतावत्कालं न तयोर्गृहस्य सरणमप्यभूत्तथा च
द्वयोरिप रसोनमत्ततया संभोगश्रङ्गारपरिपोपो ध्वन्यते॥ ३३॥

-> श्रधिमे जलविहारः ५४←

वीक्ष्य भ्रजमिक्कमां मृणालिनी निलीना जले स्रिद्मामुद्दीक्ष्य पत्रं पदयोविलम्बते चेलाञ्चलाद्दीक्ष्य तव मञ्जलमुरोजयुगं सुन्द्रि ! सरोजकोषो मौनमवलम्बते । सम्प्रति सरोजमञ्जविपिनविहारेरलं वीक्षसे न सम्मुखमुरोजयुगसंनते ! त्वनमुखसरोजसाधुसुषमामवेक्ष्य मनाक् सरिस सरोजराजिरेषा ननु कम्पते ॥ ३४॥

भुजयोर्भञ्जतां वीक्ष्य कमिलनी जले निलीना। पदयोर्मृदुतां वीक्ष्य कम-रूपलाशं तव चरणयोर्विलम्बते अवनमित । पत्राणां चरणसकाशागमने पद्र क्रि प्रणाम एव हेतुरित्यर्थः । वस्राञ्जलमध्यात् तव वक्षोजयुगं वीक्ष्य कमलकोषो मौनमारुम्बते । कमल्कुञ्जलानां मुद्रणस्य तव कुचयुगसकाशात्पराजय एव हेतुरिति भावः । उरोजयुगेन संनते हे सुन्दरि! कमलैर्मनोहरस्य विपिनस्य विहारेरलम्, जलविहारं मा कार्षीरित्यर्थः । अग्रे किं न वीक्षसे ? यद् त्वन्मु-स्वकमलस्य सार्थ्वी शोभामालोक्य सरित एषा कमलराजिः कम्पते । मुख-सकाशात्पराजितत्वाद्वयेन कम्पत इति भावः । सर्वत्र हेत्त्प्रेक्षा ॥ ३४ ॥

#### →₩ प्रावृट् ३४५-

धाराधरधीरवारिधारामधिगम्य ग्रहुईंग्झावेगविद्धा गिरिनिईंग् निरासते
क्लंकषाः सरितोऽद्य पङ्कजिनीजालनुदो
रिसकानमन्दमुदो नित्यं समुपासते ।
मञ्जनाथ वकुलकदम्बतरुदोलागता
नागरनितम्बवतीलेखासौ प्रकाशते
पर्वतघनेषु पुलिनेषु पार्श्वपत्तनेषु
पौरोपवनेषु पुरः प्रादृद् प्रतिभासते ॥ ३५ ॥

सवृष्टिकवायुवेगेन विद्धा इतस्ततो विकीणाः । निरासते निष्पतन्ति । पङ्किनीजालं नुदन्ति ताः, नुदतेः किए। कमलिनीपटलप्रवाहिण्यः सरितो-ऽद्य कूलंकपाः तटमेदिन्यः सन्ति । वर्षासु कमलानि विलीयन्त इति कवि-समयः । अमन्दा आनन्दाः रसिकान् सेवन्ते । नागरनितिम्बनीनां पङ्किः । नितम्बवतीपदेन, हिन्दोलनविलासे तासां विश्वमविशेषेण शोभातिशयो ध्व-न्यते । पर्वतवनेषु पर्वतप्रान्तेषु । पत्तनानां पार्श्वभागेषु, राजद्नतादिः । अत्र चतुर्थचरणस्थैः पर्वतवनेषु पुलिनेषु इत्यादिसहम्यन्तैर्थथाक्रमं जलधरधारा-प्राह्मा गिरिनिक्षरवर्णनेन पर्वताञ्चलेषु, कूलंकषसरिद्वर्णनेन पुलिनेषु, रसिका-

नामानन्दवर्णनेन नगरोपान्तेषु, स्त्रीणां बकुलकदम्बदोलावर्णनेन पौरोपवनेषु प्रावृषः प्रतिभासो वर्णित इति चमत्कारको यथाक्रमो निबोधनीयः। चतुर्थच-रणस्थो वृत्त्यनुप्रासश्चापि ऋतुवर्णनानुगुण इत्यलं सहृदयेषु पुनहक्त्या ॥३५॥

> हर्षितकृपीयलकलितभूमिकर्षाः किल कामिकुललोपितविमर्षाः सुखसंगताः नमसि निबद्धमेघसंघर्षाः प्रबुद्धनय-कामशरामर्षाः साधु सर्वजनताऽऽनताः । मञ्जुनाथ मानिनीसमूहमानधर्षाः कृत-शोभाविप्रकर्षाः कामतर्षाधिकमामगताः यलगद्वारियर्षा भुप्रभुवनवितर्षाः कृत-केकिकुलहर्षाः सख्वि वर्षाः समुपागताः ॥ ३६॥

भूमिकर्पः भूमिकर्पणम् । कामिकुलेन लोपितो विमर्षो विषादो यासु ताः। प्रबुद्धः (उद्दीप्तः) नवः कामशराणां अमर्षः क्रोधः (विरिह्षु) यासु यथा तथा सर्वजनतया आनताः प्रणताः। मानं धर्पयन्ति ताः, कर्मण्यण्। विप्रकर्षः अतिशयः । कामतर्पः (तृष्णा) अधिको यस्मिन्कर्मणि यथा भवति तथा, आगताः सर्वैः स्वीकृताः । बलात् प्रसरत् वारिवर्षं यासु ताः । सुप्तो यापितो सुवनस्य वितर्पः (तृष्णा) याभिः ॥ ३६ ॥

> चश्रचारुचश्रलाचकासितरुचिरुचि-सिललग्रुचामचारिसश्रयो विभासते केकाकलकोलाहलकुतुकिकलापिनोऽमी कलितकदम्बङ्गलकाननान्युपासते । मञ्जुनाथ मेदुरमहीरुहविमण्डितेयं मोदमानमेदिनी प्रमोदिमह दासते

## पुष्कलपयःपूरपीनतमपुष्करिणी प्रावृषि सपङ्कपथा पृथिवी प्रकाशते ॥ ३७॥

चञ्चन्ती चार्वी या चञ्चला (विद्युत्) तया चकासिता रुचिरा रुचिः (कान्तिः) येषामीदृशानां सिललमुचां मेघानाम् । न चरित चलित इंद्रशः संचयः संघट्टः । मेघानां स्थिरिनिविद्यः संघट्टो भासत इति भावः । केकारूपे मञ्जकोलाहले कुतुकिनः अभी कलापिनः (मयूराः), कलिताः कद्म्बृक्षा येष्वीदृशानि कूलकाननानि उपासते सेवन्ते । मेदुरैः सान्द्रस्थिमे- हीरुहैर्मण्डिता, मोद्माना वर्षाभिरुच्छ्रसन्ती इयं मेदिनी प्रमोदं दासते द्दाति 'दास् दाने' । पुष्कलेन पयःपूरेण पीनतमाः (अतिपूर्णाः) पुष्किरिण्य- स्त्रहागा यस्यां सा । सपङ्काः पन्थानो यस्यां सा । प्रकाशते शोभते । चतुर्पु चरणेषु यथाक्रमं चकार-ककार-मकार-पकाराणां प्रासः प्रेक्षणीयः ॥ ३० ॥

धूसरधवलधूम्रधूपायितधाराधरैरन्धकारबन्धूकृतमम्बुधरेरम्बरम्
शम्पाशतशोभाशालि विरहिविकम्पावहं
शोभतेऽद्य शैलशिखरेषु शुचि शम्बरम् ।
मञ्जनाथ मानिनीमनःसु मोदमावहते
मेदुरलहरिरङ्गमञ्जतममम्बरं
शम्बरशमनशरडम्बरविकासकरं
वियति विज्ञम्भते गभीरघनाडम्बरम् ॥ ३८॥

धृपायितो धृपाकारः, । अम्बुधरैर्जलधारकैध्सरादिभिधाराधरैमेंबैः । अम्बरं गगनं अन्धकारस्य बन्धसद्दशं कृतम् । चिवः, मेबैर्गगनमन्धकारितमिन्सर्थः । शम्पाशतं विद्युच्छतम् । विरहिणां विकम्पमावहति तत् । शुचि मनोहारि शम्बरं जलम् । मेदुरः सानदिस्थो यो लहिरिरङ्गः (लहिरया) तेन मञ्जतमम्, अम्बरं वस्त्रम्, स्त्रीणां चेतःसु मोदं ददाति । वर्षासु 'लहिरया'

वस्त्रस्य स्त्रीणामभिरुचितत्वात् । शम्बरशमनस्य कामस्य, शरडम्बरस्य बाणा-टोपस्य, विकासकम् । गभीरं घनं घनाडम्बरम् (मेघसंघट्टः) विजृम्भते शसरति ॥ ३८ ॥

# →{% प्रावृषो राज्ञीरूपकम् श्<del>र</del>

द्शसु दिशासु ततं वारिद्वितानमिदं
दुन्दुभिरमन्द्घनगर्जितं प्रकाशते
इन्द्रगोपविच्छुरिते ह्यास्तरणे हरितेऽस्मिन्
वकुलकदम्बतरुसामाजिका आसते ।
सञ्जनाथ केकिनो नदन्ति वरवन्दिनोऽमी
शक्षधनुःकेतुं वायुत्रीराः सम्रुपासते
पञ्चगरसेनापतौ ललिते वसन्ते गते
सञ्चगता सेयं पुरः प्रावृद् प्रतिभासते ॥ ३९॥

राज्ञां सभायां वितानाः, दुन्दुभयः, महास्तरणे सभासदानां पङ्किः, संमुखे बन्दिनः, पर्यन्तिष्यता योद्धारः, अग्रे च राजिचिह्वाङ्कितो ध्वज एत-दादीन्युपकरणानि भवन्ति। तान्येव प्रावृह्रराज्ञीसभायां वर्ण्यन्ते। ततं विसारितम्। वारिद्रूपं वितानम् (चँदोवा)। घनगर्जितं दुन्दुभिः। इन्द्रगोपैः प्रावृषेण्यरक्तकीटैर्विच्छुरिते चित्रिते, शस्यमये हरिते आस्तरणे बकुलाद्यो वृक्षाएव सामाजिकास्तिष्टन्ति। वायुरूपा वीराः शकधनुध्वेजम् उपासते। तस्येव मध्यतः स्थापनेन तं संमानयन्तीत्यर्थः। वसन्ते प्रहिते सित सिंहा-सनगता सेयं प्रावृह् शोभते। लिलते इति विशेषणेन मध्ये प्रीष्मस्य गम-नेपि तस्य लिलत्वाभावेन निरास इति बोध्यम्॥ ३९॥

-> सेनारूपकम् ५ स्-

निर्यन्नीलनीरद्निविडनिक्करम्यमिद
मम्बरे विज्ञम्भते करीन्द्रघटावन्धुरम्
चश्रचारुचन्द्रहासवैभवविडम्बिनीयं

चश्रला चमत्कुरुतेऽचिरचिकतोत्तरम् ।

मञ्जनाथ दुन्दुभिनिनाद्परिभावी भृशं

मेघघनघोषो मुहुरंहते सुनिभरं

मन्ये मीनकेतनमहीपरणचण्डचम्ः

सकलजगञ्जयाय सञ्जति मदोद्धरम् ॥ ४० ॥

निर्यत् निर्गच्छत् नीलनीरदानां (मेघानां) निविदं निकुरम्बं (वृन्दम्) । हस्तीन्द्रसमूहवत् बन्धुरं (नतोन्नतं) सुन्दरं वा विजृम्भते प्रसरित । चनद्रहा-सस्य सङ्गस्य शोभातिरस्कारिणीयं चञ्चला विद्युत् । अचिरं द्वुतं, चिकतोत्तरं (चिकतत्वं उत्तरं अप्रे यत्र तथा) च चमत्कुरुते दीप्यते । दुन्दुभिनिनाद्स्यापि परिभावको विजेता, मेघानां निविद्यो घोषः, मुहुः अंहते निर्गच्छिति 'अहि गतौ' । स्मरमहीपस्य रणचण्डा चमूः (सेना) मदोद्धुरं मदोत्कटं यथा तथा सज्जा भवति । उपमानुप्राणितोत्प्रेक्षा । मेघघनघोष इत्यत्र पुन-रक्तवदामासाळङ्कृतिः ॥ ४० ॥

-्र्स्स् प्रावृषि नायिकाः ﴾्र

धाराधरधूसरदिगन्तरं दिवसमेक्ष्य मन्देतरमन्युपूरपीडिता विकम्पते



# वर्षासु विरहिणी



" चिरपरदेशगतदक्षिणद्यितपथं प्रावृषि पयोजमञ्जुनयना निरीक्षते ॥ "

Lakshmi Art, Bombay, 8.

मोदमानवर्हिणसमूहमञ्जकेकारवे
पुलकितकपोलपाण्डपाली पुनरेजते ।
मञ्जनाथ निर्भरमनोभूशरजर्जरिता
न सुखसुपैति हन्त चेतसि विशङ्कते
चिरपरदेशगतदक्षिणदयितपथं
प्रादृषि पयोजमञ्जनयना निरीक्षते ॥ ४१ ॥

मेंबैधूंसरो दिगन्तरो यसिन्नीद्दशम् । आ-ईश्य, अमन्देन मन्युपूरेण (शोकभरेण) पीडिता । पुलिकता कपोलयोः पाण्डुवर्णा पाली यसाः प्वंविधा सती एजते कम्पते । चिरात्परदेशं (अपरं प्रदेशं, प्रवासम्) गतस्य दक्षिणस्य (अनुकूलस्य) अनेन विरहिनिकर्पके वर्णसमये त्ववस्य-मागमिष्यतीति सूच्यते । दियतस्य पन्थानं, निरीक्षते, दियतं प्रतीक्षत इसर्थः । अतएव भवने शयानापि आगत इति शङ्कया सुहुर्मुहुरूथाय वीक्षत इति चित्रेष्यालोक्यम् ॥ ४१॥

अवधिदिनानि गमितानि मन्युमीलितानि दत्ता नो प्रवृत्तिर्वत भूरिदिवसा गताः तद्तु दुरन्तो हन्त यातवान्वसन्तोप्यथ नीतास्तापवन्तो ग्रीष्मवासरा निरायताः । मञ्जनाथ नागतोऽद्य दियतो विदेशगतो वेधसा समन्ततोऽपि यातना उपाहिताः वल्गद्वारिवर्षा भ्रयभवनवितर्षाः कृत-केकिकुलहर्षाः सखि वर्षाः सप्रपागताः ॥ ४२ ॥

मन्युना शोकेन मीलितानि आच्छादितानि, निरानन्दानीलर्थः । प्रियेण

प्रवृत्तिः न दत्ता, आत्मनो वृत्तान्तो न प्रेषितः । निरायताः नितरामायताः (दीर्घाः)। यातनाः उपाहिताः तीव्रवेदना आपतिताः। चतुर्थं पूर्ववत् ॥४२॥

-> भ्रः प्रवसत्पतिका ५४५-

अम्बुधरडम्बरकरिम्बनि नभिस भृशं भाति चारुचश्चला विलासभरभरिता अतुलजलोबग्रुपलभ्य वारिवाहकत— स्तटयुगभेदिनी सुदुस्तराऽद्य सरिता । मञ्जनाथ मदनमहीपमहायोगेऽस्मिन् किमिति प्रवासिजनचर्या त्वयाऽऽचरिता इन्द्रगोपमञ्जला प्रफुळनववञ्जलासो हरति मनांसि वनभूमिरतिहरिता ॥ ४३ ॥

दग्बरेण करिन्नि व्यामुनित । सरिता नदी, भागुरेराप्। 'तटयुगभेदिनी सिता सुदुस्तरा' इत्यनेन उभयकुलमर्यादोल्लिङ्गिनी कामुकी संप्रति स्मरानेनेन दुर्निनारेत्ययमर्थोपि यदि ध्वन्यते तर्हि नोद्ध्यः। मदनमहीन्द्रस्य महान्योगे महासमारोहे । त्वया प्रवासिजनोचिता चर्या किमित्याचरिता ? इन्द्र-गोपैर्मनोहरा, प्रफुल्लाः नृतना वञ्जला वानीरवृक्षा यस्यां सा। (फलिनो वेतसवृक्षस्य वर्णनम्, अफलपुष्पमप्येकं वदन्ति)। एवंनिधे समये प्रवासो नोचित इति नायिकापक्षतः सख्या उक्तिः॥ ४३॥

निह्नते दिगन्तान्वरवारिद्वितानिमदं नन्द्ति समन्तान्तरलोको निरुपष्ठवम् दोलन्ते कदम्बतरुदोलायां पयोजद्दशो गीतयो वहन्ते प्रियमनिस मनोभवम्।

# मञ्जनाथ निर्यापय यातुं परदेशेऽधुना किं बहुना १ साधय समीपगतम्रत्सवं नभसि पयोदाच्छन्ननभसि नवीनसखे! नाईसि नवीनामेवम्रिज्झतुमनुत्सवम् ॥ ४४॥

दिगन्तान् निह्नते आच्छादयति । निरुपप्तवं शान्तश्रीष्माद्युपद्ववं यथातथा नन्दित मोदते । मनोभवं वहन्ते स्मरमुद्दीपयन्तीत्यर्थः । यातुं निर्यापय गमनिवचारं त्यजेत्यर्थः । यातेः स्वार्थिको णिः । बहुना जिल्पतेन किम् ? समीपगतं कज्जलीतृतीयाद्युत्सवम्, साधय अनुभव । पयोदाच्छन्नं नभः आकाशं यत्र ईदशे नभिस श्रावणे । नवीनावस्थामिमां नायिकामेवं निरुत्सवं यथातथा त्यक्तं नाहिसि । त्विय गते अस्या उत्सवा न भविष्यन्तीति निरुत्सवता । त्वमि नवतरुणः इयमि नवोदा, अत्यव नवागतान् तृती-याद्युत्सवान्परिहृत्य गन्तुं नाहिमिति सहचरस्योक्तिः ॥ ४४ ॥

→% विरहिणी %

कजलमिलनजलवाहकनिविडघटा
गाहते गगनतटान्तमितगहना
पुष्पितकदम्बवनवीथीगन्धवाहिनीयं
वाति वायुलहरी सिमद्धकामदहना ।
स्यामलजलदगतचश्रला चमत्कुरुते
निकषनिहितहेमरेखारुचिवहना
नायकविरहपश्रसायकविकलमना
नेक्षते नवीनवधूरम्बरमसहना ॥ ४५ ॥

कज्जलमिलनानां मेघानां निबिद्धा घटा । गगनतटस्य अन्तपर्यन्तं गाहते विलोडयित, सर्वगगने अमतीलर्थः । सिमद्धः दीप्तः कामानलो यसां सा । निकषे स्वर्णपरीक्षणपाषाणे निहितायाः स्वर्णरेखायाः कान्तिवाहिनी । चञ्चला विद्युत् । इयामजलदे पीताया विद्युतो रेखा तथा प्रतीयते यथा निकषे (कसौटी) किषतस्य स्वर्णस्यरेखेलाशयः । रुचिं वहतीति नन्दनेति वह्युः । नायकविरहेण, पञ्चसायकेन (कामेन) च विकलं मनो यसाः सा, नवीना वध्ः, एतदुद्दीपनमसहमाना सती गगनं न वीक्षते ॥ ४५ ॥

## -> वर्षासु निकु विहारः ॥

मेचकमनोज्ञमेघपुञ्जे दिवमावृण्वति
याता यनिकुञ्जे तस्य फलमुपधार्यताम्
सुन्दिरि ! निरुन्धि मुक्तं कुन्तलकलापिममं
निविडनितम्वे ! तीव्रगतिरिप वार्यताम् ।
स्रस्तं ते दुक्लमवमुञ्ज मूर्धि मामिनि ! हे
सरभसगामिनि मनागिप विचार्यतां
प्रेयसि ! पयोदस्तव पीवरपयोधरयोः
प्रवरं पिधत्ते विन्दुहारं न निवार्यताम् ॥ ४६ ॥

मेचके स्थामे मनोज्ञे च मेघपुक्षे, दिवमावृण्वति गगनं व्याप्नुवति सित । उपधार्यतां सद्यताम् । मुक्तं रभसगमनाद्विस्ततं कुन्तलकलापं केशनिचयं निरुन्धि हस्ततोऽवलम्बस्त । हे घनपृथुलनितम्बे! शीध्रगमनं त्यज्यताम् । घनितम्बभारवत्यास्तव त्वरितगमनेन खेदो भवेदित्यर्थः। मस्तकतो विस्तस्तं ते दुक्लं (पृह्वसनं ) शिरसि अवमुख्य स्थापय । अयि शीध्रगामिनि क्षणमिदं विचार्यतां यत्–मेघस्तव पीनकुचयोरुपरि प्रवरं लोकेऽलभ्यं जलबिनदुघटितं

#### वर्षाः



" प्रेयासि! पयोदस्तव पीवरपयोत्रस्योः प्रवरं पियत्ते विन्दुहारं, न निवार्यसाम्॥"

Lakshmi Art, Bombay, 8

हारं पिधत्ते आमुञ्जिति । एष घनो न निवार्यतां परिहियताम् । तव सेवक-स्यास्य मेघस्यानुरोधो न परिहर्तेच्य इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

斜 जलघरं प्रत्युपालम्भः 🎉

<>>○<

प्रारम्भे दिनानि कानिचिद्वै भृशं प्रस्नवता भूमेरन्तरङ्गे भवताऽऽशाबीजमाहितम् तद्नु निरन्तरं त्वदागमप्रतीक्षावती कथमपि नीतवती कालं सेयमायतम् । साम्प्रतम्रपरि लम्बमानेनापि मञ्जनाथ भवता न किञ्चित्फलमधुनाप्युपाहितं हंहो धूर्त धाराधर ! धरणीं विधूनयसे नयसे न दीनामिमां प्रमदमनारतम् ॥ ४७॥

कानिचिद्दिनानि कतिचिद्दिनपर्यन्तम्। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया। प्रस्नवता जलविन्दू त्रिश्चोतता। अन्तरङ्गे अन्तः, हृदि। आशाया बीजं स्थापितम्। इदानीं यद्यारम्भ एव एवंक्रमस्तह्यंथे गाढं वर्षिष्यतीति। सेयं धरणी। कथ-मिप यथाकथंचित्कालं प्रयापितवती। उपिर लम्बमानेन, केवलं घटाडम्बरं कुर्वाणेनेत्यथः। अधुनापि किंचित्फलं वर्षणादिकं न दर्शितम्। उपिरलम्ब-मानस्यापि ते क्लीबतैवेत्यर्थः। विधूनयसे क्लेशेन कम्पयसे। प्रमदं न नयसे नानन्दयसि। अत्र अप्रस्तुतप्रशंसाविधया, स्वल्पकालार्थं नायिकां प्रीणितव-तोऽनन्तरं च वैमुख्यमवलम्बमानस्य नायकस्यापि वृत्तं ध्वन्यते॥ ४७॥

**→**श्लि सोरठाच्छन्दः ।%─

जलधाराधर वर्ष, हे धाराधर ! सन्ततम् । धरतु धरापि च हर्ष,—मविरतरविकरतापिता ॥ ४८ ॥ कः निरुष्ठ जलधाराणां धारक! मेघ! अविरतं रविकरैस्तापिता धरा हर्ष धरतु यातु ॥ ४८ ॥

→ अशिक्षणं प्रति दूत्या उक्तिः अ-

दो०-हरिता सम्प्रति तरुलता हरिता भूरिप भाति । हरिता तर्हि तु तब हरे ! हरिता सा यदि याति ॥४९॥

सम्प्रति वर्षासु तरुलता हरिता, जीर्णापि नृतना जाता। सद्यस्कत्वं हरितपदस्यार्थः, यथा 'घाव हरे हुए' हिन्दी। भूः हरिता हरितवर्णा। हे हरे !
तव हरिता (हरित्वं, अहं हरिरस्मीति चातुर्यम्) तदैव, यदि सा हरिता,
तव समागमेन प्रसन्नचित्ता याति । हरितपदस्य प्रसन्नत्वमर्थः—'चित्तहरा
होगया' हिन्दी। प्रत्येकं हरितपदस्य नवीनोऽर्थश्रमत्कारः ॥ ४९॥

ॐ जलघरं प्रत्यभिनन्दनम् और साधुसौधपृष्ठे तव चश्रलाविलासमेक्ष्य कङ्कणझणत्कृतिभिर्मधुरम्रपास्यसे विल्लितकुन्तलकलापगलत्पुष्पभरं काममुत्तरङ्गनयनाभिः परिलास्यसे । न्यश्रत्कश्रुकीनामुरःसुषमामवेहि मनाक् भूरिभाग्यशालिन् वन वाग्भिनं समास्यसे इन्दुवद्नाभिरद्य बन्धुवर धाराधर ! विन्दुचयमाप्य रससिन्धुभिरुपास्यसे ॥ ५० ॥

हे धाराधर! सुन्दरे सौधपृष्ठे तव विद्युद्विलितितं आ-ईक्ष्य। इन्दुवद-नामिः (कर्तृपद्म्) भयसंश्रमावस्थायां कङ्कणझणत्कारद्वारा (करणे तृ-तीया) मधुरं यथा स्यात्तथा त्वं उपास्यसे सेव्यसे । मधुरैः कङ्कणझण-स्कारैः सुन्दर्यस्त्वां श्रीणयन्तीत्यर्थः । तव विलोकनाय उत्तरङ्गे (उन्मुख-

#### वर्षाः



इन्दुवदनाभिरद्य बन्धुवर धाराधर! बिन्दुचयमाप्य रस्रसिन्धुभिरुपास्यसे॥"

Lakshmi'Art, Bombay, 8.



कटाझे ) नयने यासां ताभिः । अर्ध्वमालोकनसमये विलुलिताकुन्तलक्ता-पात् गलन् पुष्पभरो यस्मिन्कर्मणि तथा परिलास्यसे प्रीणयसे, णिजन्तालु-सतेः कर्मणि लट् । उपरिविलोकनावस्थायां, न्यञ्चन्ती नीचेः प्रसरन्ती कञ्चकी यासां एतादृशीनामासां सुन्दरीणां किञ्चित् वक्षःशोभामवेहि परिचिनुहि, वीक्षस्वेत्यर्थः । अतएव भाग्यशालिन् घनवाग्मिनं समासतो वर्ण्यसे । यतो हि—चन्द्रमुखीभिस्तवत्सकाशाद्धिन्दुसमूहं प्राप्य त्वं रससमुद्रोपायन-द्वारा उपास्यसे सेव्यसे । ताभिस्त्वत्सकाशात् रसस्य (जलस्य) विन्दवः प्राप्ताः, तत्परिवर्ते तुभ्यं शुङ्गाररसासिन्धवो वितीर्णा इत्याशयः । परि-वृत्तिः ॥ ५० ॥





दूरीभूतवारिवाहगहनघटामिभवा
द्यौरियमतुल्यां नवामाभामवलम्बते
हर्पभरशंसा भूरि भान्ति राजहंसा अमी
विकचसरोजे साधुसरसि करम्बिते ।
हिमभरनीकाशा विज्ञम्भन्ते वनीकाशा हि
जलनिधिपायिम्रनिन्तमयं स्तम्भते
पुष्यत्पुरुपन्नगा मृगाङ्ककरशोभिनगा
पश्चशरशासनगा शरदभिज्ञम्भते ॥ ५१॥

दूरीभूतः वारिवाहिनिविडघटानां अभिभवः (आच्छादनम्) यसाः, इयं द्यौः गगनम् । अनुपमाम्, आभाम् शोभाम् । हर्षभरं शंसिन्त सूचयन्ति ते । करिम्बते शोभया व्याप्ते । हिमसमूहसदशाः वनीनां काशाः (काश-स्तम्बाः) विज्ञमभन्ते उत्फुङ्जन्ति । जलिधिपायी मुनिः अगस्यः । स्तम्भते वृष्टिं रोद्धुमुदेतीत्यर्थः, अगस्त्योदयेन शरदः सूचनात् । 'प्टिभ स्कभि' प्रति-बन्धे । पुष्यन्तो वृष्टिकालोत्तरं पुष्टीभवन्तः पुरवो बहवः पन्नगा यस्यां सा । मृगाङ्किरणैः शोभिनो नगाः (पर्वताः) यस्याम् । पञ्चशरशासनं गच्छति अनुसरित सा, कामकलानुकूलेत्यर्थः शरद् वर्द्धते । त्रिष्विप 'नगा' 'नगा' इत्यनुप्रासः प्रत्येकं पृथक्सक्षेण निरूद्धवाद्येक्षणीयः॥ ५१॥

> चश्चित चतुर्दिक् चारु चिन्द्रकावितानिमदं मध्ये मध्यमणिरिव विधुरुपभासते

कळुपं विहाय हारि हरितो हसन्ति ग्रुदा माद्यन्तीव मेदिनी समन्तात्सग्रुपेयते । मञ्जुनाथ यामिनीयमाप्रुते महत्त्वगुणं कामिनीषु कापि मोदलहरी समेधते सरदिननायकस्य हरदिव दैन्यभरं शरदि समस्तजगद्दैभवग्रुदीयते ॥ ५२॥

चित्रकारूपं वितानम् । वितानस्य मध्यलम्बी मणिरिव चन्द्रो राजते । कलुपं मालिन्यं विहाय दिशः हारि (मनोहरं यथा स्यात्तथा) हसन्ति प्रसन्नसुभगा भवन्तीत्यर्थः । माद्यन्तीव नन्दन्ती इव । ससुपेयते प्राप्यते । इयं यामिनी महत्त्वगुणं (दीर्घत्वं, कामकलानुक्लत्वेन गौरवं च) आम्रते । शरिद रजनीनां दैर्घ्यात् । सररूपस्य दिननायकस्य (सूर्यस्य) दैन्यमरं हरदिव, उज्जूम्भणं प्रापयदिव । समस्रजगतो वैभवं (शोभा) उदीयते उदिति ॥ ईङ् । स्यरदि-हरदि-शरिद-प्राससंघटना प्रेक्ष्या ॥ ५२ ॥

⊷{% शरदो राज्ञीरूपकम् ·ु~

गगनविचुम्बिचारुचिन्द्रकाविताने लस-च्छत्रमादधानेव हि चन्द्ररुचिरीयते विकचसरोजमञ्जनयना सहासमुखी दिग्ललनापिङ्कः परिचारिकेव नीयते। मञ्जनाथ राजत्काशचामरमनोज्ञविभा हंसवन्दिशंसितगभीरगुणा गीयते विद्रावितमेधमानमुद्रा महीमण्डलतः सेयमासमुद्राच्छरद्राज्ञी समुदीयते॥ ५३॥ चिन्द्रकारूपे विताने चन्द्रस्य कान्तिः छत्रं धारयन्तीव ईयते ज्ञायते। चिन्द्रकारूपं तु परितो वितानं (शामियाना) वर्तते, तन्मध्यतः पूर्णचन्द्रः श्वेतच्छत्राकारो दृश्यत इत्याशयः। विकचसरोजान्येव नयनानि यस्याः सा, दिश्रूपाणां खीणां पिक्कः दासीमण्डलीव सह नीयते । राजतां काशरूपाणां चामराणां मनोज्ञा विभा यस्याः सा। हंसरूपैवैन्दिक्षिः प्रख्यापिता गभीरगुणाः (यशः) यस्याः सा, शरद् सर्वैर्गीयते प्रशस्तते। काशाश्चामराः हंसा बन्दिन इति भावः। महीमण्डलात् विद्वाविता निर्यापिता मेघानां मानसुद्रा (संमानपरिस्थितिः) ययाः सेयं शरद्रपा राज्ञी समुद्रपर्यन्तं समुदीयते विज्ञम्भते । शरद्र। इया मेघरूपाः परिपन्थिनो भूतलात्ताडिताः, स्वयं च सर्वत्र विज्ञम्भतेति भावः॥ ५३॥

#### → श्र शरदि चन्द्रोदयः ३६८-

~~~

प्राचीवरवामा मन्दहसितमुपैति मुखे
साचीकृता सेयं तमोलहरी निलीयते
चडुकचकोरवधूरश्चित मनसि मुदं
किश्चन विरश्चिसगैचारवं प्रचीयते।
मञ्जनाथ मोदते मनोभूर्मदमेदुरितो
जगित जयाज्ञा पश्य परितो विनीयते
सोयं सुविलासिनी विलासरसलीलासखो
लिलतकलावहकलानिधिरुदीयते॥ ५४॥

प्राची पूर्विदिशूपा नाम सुन्दरी । सुखे मन्दहितसुपैति । साचीकृता तिर्यक्कृता । निलीयते लुप्यते । चटुला चञ्चला । सुदमञ्जति मोदते । विर-श्चिसर्गस्य ब्रह्मणः सृष्टिभपञ्चस्य किञ्चित् चारवं चारुत्वं प्रतीयते, चन्द्रप्रकाशे सृष्टेः सोन्द्यंमेवान्यादृशं भवतील्यंः। मदेन मेदुरितो विज्ञिम्भतः। जगति परितः कामस्य जयाज्ञा विनीयते प्रचायते । सुन्दरिवलासिनीनां विलासर-सलीलायाः सखा (सहायकः)। चन्द्रस्य शृहारोद्दीपकत्वात्। ललितकलाः भावविलासादिकान्, आवहति कामिजने प्रचारयति, सोयं कलानिधिः, उदीयते। प्रथमे प्राची साची, द्वितीये चकारवृत्तिः, तृतीये दुरितो-परितो, चतुर्थे विला-विला-लीले-लाद्योऽनुप्रासाः प्रेक्षणीयाः॥ ५४॥

> अमृतिशिशिरमस्य मेदुरमरीचिजाल-मसमं निभालयामि भावपरिवोधेऽहम् कुसुमशरोपि पुनरन्तिकं वितन्विन्नमं जयति जगन्ति न्तमेतदुपमोदेऽहम् । मञ्जनाथ नाधिकसुदीरयामि चाडुवचः किं वा बहु वर्णयामि वैदुपीविनोदेऽहं साम्प्रतसुद्यशैलमौलिसुकुटाङ्कवहं नयनमनोरममृगाङ्कमनुमोदेऽहम् ॥ ५५॥

असृतिशिशिरम्, मेदुरं सान्द्रस्निग्धमस्य मरी चिजालं किरणवृन्दम् । भावोद्दीपने असममसाधारणं निभालयामि । पश्यामि इमं चन्द्रमन्तिके वित-न्यन्स्थापयन् । जगन्ति भुवनानि जयित, एतदुपमोदे समर्थये । वैदुष्यस्य विनोदे की डायाम् । उद्यशेलमोलेः मुकुटिचिह्नस्थापकम्, नयनयोर्मनोहरं मृगाङ्कमनुमोदे अभिनन्दामि । उद्यन् चन्द्रः उद्यपर्वतस्य शिरिस मुकुटा-यितो भवतीत्याश्यः । चतुर्थे टाङ्क, गाङ्क-प्रासः प्रेक्ष्यः ॥ ५५ ॥



## +% शरदि नायिकाः ﴾३

→ अध्वत्स्यत्पतिका अस्﴿ अधिवियाच्छन्दः अस्

नवनीरापगा किम्रु ते प्रमदं

न वनी नवनीरिजनी तनुते ?
विकचन्ते वियोगिकृतव्यसना

असनाः श्वसनाः मुरिमं सुवते ।
किलतेन्दुकलाकलना रजनी

वत मञ्जलनाथ मनो धुनुते

शरदेषा दशापि दिशा वृणुते

परदेशाऽग्रहोयमहो ननु ते !! ॥ ५६॥

नवनीराः (नवजलभिरताः) आपगाः (नदाः) यस्यां सा, नवनीरजेर्युक्ता वनी, किसु ते प्रमोदं न तनुते (कुरुते)? वियोगिभ्यः कृतं व्यसनं
(दुःखं) यस्ते, असना असनवृक्षाः विकचन्ते विकसन्ति। श्वसनाः पवनाः
सुरिभं घाणतर्पणं गन्धं उत्पादयन्ति। 'पूङ्' प्राणिगर्भविमोचने। कलिता
संघिटता इन्दुकलानां कलना रचना यया सा। मनः धुनुते चलयित, धुञ्च कम्पने स्वादिः। एषा शरद् दश अपि दिशाः (भागुरेराप्) वृणुते व्याप्नुते।
अहो ननु अयं च ते परदेशगमनाय आग्रहः। अस्यामुदीपितमदनायां शरिद ते प्रवासो नोचित इति भावः। सख्या नायिकाया वा उक्तिः। शरदेपा० परदेशा० ग्रहो० महो० इति चतुर्थे प्रासः प्रेक्ष्यः॥ ५६॥ <del>ंशि</del> वासकसज्जा ।%⊷

सुविहितदिव्यसुधाधौतसौधमालान्तरे
विशदविशालाऽद्वालिकासौ धरतेऽश्चलम्
श्वेतास्तरणायां स्वि मर्मरनिकरमय्या—
मेषा गुअशय्या हसतीव चन्द्रकं चलम्।
मालतीसुगन्धात्सररंहो वर्धतेऽद्य भूरि
हंहो शरदेषा मनो रचयति चश्चलं
चन्द्रकरनिचयसुचारुचन्द्रशालान्तरे
चलयति चन्द्रसुखी चश्चलदृगञ्चलम्।। ५७॥

सुविहितया दिव्यसुधया उत्तमखिटकया ('सफेदी, कळी' भाषा) धोतायाः लिप्तायाः सौधमालायाः अन्तरे मध्ये । विश्वदा विशाला च अद्दा- लिका उपरिगृहं (अटारी) अञ्चलं धरते, शोभातिशयात् स्थातुं मनो वश्व- यतीत्यर्थः । मर्भरपाषाणिनचयनिबद्धायाम् सुवि, शुभ्रा शय्या चलं चन्द्रकं (इन्दुं कर्पूरं वा) हसति, श्वेतत्वेन विडम्बयति इव। साररंहः सार- वेगः । चन्द्रकरसमूहेन सुचारुणि चन्द्रशालायाः (शिरोगृहम् 'चांदनी' हिन्दी) अन्तरे चञ्चलं दगञ्चलं चलयित, वारंवारं चिकतचितं प्रियस्य पन्थानं वीक्षत इत्यर्थः । प्रथमे माला शाला, मय्या शय्या, रही हंही, चतुर्थे चकारवृत्तः प्रेक्ष्या ॥ ५७॥

-> श्र शरिद वनशोभा ३४५-

मेदुरमृगाङ्कमृदुमधुरमरीचिचयैः सुषमा समस्तदिशामेषा विनिधीयते वान्ति फुछसप्तच्छदमञ्जगन्धवन्तोऽनिलाः
काशान्कम्पयन्तो विपिनेऽमी नलिनीयुते ।
मञ्जनाथ पक्षशालिकेदारे प्रसन्नमुखी
सेयं संमुखीनैः शालिगोपी परिपीयते
विहितवियोगिजनमात्रमनःक्षोभा सेयं
स्वच्छसरोभासि-शरच्छोभा समुदीयते ॥ ५८ ॥

सान्द्रस्निधस्य मृगाङ्कस्य मृदुमधुरैः किरणनिकरैः । समस्तिद्शां शोभा निधीयते स्थाप्यते । फुल्लस्य सप्तच्छदस्य मञ्जगन्धयुक्ताः, काशान् कम्प्रन्तः विपिने वान्ति । शरिद सप्तच्छदानां विकासात् । पक्षशालीनां केदारे क्षेत्रे । शालिरक्षिका संमुखस्थितै रसिकैः पीयते अतिशयेन दृश्यते । वि-रिहतो वियोगिजनमात्रस्य (संपूर्णवियोगिजनस्य) मनःक्षोभो (विकार,) यया, स्वच्छसरोभिर्भासिनी (शोभा समुदीयते-क्रमशो वर्द्धते । वन्तो यन्तो मुखी मुखी गोपी रिपी क्षोभा रोभा शोभा प्रासाः प्रेक्ष्याः ॥ ५८॥





" स्वच्छसरोभासिशरच्छोभा समुदीयते ॥"





## **५**%( हेमन्तः )<del>}</del> ↔

मरुवकमञ्जगन्धवन्तो यवगुल्मगणान् वाताः कम्पयन्तो वान्ति नमसि करम्विते कुङ्कमसुगन्धमधिसन्तोषं विल्लासिगणो मालतीमरन्दगतचिन्तोऽप्यवलम्बते । मञ्जनाथ निर्मितसरोजसम्पदन्तो दूर-दर्शितदिगन्तोऽनङ्गनिगमेऽवलम्बते विकलवियोगिविद्धपश्चशरदन्तो हन्त कृतशरदन्तो हारिहेमन्तो विज्नम्भते ॥ ५९॥

यवसम्बान् कम्पयन्तः महबक (महआ) मधुरगन्धयुक्ता वाता वान्ति। हेमन्ते महबकानां विकासात्, यवगुल्मानां च प्ररोहात्। करिन्बते पूर्वोक्त-गन्धेन व्याप्ते। माल्ल्याः (जात्याः) मरन्दे गता प्रसृता चिन्ता (सरणं) यस्य, माल्लितीसौरभासकोपीत्यर्थः। विलासिगणः सन्तोषेण कुङ्कमस्य केश-रस्य सुगन्धं स्वीकरोति। एष हेमन्तः, निर्मितः सरोजसम्पदः कमलिश्रयः अन्तो येनेदृशः। (हेमन्ते कमलानां विलोपात्)। अवलिन्बते स्वीकृते अनङ्गनिगमे कामागमे (मार्गे) दूरं यथा स्यात्तथा द्शितो दिगन्तः (चर-मसीमा) येनेदृशश्चास्ति। हेमन्तः कामकलानां परां काष्टां दर्शयती-स्यथः। विकलवियोगिपु विद्धः पञ्चशरेण (कामेन) दन्तो यस्मिन्, वियोगिपीहनाय संनदः कामस्तत्रेत्यर्थः। कृतः शरदः अन्तः (अवसानम्) येन, ईदशो हारी (मनोहरः) हेमन्तो विजून्भते। वन्तो यन्तो इत्यादि सर्वपादगोऽनुप्रासः विशेषतश्च शरदन्तो शरदन्तो द्वित प्रेक्षणीयः॥ ५९॥

संततसमीरनद्नीरशीततायां वर-वसनिवीततायामिह परिमेदते सुघटितयामिनीगभीरगुरुतायामथ दिनलघुतायामयमधिकग्रुपैधते। मञ्जनाथ तरुणनितम्बिनीसुपीनकुच-सरससुखोष्णतायामतिसुखमेधते निभरमनङ्गरससङ्गरसुकरतायां सुखकरतायां सखि हेमन्तः समेधते॥ ६०॥

संततं समीरस्य (पवनस्य) नद्नीरस्य च शीततायाम् । हेमन्ते तयोः शैत्यात् । श्रेष्ठवसनावृततायाम् । परिमेदते क्षिण्धो भवति । 'निमिदा क्षे-हने' । सुघटिताया यामिन्याः गभीरायां (सुनिपुणमालोचनीयायाम्) गुरुतायाम्, अयमधिकं यथा तथा कुचानां सरसायां सुखकारिण्यां च उष्ण-तायाम् । नितम्बनीपदेन हेमन्ते मांसल्लेनिब्डस्य नितम्बस्य सुखकरत्वस्वा-रस्यमपि न विस्मरणीयम् । अतिसुखं यथा तथा । निर्भरं यथा स्थात्तथा कामानन्दसंगरस्य (सुरतकेलिकल्हस्य) सुकरतायाम्, अतप्व सुखोत्पा-दकतायाम्-(विषये) अन्येपामृत्नामपेक्षया हेमन्तर्नुः समेधते वर्धते, उत्कर्पतीत्यर्थः । सर्वत्र वैषयिकसप्तमी । मीर नीर नङ्ग सङ्ग तायां तायां प्रासः ॥ ६० ॥

-> हेमन्ते प्रवत्स्यत्पतिका ॥

शिशिरसमीराः प्रवहन्ते वेगवाहिनोऽमी, मोद्मावहन्ते मधु मधुपा निपीय ते कुन्दा विकचन्ते, मञ्जमरुवका विज्ञम्भन्ते, रिसका रमन्ते, हन्त निलनी निलीयते। मञ्जनाथ मानिनीमनांसि भदयन्ते काम-वाणा निर्दयन्ते, धृतिरन्ते परिहीयते, हेमन्ते वियोगिजनदारुणदुरन्ते, वद द्यित कथं ते गन्तुभीहितमुदीयते॥ ६१॥

शीताः पवनाः । मधुपा मधु निपीय मोदन्ते । मधुपा भ्रमरा आसवसे-विनश्च । मधु मकरन्दो मधं च । कमलिनी निलीयते म्लायते, शीते तस्या-स्तथाभावात् । कामबाणा मानिनीनां मनांसि उन्मदयन्ति, अतएव बाणा निर्दया भवन्ति । अन्ते कामबाणजर्जरिता धृतिः (धैर्यम्) परिहीयते । कथं ईहितमिच्ला चेष्टा वा, उदीयते इति वद ! नोचितोऽसिन्समये विरह इति भावः ॥ ६१॥

→ि हेमन्ते विरही अ

वीथिषु गतागतैः, सुहज्जनस्य संलिपतैरेवं वत कष्टादिनं कार्यश्रतैः पूर्यते
शीतलसमीरपरिपूरितिद्गन्ता सेयमिञ्जनाथ नानाविधिचन्तापरिवर्तशतैः
सन्तापाकुलोपि वत शीतात्परिभूयते
वनशिशिरेषु दिवसेषु कथं क्षेमं तस्य
हन्त यो हि हेमन्तस्य विरही विद्यते ॥ ६२ ॥

संलिपतैर्वार्तालापैः। कार्यशतैः एवंविधेरेव बहुभिः कार्यैः पूर्यते समा-प्यते। शीतलवायुभिः परिपूरितो दिगन्तो यस्यां सा, रात्रिर्गुरूयते यादशी सर्वेषां कृते गुर्वा भवति, तद्पेक्षयाप्यधिकगुर्वीवाचरित अतिदीघां भवतीति भावः । कर्तुः क्यिङ्साचारे क्यङ् । क्यङ्मानिनोश्चेति पुंवत् । चिन्तानां परिवर्तश्वतेः । संतापेन (मानसिकतापेन) आकुलोपि शीतात्परिभूयते आक्रान्तो भवति । तापाकुलस्यापि शीतेन दुःखमिति विरोधः । घनं शिशिरं (शीतम्) येषु । क्षेमं कल्याणस् । विदूयते क्विश्यति । 'दूङ् परितापे' ॥६२॥

#### 🔌 पौषस्य तीवता 🎠

तिलनितरस्करिणीमातन्याथ तोरणेषु
सेयं तनुतिष्वातिग्मता विकीर्यते
तैलं परिमर्घः तूलं तनुवसनेषु कृत्वा
ताम्बूलं प्रयुज्य, तपनीयं परिधीयते ।
तरिणतन्तपात्प्रयोगैस्तप्ततोययोगैः
तरुणीसुतल्पतूलिकोपभोगैरीर्यते
तुसुलतकारेस्तनुतन्द्रातिरस्कारेरहो
ततिवततासौ तैषतीव्रताद्य तीर्यते ॥ ६३ ॥

तिलनामुत्तमां तिरस्करिणीम् (जवनिका 'परदा')। 'तिलनं विरले स्तोके' अमरः। आतन्य आस्तीर्थ । तनु तिर्पणो (शरीरक्षेशकस्य) वातस्य तिग्मता असहाता। विकीर्यते क्षिप्यते दूरीकियते इति यावत्। तनुवसनेषु श्रारीरवस्तेषु अङ्गरक्षकादिषु त्लं कृत्वा। तपनीयं परिघीयते सुवर्णं धार्यते, तस्य शीते सुखद्रवात्। तरणेः सूर्यस्य तन्नपातः वहेश्च प्रयोगैः सेवनैः। तस्तोयस्योपयोगैः। तरुण्याः, सुन्दरस्य (बहुतरनवत्लेन उन्नतमृदुलस्य) तत्त्वस्य श्रायनीयस्य, त्लिकानां त्लभृतास्तरणप्रावरणादीनां चोपभोगैः। इंथते शीतं क्षिप्यते। तनुतन्द्रातिरस्कारैः शरीरम्लानिदूरकारकैः (तिरस्कृन

अण्) तुमुलतकारैः अतिमिलितैस्तकारैः । ततवितता अति विस्तृता (महती), तैषस्य पौषस्य तीत्रता तीर्यते याप्यते । तकारस्य वृत्तौ-तूलं वृलं; योगैः भोगैः, कारैः कारैः प्रासः ॥ ६३ ॥

#### -> हेमन्ते सुखसज्जा ५४-

द्योतन्ते समन्ताचित्रशोभामनुयाता गृहा वातायनवर्गो भूरिकालं विनिमील्यते चित्रितमहाईपटत्लिकासनाथा वर-शय्या श्रमोन्मूलिका समोदमनुशील्यते । मञ्जनाथ चन्द्रकरजालाध्युषितापि नृत-मेषा चन्द्रशाला वहुकालात्परिकील्यते हेमन्ते समन्तात्सुखसाधनविशाला वर-बालारुचिचारुचित्रशाला परिशील्यते ॥ ६४ ॥

चित्रणशोभां (साष्ट्रवम्) अनुयाताः गृहाः (हर्म्याणि) समन्ताद्द्यो-तन्ते । वातायनवर्गो गवाक्षसमूहः । भूरिकालं बहिर्दर्शनादिकालं विहाय सर्वकालम् । चित्रितः बहुमूल्यश्र पटो यस्यास्तया तूलिकया (आसरणेन, प्रावरणेन च) सनाथा । अनुशील्यते उपयोगे आनीयते । चन्द्रकिरणितकरे-रध्युषिता मण्डितापि । चन्द्रशाला उन्मुक्तं शिरोगृहम् (चांद्नी) । बहु-कालात् (शुक्ककार्तिकादेव) निबध्यते । सुखसाधनैर्विशाला (पूणीं) । वरबाला (सुन्दरी) रुचिभिः चार्वी चित्रशाला (चित्रैर्मनोहरं केलिभव-नम्)। परिशील्यते सेव्यते । याता वाता, तूलिका मूलिका, जाला शाला-द्यः प्रासाः ॥ ६४ ॥ **५**% हेमन्ते रात्रयः ।%→

सायमवसाने केलिमन्दिरसुपागतानां
ग्रेमसमालापैर्याति यामः सुखमासिनाम्
श्यनसुदेति मध्ययामसमारम्भ एव
भुजपिरम्भभरैर्मनिस विकासिनाम् ।
मञ्जनाथ यामिनीचरमयामजागरिणामेति समयोसौ कामकेलिससुङ्घासिनां
हेमन्तान्तराले काममेधन्तां त्रियामा इमाः
सपदि समेधन्तां सुखानि सुविलासिनाम् ॥६५॥

सायंकालस्यावसाने (अष्टवादनात्पूर्वम्), केलिभवनागमनोत्तरं सुखं यथास्यात्तथा आसिनां स्थितानाम् (आस्तेणिनिः) नायकनायिकानां प्रेमा-लापैर्यामः प्रहरो याति, (नववादनं भवति)। मध्ययामस्य समारम्मे (एकादशवादनोत्तरम्)। मनसि मोदमानानां (नायकनायिकानाम्) शयनं भवति। चरमयामे (पञ्चवादने) जागरिणां जागृतानाम्। जागर्ते-णिनिः 'जायोऽविचिण्ण' ति गुणश्च। अतएव कामकेल्या समुल्लासिनां (प्रसीदतां) समयो गच्छति। हमा रात्रयः कामं एधन्तां वर्धन्ताम्। यदि रात्रयो वर्द्धन्ते, सपदि (तर्हि) सुदक्षिणानां विल्लासिनां सुलान्यपि समे-धन्ताम्। अन्येपामृत्नामपेक्षया वर्धन्ताम्। अन्यत्र एतावत्कालमेतादश-सुलस्यानुपलम्मात्। कामचारानुज्ञायां (आमञ्चणे) लोद् । हेमन्तां एधन्तामादयः प्रासाः॥ ६५॥

भवनविलम्बिनवजवनिकाभिरारुद्धा वातायनवर्गे वायुलहरी विकम्पिनी



#### हेमन्तः



" नृनमविरामानन्दसन्दे।है: सुपुण्यकृता-मविदिषयामा याति हैमननिशीथिनी ॥"

Lakshmi Art, Bombay, 8.

कोमलबहुलत्लमय्यामिह संमूर्च्छति शय्यायाममन्दगन्थलहरी विमोदिनी । अम्बरसुगन्धमयचीनांशुकयुक्ता सेय-मुरसि निलीना भाति तरुणनितिन्वनी नूनमविरामानन्दसन्दोहैः सुपुण्यकृता-मविदितयामा याति हैमननिशीथिनी ॥ ६६ ॥

भवनविल्डिम्बनी सिः नवजविनिकासिः, (परदा), विकिम्पनी लोकान् कम्पयन्ती, णिजन्ताण्णिनिः । आरुद्धा समन्ततो निवारिता । त्रुमय्यां श्राय्यायाम् । विमोदिनी मनःप्रसादिनी निर्भरगन्धल्वहरी संमूच्छिति व्या-स्रोति । 'मुच्छां मोहसमुच्छ्राययोः' । अम्बरं सामुद्दिकसुगन्धपदार्थः, तस्य सुन्दरगन्धयुक्तेन चीनां शुकेन शरीरसुलावहेन सुमस्गवस्रेण युक्ता । नित-म्बनीपदस्य स्वारस्यं न विस्तरणीयम् । 'निलीना' पदेन गाढपरिरम्मो ध्वन्यते । अविरामैः अविश्रान्तैः आनन्दसमूहैः । गच्छन्तो न विदिता यामाः प्रहरा यस्याः सा, हेमन्तसम्बन्धिनी रात्रिः अतिशयितपुण्यकृतां व्यसेति । हेमन्तस्ययं हैमनी । 'सर्वत्राण् च तलोपश्च' । मय्या-शय्या, चीना लीना, नामा-यामा, प्रासाः ॥ ६६ ॥





## **्र€( शिशिरः ﴾**

महितमहाईसुखसञ्जा मञ्जमिन्दरेषु
त्रूरगर्भतिलेनितरस्करिणी लम्बते
कुहचन कुङ्कमसुगन्ध उपरुन्धे मनो
मृगमदगन्धेनापि कुत्रचिद्विनन्द्यते ।
मञ्जनाथ जातरूपपद्यरागरत्वचयैर्जातरूपयोगा वधुर्भोगानवलम्बते
जुम्भमाणमीनकेतुविश्रमरसानुगमा
विश्वदत्तमासौ शीतसुषमा विज्ञम्भते ॥ ६७ ॥

महितया प्रशस्तया बहुमूल्यया, सुखसामप्रया मञ्जुषु मन्दिरेषु । तूल-गर्मा तिलना महामूल्या, तिरस्कारिणी जवनिका । केशरसुगन्धः, मानसं उपरुन्धे वशयति । रुघधातोरात्मनेपदे लद्द । कुत्रचित् (द्वितीये स्थले) करत्त्रीगन्धेन (करणे तृतीया) विनन्द्यते आनन्दः प्राप्यते कर्मणि लद्द । जातरूपं सुवर्णम्, पद्मरागो माणिन्यम्, अन्ये च शीतसुखदाः रलसम्-हास्तैः, जातः रूपयोगः (सोन्द्र्यवृद्धिः) यस्याः सा । जुम्ममाणो वृद्धिं गतः, मीनकेतुविलासानां रसानुगमः (आनन्दानुभवः) यत्र सा, असौ विशदतमा अतिस्पष्टा प्रसिद्धेति यावत् । शिशिरतोः सुपमा (परमा शो-मा) विज्ञम्भते उत्कृष्यति ॥ ६७ ॥ निर्धुनोति नीहारं नयनिव नमस्वानयं
निरुपे निविश्य वातायनमवमील्यताम्
क्र्पांसकसंकुलेषु कामकलनाऽऽकुलेषु
कामिनीकुलेषु कामकेलिरुपकील्यताम्।
मञ्जनाथ मञ्जलमहार्हमृगनाभियुतं
मुकुरमनोज्ञमञ्जमन्दिरम्रन्मील्यतां
शर्वरीषु शीधुषु शशाङ्कमुखीशृङ्गारेषु
शुभ्रशयनेषु शीतशोभा परिशील्यताम्॥ ६८॥

नीहारं नयनिव हिमं वर्षनिव । नभस्वान् पवनः निर्श्वनोति कम्पयति ।
निलये भवने । कूर्पासकसंकुलेषु शिशिरोचितचोलकावृतेषु । 'चोलः कूर्पासकोऽस्त्रियाम्' अमरः । कामकलान्यप्रेषु, सुन्दरीवृन्देषु, उपकील्यतां
अतिस्थैर्येण सेन्यताम् । मुकुरैर्दर्पणैर्मनोज्ञं मण्डितम्, सुन्दरं मन्दिरसुन्मील्यताम् उद्घाट्यताम् । शीधुषु आसवेषु । शशाङ्कमुखीषु, नामादिधेषु वस्त्रादिषु शुङ्कारेषु च शशाङ्कमुख्याः विविधेषु शुङ्कारेषु वा । श्वेतप्रच्छदपटयुतेषु त्लास्तरणेषु । शिशिर एव तस्याऽसाधारणसुखद्दवात् । परिशील्यताम् अनुभूयताम् ॥ ६८ ॥

→ श्री शिशिरस्य नरेशरूपकम् ५५-

मेचकथवलतैषतुरगमधिष्ठितोयं सार्द्धं नह्यमाना सरसेना संनिवेशिता कुक्षिंमरकुज्झटिका ककुभो विलोपयते मन्ये रेणुरूषितो न दीव्यति दिनेशिता। मञ्जनाथ नानारणसेनाजयशालिनोपि वेपन्ते सुवीराः, जाताऽऽत्मसुखगवेषिता श्रीतलसमीरवीरसेनापतिसंमिलितो जगति विज्ञम्भितोऽद्य शिशिरनरेशिता ॥ ६९॥

मेचकथवलः कृष्णग्रुक्लपक्षात्मको यस्तैषः पौषः स एव तुरगस्तमधिष्ठितः, अन्योपि राजा ग्रुक्ककृष्णोभयवणं तुरगमारूढो भवति । नहामाना सजा । 'णह बन्धने' । साई संनिवेशिता, सह नीतेत्यर्थः । कुक्षिम्भरा सर्वत्र व्यासा, कुक्किटिका ('कुहासा') दिश आच्छादयति । तत्रोत्प्रेक्षते—रेणुरूपितः अभियानोत्थितपूलिभिः स्थानितो दिननायको न दीप्यते । नरेशस्य यात्रायां धूलिभियंथा रिवरप्याच्छादितो भवति, तथा कुञ्झटिकया सूर्यस्थानमिति भावः । नरेन्द्रयात्रायां बहुसेनाविजयिनोपि वीरा भयात्कम्पन्ते, अत्रापि नीरम्योऽपि वीरा महाशैत्यात्कम्पन्ते । प्रचण्डनरपालसकाशाद्भयमाशक्का, अपररक्षां विहाय, आत्मनो हितं (स्वरक्षणादिकम्) गवेषयान्ति, तेषांभावः तत्ता । अत्रापि आत्मसुखगवेषिता ('आतमसुख' तूळनृतसुपरि प्रावारकमङ्गरक्षकं प्रसिद्धम्) जाता । शीतसमीर एव वीरसेनापतिस्तेन संमिलितः ॥ ६९ ॥

प्राकृतस्थलानि परिमुच्योनमुक्तमारुतानि सर्वेरिप भूरिभवनान्तर्विनिलीयते वसनिवीतैर्मनुजैरिव महीजैरिप पिण्डीकृतभावेनैव भूयः परिस्थीयते मञ्जनाथ किं बहुना, भूमाऽसौ न विद्यते १ यद् धूमायितभावो बहिर्वीराणां विनीयते सर्वेपामृत्नामद्य विषमहिमागमेन शिशिरनरेश ! तव महिमा महीयते ॥ ७० ॥ उन्मुक्तः (अवारितः) वायुर्वेषु तानि । प्राकृतस्थकानि उद्यानतहागादीनि, परिमुच्य विहाय । प्रचण्डं राजानमागतं वीक्ष्य यथा लोका निलीयन्ते, तथेहापि सर्वे गृहे गुप्ता भवन्ति । शीतोचितवस्रावेष्टितैनरेरिव, महीजैर्नुक्षेरिप पिण्डीकृतभावेनैव (आकुञ्चितसर्वावयवत्वेन) भूयः अधिकं
स्थीयते । शीते वृक्षाणां व्याकोचात् । भूमा महत्त्वम् । किं न विद्यते, अपि
तु विद्यत एव । काकुः । यद् वीराणां धूमायितभावः (पराक्रमगर्वः)
बहिनिंस्सार्थते । शीतेऽपि, बलशालिनां मुखाद्धूमो बहिनिंस्सरित । (गर्वस्य
धूमत्वेनोत्प्रेक्षणं भाषायामपि प्रसिद्धं 'कुछ धूआं हो तो निकाल दूं')। सर्वेषां
ऋत्नां मध्ये (निर्धारणे) । विषमहिमागमतः तव महिमा महीयते
श्लाव्यत इत्यर्थः । ऋत्नां मध्ये तवैव माहात्म्यमधिकमित्यर्थः । अथ वा
सर्वेषां ऋत्नामद्य त्वद्रप्रे हिमागमो जातः ('पाला मार गया') पराजिताः
सर्वे इत्यर्थः । तेन तव महिमा श्लाद्यते । महिमा-महिमा-प्रासाः ॥ ७० ॥

# 🔌 शीताधिक्यम् 🎉

~~~

हिमकणवाहा वेगवन्तो गन्धवाहा वान्ति, व्याप्ता वारिवाहावितरातपिनरासिनी वसनिवीता परं कम्पते विनीता प्रजा हिमभयभीता भूरि भवनिवासिनी। मञ्जनाथ सन्दीपितविहसिन्धाने क्षणं मन्दीभूतजाड्याऽपैति विकृतिरुदासिनी स्थात्वि शीतवाधा लोकसाधारणसह्या, १ न चेन् त्संगमसुसाधा बलमाधास्यद्विलासिनी॥ ७१॥ हिमकणवाहिनः गन्धवाहाः (वायवः 'रूहियोगापहारिणी')। आतपितरोधायिनी वारिवाहाविलः मेघमाला । भूरि यथा स्यात्तथा हिमभयभीता। विनीता दीना। मन्दीभृतं जाड्यं (अङ्गानां जडता) यस्याः सा।
उदासयित तटस्थान्करोति तीवेत्यर्थः। णिजन्तादास्तेणिनिः। विकृतिः शीतबाधा क्षणमपति । संगमे सुसाधा सुलभा । विलासिनी यदि बलं न
आधास्यात उद्यातासंपादनेन बलं न अस्थापियव्यत् तिर्हे किं शीतबाधा
साधारणलोकसद्या स्यात्, अपि तु नेत्यर्थः। 'वोताप्यो'रिति लङ्विकल्पाक्रिङ्। किं वा 'आद्ध्यात्' इति लिङ्स्थाने कियातिपत्तिविवक्षया लङ्।
सर्वथा विवक्षामाश्रित्य लिङ्ल्डा व्यवस्थापनीयाविति तत्त्वरसिकेष्वलमुक्त्वा॥ ७१॥

भूमिर्भाति भूरितरशीता, व्योमखण्डमिदं शीतातिशयेन हिमवर्षामवलम्बते वान्ति कम्पयन्तो भूरिशीता मरुतोऽमी भृशं शीताधिकदृद्ध्या वारि दंष्टुमवष्टम्भते । कुन्झिटकाव्याजादिक्षु शीतस्येव भूतिभीति किं बहुना वहावपि शैत्यं जातु जम्भते शिशिरवशेन यान्ति परिभवमन्ये गुणा मन्ये शीतमात्रस्यैकराज्यं परिज्ञम्भते ॥ ७२ ॥

लोकान् कम्पयन्तः दंष्टुमवष्टम्भते दंशने प्रतिबद्धातीत्यर्थः ('पानी काटने दौढता है' एव भावः।) कुञ्झिटिकायाः (कुहासा-कोहरा) व्याजात्। मृतिर्वेभवम्। शैलं जम्भते सातिशयमुदेति, विद्वरिप तथोष्णो न प्रतीयते। भत्रप्व हस्तेन तं गृह्णन्तीति भावः। अन्ये तापगन्धादयो गुणाः परिभवं मन्दतां यान्ति। परिजृम्भते उत्कर्षं लभते॥ ७२॥

# → शिशिरे वियोगी · 8

वारं वारमुङ्गोलित हृदयविकम्पकरी
शीतानिललहरी हि तुहिनपुरस्सरी
उष्णोच्छ्वासकोष्णीकृततृलिकातलेपि नैति
निद्रा वत विद्राणेव संगममुखाकरी।
मञ्जनाथ चञ्चति न चिन्तातितरन्तरतो
हृश्यते समन्ततोपि सैव भावनाचरी
पार्श्वपरिवर्तननिवर्तनविवर्तशतैवर्षयति वियोगिनोऽद्य शिशिरविभावरी।।७३॥

हृदयक्रस्पकरीति, 'कृत्रो हेत्वि'ति टः। तुहिनस्य (हिमस्य) पुरस्सरी अप्रतो गामिनी। हिमसहकृतेत्यर्थः। 'पुरोप्रतोप्रेषु सर्ते'रिति टः। शीतपवनल्हरी सुहुर्मुहुः उल्लोलित उद्देलं चलति। चञ्चलीभावार्थको लोलघातुर्वेयाकरणेर्ग्या-देराकृतिगणत्वादुन्नेयः। लोल्ट उन्मादे, अत्रैव वा डल्योरेकत्वसारणात्संतोष्ट-व्यम्। उल्लोल इवाचरतीति आचारिकयया वा कार्यं निर्वोद्ध्यम्। उल्लानिःवासेन ईषदुर्णाकृतायाः त्लिकायाः (त्लभृतं प्रावरणम् 'रजाई') तलेपि निद्रा न एति। स्वप्तद्वारकसंगमेन, सुलाकरी (अनुकूलकरणेनानन्दकरी) 'सुलिप्रयादानुलोभ्ये' डाच्। निद्रा चिद्राणेव, निन्दितविधया पलायितेव। 'द्रा कुत्सायां गतौ'। 'संयोगादेरात' इति निष्ठानत्वम्। अन्तरतो हृदयात्। न चञ्चति (न अपसरति)। भावनायां रात्रिदिनविचारे, चरति हृदये आ-यति सा। चरेष्टः। सा नायिकैव समन्ततो दृश्यते। पार्श्वस्य परिवर्तनम् ('करवट' प्रहणम्) पुनस्तस्य निवर्तनम् (लागः), प्वंविधैविवर्तश्रतेः आवृत्तिश्रतेः। व्ययति व्ययति ॥ ७३॥

-> श्रीतं प्रत्युपालम्भः ५ ⊱



सहजसुगन्धगुणसिन्धुं पद्मार्दयसे
सौरभसुवन्धुं किश्च पाटलां दलयसे
श्वीतलसमीरैर्मञ्जमलीमवमर्दयसे
यृथिकामतलीमिप निःसहं व्यथयसे।
मञ्जनाथ सेयं गुणवैरिताऽपि मिषता ते
क्षुद्रतामथापि वत दारुण ! कलयसे
हंहो दुर्विनीत कथमेतत्सहनीयं शीत !
यत्त्वं वीतगन्धानिप कुन्दान् कन्दलयसे ॥७४॥

हे श्रीत ! त्वं, सहजस्य सुगन्धगुणस्य सिन्धुम् (आकरम्) कमलम्, अर्दयसे मञ्जासि । ज्ञीते कमलविलोपात् । 'वा पुंसि पद्म'मिति यदि पद्मस्य पुंस्त्वं
कदाचिदाञ्चातमस्ति, तर्हि तस्यैवंविधोऽवकाज्ञः (सिन्धुं बन्धुम् इत्यनुप्रासप्रकः) अन्यत्र कुत्र स्यादिस्याप्रहतः प्रायोजि । सौरमस्य सुबन्धुं सुहृदम् ।
पाटलां दक्षिणदिशि प्रसिद्धं काचस्थालीपुष्पम् (पामरेषु पाटनज्ञाब्देन प्रसिद्धं
'गुलाब' पुष्पं वा) । मल्ली मल्लिका ('वेला'), नामैव तस्याः 'ज्ञीतभीरु'रिति । यूथिकामतल्लीम्-प्रज्ञासां यूथीम् । तव गुणवैरिताऽपि मपिता, गुणविद्वेषोऽपि सोदः । क्षुद्रताम् तुच्छताम् । वीतगन्धान् । कन्दलयसे विकासयसि । अविवेकिनोऽद्धतबुद्धेः स्वामिनोऽन्योक्तिविधया ध्वन्यमानो वृत्तान्तस्तु
मार्मिकेषु पुनरुक्तिप्राय इत्यलम् । सर्वेपि प्राप्ताः अनुपमन्यासाः ॥ ७४ ॥

## औ शीतस्याभिनन्दनम् औ

निभृतनिकुञ्जकेलिसद्ने समिद्रसुखं
स्थीयते निवद्धरसालापमितिनिर्भरे
केसरसुगन्धमितमादकममन्दमाप्य
शयनसुदेति मृदुतूलसुखसंस्तरे ।
नूनमृतुराजमिप निर्भरमतीतमहो
शियवर शीत ! गुणमेतं समुदाहरे
पीवरसुरोजयुगसुरसि निधाय मम
सुन्दरसरोजसुखी शेते सुजपञ्जरे ॥ ७५ ॥

अतिनिर्भरे विलासवस्तुभिः पूर्णे, निमृतनिकुञ्जस्य केलिसदने । समिद्धसुस्य (उदीयमानानि सुखानि यस्मिन्कर्मणि यथा तथा ) निबद्धो रसपूर्णआलापो यस्मिन्कर्मणि यथा स्यात्तथा च स्थीयते । अन्येषु ऋतुषु रसालापोचिता ईंदशी निभृतपरिस्थितिन भवतीति भावः । काश्मीरजस्य अतिमादकं
गन्धम्, अमन्दं यथा तथा आ-आप्य! मृदुले त्लस्य सुखकारके आसरणे
श्यनं भवति । अन्येष्वृतुषु बहुलत्लं ताद्दिभयाकरं न भवति । ऋत्नां
राजानं वसन्तमपि निर्भरमत्यन्तं अतीतम् उल्लंघितवन्तम्, वसन्ततोऽप्यतिश्रियतम् । समुदाहरे उदाहरणक्ष्पेण वर्णयामि । चतुर्थे-पीवर सुन्दर उरोज
सरोज, प्रासाः ॥ ७५ ॥





# नवरसवीथी

→ि मङ्गलसोरठा छन्दः ।ि<del>~</del>

## अकलितकलनाकारु, कुण्डलिमण्डनमण्डितम्। दलदिन्दीवरचारु, चरणयुगं सुखयतु सदा ॥ १॥

अन्येदेवैः अकलितायाः घटनायाः कारु, शिल्पि । अन्यकविलोकैरक्षु-ण्णाया रचनायाः परिचयोपि तचरणयुगस्यैवानुभाव इति अग्रेतनीं रचना-मार्भ्यमाणामप्यनेन ध्वनयति ॥ १ ॥

#### +%( शृङ्गार: **)**अ+

~~ 6:0:0·0·

-<del>></del> सोरठाछन्दः ५<-

रतिस्थायिकोऽगायि, नायिकादिजनितः शुचिः । दक्क्षेपाद्यनुयायि,-चिन्तादिकसंचारिकः ॥ २ ॥

रतिः स्थायिभावो यत्र, नायिका (नायक) दिभिः (विभावैः) आल-न्वितः, नायिकाद्यालम्बनक इत्यर्थः । दक्षेपाद्यः (कटाक्षाद्यः) अनु-भावा यत्र इंदशश्च, चिन्तादिकः संचारी यत्रैवंविधश्चेति कर्मधारयः । शुचिः शृक्षारः अगायि प्रोक्तः ॥ २ ॥



### पूर्वानुरागः

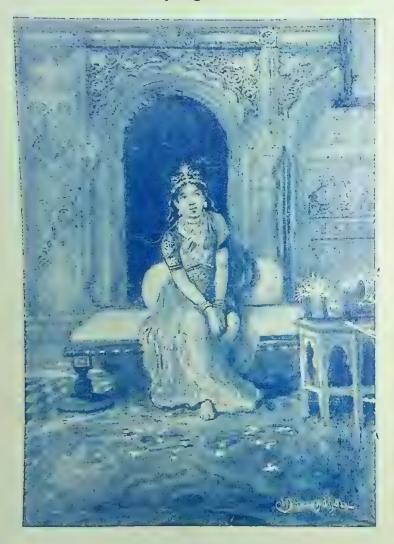

" अधुनाऽनधीननवनायके निलीनमना द्यते नवीनमीननयना निरन्तरम्॥"

LakshmiArt, Bombay, 8.

ॐ तत्र पूर्व नायिकाः ﴾

तत्रापि पूर्वं पूर्वानुरागे-

→\* मुग्धा \*←

नयनविलोक एव हृदयनिलीनं प्रियं जानती न मोग्ध्याद् हृदयं च कुचबन्धुरम् ताम्यति नवीनरोमरेखया सहैव जात-मेषा विदती न मानसस्य महदन्तरम् । सपदि सुसज्जसुखसदनेऽपि मश्चगता मानसिकभावैः श्रिता पश्चशरपञ्जरं अधुनाऽनधीननवनायके निलीनमना दूयते नवीनमीननयना निरन्तरम् ॥ ३॥

नयनाभ्यां विलोके दर्शनमात्रे एव हृदये निलीनं प्रियतमम्, नवोद्गताभ्यां कुचाभ्यां बन्धुरं नतोन्नतं स्वस्य हृदयं च मुग्धतावशात् न जानती ।
तथा नवीनोद्भिन्नया रोमावल्या सहैव उत्पन्नम्, मानसस्य महदन्तरं न
विदती, एषा ताम्यति क्रिश्यति । पूर्व पुत्तलिकाक्रीडादिषु विषक्तमासीत्,
इदानीं तु प्रियविषयकवार्तासु मनो रमते इति । महदन्तरं रोमावल्युद्रेदेन
[यौवनोद्गमेन ] सहैवाऽजायतेति भावः । सुसज्जे आस्तरणपुष्पाधारादिमण्डिते सुखसदने मञ्चगताऽपि । मनोविचारैः कामबाणपञ्जरे स्थिता ।
प्रियतमचिन्तया सारेण पीडितेति भावः । अनधीने पित्रादीनां पराधीने,
नवे नायके आसक्तमनाः । नवीना मीननयना ॥ ३॥

## %्री स्वाधीनपतिका ९६

मामेवाऽनुमोदयन् करोति वेषभूषादिकं
मामेवाऽनुमान्य वस्तु किश्चिद्धपनीयते
मामिह विहाय न प्रयाति बहुकालं बहिमोमेवावलम्ब्य तेन दिनमतिनीयते ।
मञ्जुनाथ तिर्यगवलोकनतोऽप्युद्धिजते
किश्चिद्धविभङ्गतोऽपि काममनुनीयते
प्रेयसोभिमाने सिख ! कथमु वसन्ति स्त्रियो ?
हन्त मम मानेऽप्यवकाशो नाभ्युदीयते ॥ ४ ॥

अनुमोद्यम् अनुसरम् । मन्मनोऽनुसारमेव आत्मनोपि शृङ्गारादिकं रचयतीति भावः । मामेव अनुमान्य मामेव अनुमतां कृत्वा। किञ्चिद्धस्तु आनीयते । अतिनीयते याप्यते । अव्वकीकरणेपि तेन कामं यथेच्छम् । अनुनीयते
अनुनयः कियते, भावे प्रत्ययः । प्रेयसा कृतेऽभिमाने, प्रेयसि रुष्टे इत्यर्थः ।
प्रेयान् मत्तो रुष्टो भवेदिति तु का कथा, परं ममापि मानस्यावकाशो न
अम्युदीयते आगच्छति । तथाऽयं ममानुवर्तते, यथा मम अन्यमानवतीदर्शनेन मानेच्छायां सत्यामप्यवकाशो न प्रामोतीति भावः ॥ ४ ॥

⊷{% वासकसज्जा *श्डे*∽

विरचितक्रसुमहारसौरमसुभगतमे ताम्बूलोपहारमसौ सदने समीक्षते वातायनसिवधौ च तल्पं कल्पयित्वा खयं निह्नवमनल्पं सखीलोकात्सुपरीक्षते।



#### वासकसज्जा



" अवसितमंडनापि रतिसदनाभिमुर्खा काचिचारुचन्द्रमुखी मुकुरमवेक्षते॥"

## मञ्जनाथ सामोदं विरच्य वरवेषिमयं द्वारदेशमानर्तितनयनमुदीक्षते अवसितमण्डनापि रतिसदनाभिम्रखी काचिचारुचन्द्रमुखी मुकुरमवेक्षते ॥ ५॥

विरचितानां कुसुमहाराणां सौरभेण सुभगतमे अतिमनोहरे । द्यिताय देयं ताम्बूलोपायनं समीक्षते पश्यित । स्वयं तल्पं कल्पियत्वेत्यनेन परिजनाद्पि गोपनं ध्वनितम् । सखीजनात् अनल्पं निह्नवं अतिग्रसतां सुपरीक्षते । सल्यः पश्यिन्त तु नेति तासां सकाशात्सर्वं गोपायतीत्यर्थः, पश्चान्मामेतद्र्यं परिहसेयुस्ता इति भावः । वरम् उत्कृष्टतमं वेषम् । विरच्य कृत्वा । णिचः पाक्षिकतया न अय् । आनर्तितनयनं यथा तथा प्रियप्रतीक्षायां द्वारदेशसु-दिश्वते । अवसितमण्डना समापितशृङ्गारा अत एव केलिभवनाभिमुखी अपि काचिचन्द्रमुखी द्पणमवेक्षते । शृङ्गारे कापि त्रुटिस्तु नास्ति किंवा, अय कथं वा प्रियमनोमोहकं मे शृङ्गारमस्तीति अनावश्यकत्वेपि सौन्द्र्यगर्वाद्द्र्पणं वीक्षत इति भावः । मध्या च सेयम् ॥ ५॥

**्र⊬् अभिसारिका** ﴾

ॐ रूपकघनाक्षरीच्छन्दः ९६

दूरमवमोचितमनोज्ञमणिमञ्जीरक-मथ परिमोचितम्रखरमेखलं प्रयाति चिकतं चतुर्दिक् परिपश्यन्ती विनम्रम्रखं साध्वसमयन्ती जने दृष्टिपथम्रपयाति । मञ्जनाथ संकोचं वहन्ती पदशब्देनापि प्रीतिभियमङ्गीकृत्य साहसे पदं दधाति मेचकनिचोलगुरुगोपितकपोलयुगा सेयं नीलचोलवृता तन्वङ्गी तिरोदधाति ॥ ६॥

दूरम् अवमोचितो मनोज्ञौ मणिमक्षीरकौ (नूपुरौ) यस्मिन् कर्मणि यथा तथा, परिमोचिता मुखरा (किङ्किणोशद्धकारिणी) मेखला यस्मिन्कर्मणि तथा च। प्रयाति अभिसरित । विनम्नं मुखं यस्मिन्कर्मणि तथा। जने दृष्टि-पथम् आगच्छत्येव साध्वसम् अयन्ती, भयं प्राप्तुवती सती। 'इट किट कटी' इति प्रश्चिष्टात् शता। निजपदशब्देनापि संकोचं वहन्ती, सेयं भीरुः, प्रेम-पथमङ्गीकृत्य, घनतमसि अभिसरणरूपे साहसे पदं स्थापयति। मेचकनिचोले स्थामे प्रच्छद्पटे, अतिगोपितं कपोलयुगं यया। कपोलयोश्चन्द्रवदवदातत्वात् स्पष्टता भवेदिति नायिकायाः सौन्दर्यातिशयो ध्वन्यते। नीलचोलकावृता तिरोदधाति निलीयते। चतुर्थे चोल पोल चोल प्रासाः प्रेक्ष्याः॥ ६॥

## **५**% विरहोत्कण्डिता %

प्रायः पूर्वयाम एव रात्रेर्यमेति गृहानय दुःसहाऽसावर्द्धरजनी न्यतीयते
म्लानः पुष्पहार एप, भूषा भूरिभार इयं
नानाविधचिन्ता मे समन्तादुपचीयते ।
मञ्जनाथ कञ्जदशा दत्तदीर्घनिश्वसितं
दूयमानयैवं सखी दैन्यादिभधीयते
दृष्टिं विनिधाय मार्गवातायने निम्नमुखं
नयने प्रमुज्य हन्त श्यने निलीयते ॥ ७॥



## कलहान्सारिता



" एवं द्वागमन्दीकृततापं पारतप्यतेऽच संदीपितकामवेगमिन्दीवरनेत्रया॥"

दूयमानया कञ्जदशा, दत्तो दीघों निःश्वासो यसिन्कर्मण्येवम्। सहचरी दैन्याद् एवं (वक्ष्यमाणप्रकारेण) उच्यते—"रात्रेः प्रथमप्रहरे एव अयं (नायकः) गृहानेति। दुःसहा, असौ। नानाविधा चिन्ता किं सपत्रया विलिम्बतः, उत किंचिदिनष्टं जातमित्यादि।" सखीसंलापोत्तरम्-निन्नमुखं यथा स्थात्तथा मार्गवातायने प्रियप्रतीक्षया दृष्टिं स्थापियत्वा, ततोपि मुख-मलभमाना, साश्रुणी नयने प्रमुज्य, श्रूच्यायां निलीयते, तन्वङ्गीत्वादास्तरणे लीनेव भवति। 'निलीयते' पदेन अवमूर्द्धश्च्याया आस्तरणे सातिशयनिलय-नेन विमनस्कत्वाधिक्यं ध्वन्यते॥ ७॥

-- अः कलहान्तरिता ३४<-

केलिगृहमध्यं मन्दमन्दम्रपयातोऽप्यसौ दृष्टिविनिपाततोऽपि नामिनन्दितो सया भृशमपराधलोकलजाऽऽनतनयनमयं बाढमनुनयन्नपि नेक्षितोऽसहनया। मज्जनाथ नृनं बाहुपाशेनोपबध्नन्नपि द्यितोऽवधीरितोऽभृत्काममकरुणया एवं द्रागमन्दीकृततापं परितप्यतेऽद्य सन्दीपितकामवेगमिन्दीवरनेत्रया॥ ८॥

"मन्द्रमन्द्रम्, सदोषत्वाद्विमन्थरमित्यर्थः। असौ नायकः। दृष्टिविनि-पातात् अवलोकनाद्गि। अभिनन्दितः सत्कृतः प्रीणितो वा। भृशमपराधेन, लोकलज्जया च ('पुननैंवं भावि' इति कारितप्रतिज्ञाः सख्यो मां किं वदि-ष्यन्तीति) आनतन्यनं यथा स्यात्तथा। अनुनयन्नपि द्यितो निक्षितः। अने-नाप्युपायेन कदाचित्पसीदेदिति, बाहुपाशेन परिरभमाणोपि द्यितः, अति-निर्देयया मया तिरस्कृतः।" इति, द्राक् झटिति। अमन्दीकृततापं सन्दीपित-कामवेगं च यथा स्यात्तथा। कञ्जद्या अनुतप्यते॥ ८॥

### → अधिष्डता अस्-

अविरतजागरादलसतमलोचनेऽथ
द्यिते भवनमुपयाति मौनवहना
त्रीडादैन्यचिन्तानतनयनमुपागतेऽथ
तिसन् किल संमुखम्, तदासीन्नतवदना।
मञ्जुनाथ निर्भरनिरुद्धबाष्पसन्नमुखी
नेत्रे संमुखीकर्तं न शेकेऽसावसहनाश्यनादुपेत्य कोपचिन्तादैन्यदूनमना
भवनाद्यासीन्नतनीररुहनयना।। ९॥

निरन्तरजागरणात् अत्यलसलोचने दियते गृहमागच्छित सित मौनव-हना तूर्णीभूता। कर्तरि ह्युः। बीडया, दैन्येन चिन्तया च नते नयने यिसन्कर्मणि तथा, तिसन् (दियते) संमुखमागते सित, तदा नतवदना आसीत्। निर्भरं निरुद्धेन बाष्पेण सर्ज (विषण्णम्) मुखं यस्याः सा अत-एव असहना (प्रियकर्तृकं सपत्नीसंगमं सोद्धमसहमाना) असौ नायिका। कोपेन, समस्तरात्रिपर्यन्तं मां विहाय अन्यत्रावस्थाने प्रसीदित, ततश्चामे कमशो मिय विरागो भवेदिति चिन्तया, वियोगकृतेन दैन्येन, च दूनमनाः सा, नते नीररुह्वत् नयने यस्या एवंभूता सती, किञ्चिदनुक्त्वा भवनाद-यासीत्॥ ९॥

> प्रातर्वासभवनमयासीदलसाङ्गलतं पादौ निद्धानो मन्दमन्दं चलनासहौ नेत्रे रात्रिजागरोपरक्ते सविलक्षं वहन् प्रयानङ्गरागारुणौ बाह् मञ्जिमावहौ ।





" पर्यक्के प्रस्नपरिरचितेऽनुतमा सृशं शक्के फुल्लप क्केरहनयना निषीदति॥"

मञ्जनाथ संमुखमुपागतेऽपि मन्दपदं दयिते, न किञ्चिदपि वाचिमयं संजहौ सिळिलभरेण रुद्धनयनसरोजयुगा मञ्जलमृगाक्षी दीर्घनिःश्वासं शनैर्जहौ ॥ १०॥

अलसा अङ्गलता यसिन् कर्मणि यथा स्यात्तथा, मन्द्मन्दं चलनमसह-मानो पादो सुनि निद्धानः, रात्रिजागरणेन उपरके नेत्रे, सपत्वया अङ्गरागेण अरुणो, अतएव मिक्षमाऽऽवहो बाहू च, सिन्छक्षं सलजं वहन् प्रेयान् (प्रियः) प्रातः वासभवनं निजकेलिगृहमयासीत्। संकोचेन मन्द्रपदं यथा तथा, संमुखागतेपि द्यिते किञ्चिद्पि वाचम्, इयं (नायिका) न संजहो, किञ्चिद्पि नोवाचेसर्थः। किन्तु—॥ १०॥

#### ⊷श्चि उत्का •8<del>></del>

भवदुपस्च्यमानसंकेतं समिधगम्य नियतनिकेतं नीयमाना सा प्रसीदति एवं व्याहरेयं पुनरेवमाचरेयं चेति प्रचुरं मनसि चिन्तयन्ती हन्त सीदति । मञ्जनाथ समयविलङ्घनेन खिन्ना चिरा-त्कामं मदनेन दूयमाना सा विषीदति पर्यञ्के प्रस्नपरिरचितेऽनुतप्ता भृशं शङ्के फुळुपङ्केरुहनयना निषीदति ॥ ११॥

नायकं प्रति दूत्या उक्तिः। भवता सूच्यमानं संकेतं ज्ञात्वा, नियतं निकेतं (स्थानम्) मद्वारा प्राप्यमाणा सा भवत्समागमाशया प्रसीदति। अहं प्रिय-क॰ नि॰ ६ तमे समागते एवं संलपेयम्, एवं च संगमचातुर्यं दर्शयेयम् इति बहु विचारयन्ती सीदति, परिश्रान्ता भवति । कामपीडिता सा पाषाणफलके कुसुमे रचिते पर्यक्के भृशमनुतक्षा सती सांप्रतं तिष्ठतीति अहं शक्के । अत एव न तसा औत्कण्ट्यं विफलनीयमिति भावः ॥ ११ ॥

# → अध्वत्तसुरतगोपना गुप्ता ५५-

सायमवकाशमुपलभ्य गृहकार्यभरात्कुसुमचयार्थमुपयाता भयभुमाऽहम्
परिमृदिता मे तरुलमा पश्य शाटिकाऽसौ
वृक्षवाटिकायां घनतमसि यदूनाऽहम् ।
मञ्जनाथ कुसुमनिलीनैरनुयाताऽलिभिः
सरभसमायाताऽपि विटपविळ्नाऽहं
शङ्कतामलीकं नर्मशाली काममालीजनो
हन्त मधुपालीदत्तदंशा दृढदूनाऽहम् ॥ १२॥

गृहकार्यभारात्, सायमवकाशं प्राप्य । भारपदेन कौदुम्बिककार्यस्य बा-हुल्यं स्वकर्तव्यतां च स्चयति, अतएव कार्योत्तरं सायमेवावकाश इति पार-तच्यण निर्दोषता ध्वन्यते । भयेन भुग्ना संकुचिताऽहं कुसुमचयार्थं वाटिका-सुपयाता । पछ्ठवितेषु तरुषु छ्या मे शाटिका, परिमृदिता वलीविळुलिता जाता, न तु लिक्नेति भावः । कथं वृक्षवाटिकायां शाटिका विलग्नेति चेत्— यत् यतः, अहं घनतमसि जना एकाकिनी । एकाकिन्याः अन्धकारे भयव-यत् शीव्रं शीव्रं पुष्पिततरुसमीपगमनेन अनवधानवशाद्विलग्नेत्याशयः । शात् शीव्रं श्वाने क्षतानीत्याह—कुसुमेषु निलीनैः रान्निकारणाद्विश्वस्तं स्थितैः अमरैः अनुयाता । विश्वव्धमास्थितानां अमराणां सहसा स्थानविच्छेदात्को-



## विरहिणी

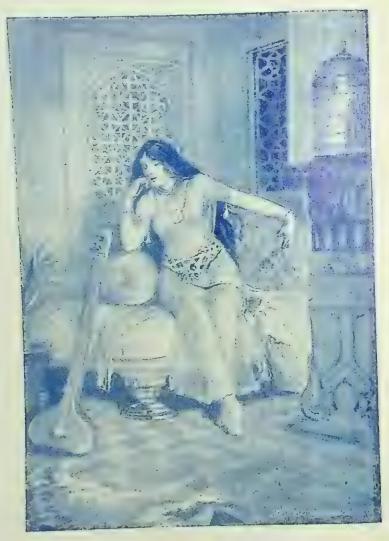

"ध्यानमञ्जाचित्तमवधानरहितेयं हन्त भृशमुपधानतले विवशं निपीदति॥"

पातिशय इति सुद्रमनुसरणम् । अतएव तेपां भयात्सरभसं चिलतापि अहं तरुशाखाभिविंत्ना विक्षता । अमरभयवशादमार्गेण पलायनाहिटपैः शरीरोक्षेस इति भावः । नर्मशाली परिहासशीलः सखीजनः कामं (यथेच्लम् अनेन निर्दोषाया मे न भयमिति सूच्यते) अलीकं मिथ्या यत्किञ्चत् परिशङ्कताम्, मधुपानाम् आत्या दत्तो दंशो यस्याः साऽहं दृढं दृना पीडिता । दृढ्व-पीडाप्रदर्शनान्नाहमधिककालं वक्तं वा स्थातं वा शक्तित गोपनचातुर्यं ध्वन्यते । नर्मशालीत्युक्तया यदि सखीजनः किञ्चत्कलंपयेत्तद्पि परिहासमात्रं परिगण्ये-तेति सूच्यते । किञ्च अलीकं नर्मशाली सखीजनः प्रायो अकाण्डमेव परिहासं करोति, अत एव न तत्परिहासं विश्वसनीयमिति ध्वन्यते ॥ १२ ॥

**५%** प्रोषितपतिका (विरहिणी) %

**⇔**0<>>∞----

पञ्चरशकुन्तैनीधिगच्छन्ती प्रमोदं मनाग् विरहविनोदं वीणयाऽऽप्तं सा प्रसीदति प्रियगतचित्ता पुनस्तामपि निधाय पृथक् कामं चिन्तयन्ती हन्त विरहाद्विषीदति। पाण्डरकपोलपरिचुम्बिनश्चिक्ररभरान् पृष्ठे विनिधाय मश्चपृष्ठे गता सीदति ध्यानमय्याचत्तमवधानरहितेयं हन्त भृशग्रप्थानतले विवशं निषीदति॥ १३॥

पञ्जरस्थितैः पक्षिभिः प्रमोदं न प्रामुवती, ततः पराङ्मुखीभूता, बीणा-द्वारा मनाक् (किञ्चित्) विरहे विनोदनं रुब्धं सा प्रसीदति । सखीप्रार्थनया वीणाद्वारा विरहं विसार्तुं साऽनुमता भवतीत्याशयः । तत्रापि विनोदमरूभ-माना तां निक्षिण्य कामं यथेच्छं द्यितं विन्तयन्ती सा तस्य विरहाद् हन्ते विषादं प्राप्तोति । चिकुरभरान् केशनिचयान् । अनेन घनानामपि तेषां भारा-यिततैवेति स्च्यते । 'भरम्' इत्यनुक्त्वा 'भरान्' इति बहुलेन, अप्रसाधन-वशात्केशानां वेणयो जातास्ताश्च बहुशो विकीणां इति समूहस्यापि बहुत्वेन विरहातिशयो ध्वन्यते । मञ्जोपरिस्थिता सीदिति (क्विश्यति ) । ध्यानमशं चित्तं यस्मिन्कमणि यथा भवति तथा, भृशम् अवधानरहिता, मीलितनयन-तया वैचित्यमवासा इयं चित्रगता वियोगिनी हन्त विवशम् , उपधानोपरि निपीदिति-सर्वभरं तस्मिन्नेव स्थापयतीत्याश्चयः ॥ १३ ॥

कृशकरकञ्जशायिकोमलकपोलतला

ग्रुकुरमनञ्जनदङ् मन्थरमवेश्वते

सदयसखीभिरुपनीतं वेषभूषादिकग्रुष्णग्रुच्छ्रसन्ती विपरीतं पर्यवेश्वते ।

मञ्जनाथ काश्चनपिशङ्गदूनदेहलता

मनुजगतागतेषु तिमव प्रतीक्षते

निविडनिबद्धामेकवेणीमियमन्यमना

वारं वारमेणीचलनयना निरीक्षते ॥ १४ ॥

कृशे करकमले शेते तच्लीलं कोमलं कपोलतलं यसाः सा, कफोणिदत्त-भरे करे स्थापितमुखाम्बुजा इसर्थः। 'शायि'पदेन मुखकमलस्य निश्चेष्टता ध्वन्यते। अनादतशुङ्गारत्वाद् अनञ्जने दशौ (नेत्रे) यसाः, अथवा सखी-नामाप्रहान्नेत्रपीढाशान्सर्थं दत्तकजलापि रोदनादनञ्जनदक्। सखीनामाप्र-हात् कृशशरीरावलोकनार्थमानीतं दर्पणं मन्दं यथा स्यात्तथाऽवेक्षते। निरु-त्साहतया नेत्रचाञ्चत्यापगमेन विरद्यातिशयो ध्वन्यते। कदाचित्प्रसाधनादिषु त्यासक्तमानसायाः क्षणं विनोदः स्यादिति सद्याभिः सखीभिरानीतवेषम्-षादिकं गृहीतकोष्णोच्छ्वासा विपरीतं (अमण्डनकरम्) पर्यवेक्षते जानाति। अथवा, सद्यसखीभिर्वेषभूपादिकं संमुखे आनीतम्, इयं तु उष्णं निःश्वसन्ती घृणावशात् विपरीतं (ततो विरुद्धं पृष्ठभागे) अवेक्षते । काञ्चनवत् पिशङ्गा (पीता) दूना च देहळता यस्याः सा । अनेन स्वाभाविकशोभाशाळिता ध्विता । गृहवर्तिनां लोकानां गमनाऽऽगमनेषु तं प्रतीक्षत इव । एवमासक्तमनाः प्रियतमः कथमविधकालं लङ्घयेदिति असमयेपि तं प्रतीक्षत इति प्रेमातिशयो ध्वन्यते । गाढं परिजटिताम् एकां वेणीम् (सर्वेषां केशानामेकं घनोत्करम्) अन्यत्र मन्थरवीक्षणापि, वेणीनिरीक्षणे मृगीवचञ्चलनयना सती मुहुर्मुहुर्वीक्षते । वेणीं पर्यन्ती पुनः प्रियतमसमागममुखं सरतीत्यन्यमनाः । प्रिय एव गमनसमयप्रतिज्ञानुसारं वेणीमवमोचयिष्यति, अथवा दृश्यतां कदेयं वेणी सुन्दरधिमञ्जस्व स्परिणमते इति मुहुर्वेणीवीक्षणसान्ययः ॥ १४ ॥

## ->ं देवघनाक्षरीच्छन्दः ःंंस्-

विश्रम्भं प्रयातवति परिजनवर्गे भूरि-संरम्भं द्धाति परिचरणं चरति चरति विरहहुताशनानितान्तमेव तान्ति गता शान्ति नोपयाति हृदि पङ्कजं हरति हरति । मञ्जनाथ मन्युसमारोहं वर्णयामि किम्र संमोहं समेति जने सविधे सरति सरति विषममधैर्यमहो वर्द्धते वयस्यागणे धैर्यमद्य तस्या मनोधरणौ धरति धरति ॥ १५॥

विश्रममं विश्वासं गतवित, भित्तविश्वस्ते इत्यर्थः। भनेन परिजनस हृदयाः भिज्ञता ध्वन्यते। तथा परिचर्या कुर्वति कुर्वति, परिजनवर्गे भूरिसंरम्भं द्धाति। (भित्तकोपसंश्रमं गच्छति, 'झुंझलाती है' भाषा)। कुर्वति कुर्वति तिति द्विरुक्तया परिचर्यायाः कृतिसत्तायामेव तत्पूर्णतामप्रतीक्ष्यैव परिचर्याः

विषये क्रोधं गच्छतीति ध्वन्यते । ["परिचर्या करते करतेभी झुंझलाती है' एष भावः । ] एवं सर्वत्र द्विरुक्तों बोध्यम् । परिजनवर्गे शीतलतानिमित्तं हृदये कमलं स्थापयित स्थापयत्यव । तान्ति खेदम् । मन्युसमारोहं शोको- एचयम् । किं वर्णयामि, आधासनिमित्तं लोके समीपमागच्छत्येव संमोहं समेति, मूच्छां गच्छति । तस्या (विरहिण्याः) मनोधरणो हृदयस्थले समेति, मूच्छां गच्छति । तस्या (विरहिण्याः) मनोधरणो हृदयस्थले धेर्य (आश्वासनम्) धरति धरत्येव सखीगणे, विषममवर्णनीयमधैर्यम् धेर्य (आश्वासनम्) धरति धरत्येव सखीगणे, विषममवर्णनीयमधैर्यम् (स्रेहकृता अधीरता) अहो वर्द्वते । असंगतिः । अत एव, एवमवस्था सा (स्रेहकृता अधीरता) अहो वर्द्वते । असंगतिः । अत एव, एवमवस्था सा नः सखी त्वरितमाश्वासनीयेति दियतदेशगामिनं पान्थं प्रति सख्याः सन्देशः ॥ १५॥

क०—विरहविनोदनाय सेयमुपर्यीणयन्ती
विद्यान्तयन्ती मोहमुप्यहते
कृशकरकञ्जपरिकीलितकपोलतला
विद्यलितकुन्तला विलोकमपहरते।
मञ्जुनाथ रशनाकलापेनोपभान्ती भृशं
शिथलदुक्लं भुजमूलं मञ्जु यहते
वीणामियमङ्के विनिधाय हन्त पर्यङ्केऽपि
मीलनेत्रपङ्केरहा शीतिं नोपलभते॥ १६॥

उपवीणयन्ती वीणया उपगायन्ती सेयं (नायिका), दियतुं स्मरन्ती, मोहं गच्छति । विलुलिता इतस्ततो विकीणाः केशा यसाः सा, विलोकमप-हरते अवलोकनं संहरते, नेत्रे निमीलयतीत्यर्थः । 'परिकीलित' पदेन यहे सत्यपि मुखस्य हस्तादनपसरणेन मनोमालिन्यातिशयो ध्वन्यते । मनोहरेण (रद्माद्यलंकृतेन) काञ्चीकलापेन भृशं शोभमाना, शिथलशाटिकाञ्चलं सुन्दरं सुजमूलं (कुचतटम्) वहते, संश्रमवशादुकूलाञ्चलं वक्षःस्थलाद् गलति, अत मुजमूलं कुचतटमालोक्यत इत्याशयः । अतएव शयनपर्यद्वेप, मुद्रधमाणनेत्र-एव कुचतटमालोक्यत इत्याशयः । अतएव शयनपर्यद्वेप, मुद्रधमाणनेत्र-कुमला प्रीति नोपगच्छति । वीणावादनादयः सर्वेपि विनोदाः प्रियसरणका-

#### प्रोषितपतिका



" वीणामियमङ्के विनिधाय हन्त पर्यङ्केपि मीलनेत्रपङ्केरुहा ब्रीतिं नोपलभते।।"



लिकविषादस्यामे पराजिता भवन्तीति परमवैभवशालिन्याः परेपरे सखीमी राजोचितैरुपकरणैः सेव्यमानाया विरहिण्याः द्वेशावस्था सूच्यते । विरहिण्याः द्युङ्गारमालोवय न समालोचकैर्विमनायितन्यम्, अपि तु बलात्सखीमिर्विनो-दाय भूष्यमाणापि न मनागपि मनःसन्तोषं प्रयाति, प्रत्युत मनोवेगो वर्षत एवेत्यान्तरिकी अवस्था सूक्ष्ममालोचनीयेत्रलम् ॥ १६ ॥

## प्<del>श</del>ि प्रवसत्पतिका श्री⊷

द्यितेऽतिद्रदेशयात्राकथामातन्वति
ग्लानिम्रपयाति वत वद्धवाष्पमोचना
उषि विदेशनेयवस्तु विनयन्ती भृशं
ताम्यति वहन्ती मोहमस्ताऽभृत्प्ररोचना ।
मञ्जनाथ मन्दिरसमीपादुपयान्तमिमं
पश्यन्ती प्रकामं हन्त वाष्पभृतलोचना
वातायनदेहलीविलम्बिद्नदेहलता
जाता प्रतिमेव वरवारिजविलोचना ॥ १७॥

द्यिते (नतु स्वामिनि, भितप्रणयो द्योसते) करिष्यमाणाया भितदूरदेशयात्रायाः कथां कुर्वति सति, बद्धं रुद्धं अश्रुविमोचनं यया, (बलाद्वरुद्वरोदना) (सा इयं नायिका) म्लानिमुपयाति । प्रवासकथाश्रवणमात्रेण,
यादशी प्रफुल्लता पूर्वं मुखे आसीत्सा लुप्यत इति भावः । पुनः प्रातः, विदेशे
नेयं स्वामिनो वस्तु विनयन्ती संगृह्णती, भतप्व विषादवशात् मृशं मोहं
(विद्धलतां) वहन्ती, ताम्यति क्षिश्यति । प्ररोचना (प्रोत्साहनादिकस्)
अस्ताऽभूदल्लप्यत । 'त्वं तु विवेकिनी, न मम गमने मनःखेदं धारिष्यसी'स्यादि स्वामिदत्तमाश्वासनादिकं तिसान् क्षणे सर्वमस्वंगतमिति भावः । स्थ

निजगृहसकाशाद् गच्छन्तिममं (दियतम्) पश्यन्ती, मृशं अश्रुम्तलोचना-ऽभूत्। किं च तिस्मन् क्षणे प्रवसतो वल्लभस्य विलोकनाय, अहालिकाया वातायनस्य ('खिडकी') देहत्यां विलिम्बनी (दूरंगतस्यापि प्रियस्य मृश-मानम्य विलोकनात्) दूना म्लाना देहलता यस्याः सा। लतापदेन गच्छतो दियतस्य दर्शनात्तात्कालिकोऽवसादः सूच्यते। अथवा लता, यथा वृक्षाद्याश्चि-तैव तिष्ठति, तथाऽयं देहोग्रे (विरहे) किमाश्रयो भवेदिति भावो ध्वन्यते। कमलनयना (नायिका) प्रतिमा इव, मूर्तिरिव जाता। वारिजपदेन तत्कालं निर्गलक्षयनवारि स्मर्यते। चतुर्थे-वाता जाता प्रासो बन्धानुगुणः॥ १७॥

## **-{**% प्रवत्यत्पतिका ∙%

दियते विदेशगमनानुमितमाकाङ्क्षिति
गिलितदुक्लमसौ सीदित ससंभ्रमम्
नेत्राभ्यां समीपजलयन्त्रमनुकुर्वतीय
कान्तहृद्येपि सजतीह मौनविभ्रमम्।
मञ्जनाथ वपुषि निषक्तवाहुवल्लीभरा
मारुतमथितमञ्जमलीवैति विश्रमं
कीलितकुचाग्रमवमीलितनयनमियं
शीलितविनयमवरुन्वे गमनोद्यमम्।। १८।।

आकाङ्क्षिति याचिति सिति, विपादकृतेन वैचित्त्येन गिलितं दुकूलं यसिन्कर्मणि तथा, ससंभ्रमं सीदिति अवसन्ना भवति । समीपस्यं जलयन्नम्
(फुंहारा) अनुकुर्वतीव, नेन्नाभ्यां बहुलमश्च विस्जन्तीत्यर्थः । द्यितहृद्येपि
मौनभावसुत्पाद्यति, नायिकाया इमामवस्थामवलोक्य द्यितोपि न किञ्चिइत्तुं प्राभवदिति भावः । कान्तस्य वपुषि स्थापितसुजलताभारा । मारुतोन्मू-

#### प्रवत्स्यत्पतिका



" कीलितकुचाप्रमवमीलितनयनमियं श्रीलितविनयमवरुन्धे गमनोद्यमम् ॥"



ितमिक्कितालतेव (कान्तवपुषि) विश्वमम् एति, कान्तशरीरमवलम्बते इति भावः। अत एव, कीलितं कुचाग्रं यथा स्वात्तथा (अनेन कुचयोः कठोरता, वक्षः कान्तवपुषि विस्ज्य निश्चलाऽभवदित्यपि च ध्वन्यते।) निमीलितनयनम्, शीलितविनयं (स्वीकृतनम्रतावचनं) च यथा स्वात्तथा द्यितस्य गमनोद्यमं वार्याते। सैपा राजकुलवधूर्नायिका॥ १८॥

## ->ं विश्रब्धसुरता मध्या ५५-

~~@:@:@:«~~

नानाविधव्याजैः केलिभवनविनीताप्यसौ
भूरिभयभीता द्वार एव स्थितिमातनोति
मातृगृहवार्ताभिनिकाममवरुद्धाप्यहो
संनिधौ समेतुं हन्त भूयः करं संधुनोति।
एवमतिमुग्धमतिमञ्जुलमतीता वयो
नैपुणेन नीताऽनङ्गगोचरं मनो धिनोति
या वै स्पर्श एव चहुचीत्कृतानि चक्रे चिरं
सैव सीत्कृतानि मुखसदने समातनोति॥ १९॥

केलिभवनं विनीता प्रापितापि । केलिभवनस्य द्वारे एव तिष्ठति । यदा च भवनद्वारादपि गन्तुं प्रयतते, तदा मातृगृहस्य वार्तामिः अतिप्रयतेन अवरुद्धापि, प्रियस्य संनिधौ आगन्तुं तु पुनः करं धुनोति । करं करपयित्वा आगन्तुं निषिध्यतीत्यर्थः, पितृगृहस्य स्थाने मातृगृहपदेन मातुर्वृत्तान्ताद् मनोविनोदेन निसर्गतो मातुः प्रेम तस्याः सूच्यते । एवं शनैः शतैः अति-सुग्धम्, अतिमनोहरं च सन्धिवयः अतीता, (उछ्जितवती) प्रियतमेन अतिनेपुणपूर्वकं शनैः शनैरनङ्गगोचरं कामपरिचयं नीता सती, हदानीं स्वचे- ष्टाभिः प्रियस्य मनः प्रीणयति । अतएव सर्वसारमाह—पूर्वं या स्पर्शमात्रे कृते एव निजमोचनाय प्रियचादुपूर्वकाणि चीत्कृतानि चके । अथवा चदुलानि चञ्चलानि चित्कृतानि चके, सा एव संप्रति सुखसदने सीत्कृतानि करोति । पूर्वं नाममात्रतः केलिभवनमासीदिदानीं तु सत्यं तत्सुखसदनमभूदिति सुख-सदनपदेन ध्वन्यते ॥ १९ ॥

#### →ж लक्षिता ४४५-

2000000

निमृतमुपागतेन नक्तं दियतेन रितं

समधिकलजा सा सखीतो यित्तरोदधौ

तिद्दं निबुध्य सखी प्रातः कुसुमोपवने
व्यङ्गवचनेन तामजसं लिजतां दधौ ।
विदलितकङ्कणं छलेन गोपयन्ती सा तु
दक्षिणं कराज्ञमवकुश्र्य मौनमाययौ
लुम्पन्ती कपोलमवमर्शमुद्रयैव सखीसंमुखे शशाङ्कमुखी नम्रमुखी संबभौ ॥ २०॥

नक्तं रात्रो गुप्तमागतेन दियतेन सार्वं संजातां रितम्, अतिल्लावती सा नायिका सखीसकारो, यत् (यसात् कारणात्) गोपयांचकार । तिद्दं गोपितं वृत्तं निवुध्य (ज्ञात्वा), सखी प्रातः कुसुमोपवने तां नायिकां व्यङ्गय-बचनैः अतिल्लातां चकार । रात्रौ रितसंभ्रमे, विद्लितः कङ्कणः (काचव-ल्यः) यस्य ईद्दां दक्षिणं करकमलं मिषेण, अवकुञ्च्य पृष्ठदेशे संहत्य गोप-यन्ती सा (नायिका) मौनमाययौ, त्र्णोमभवत् । ततश्च—अवमर्शसुद्रयैव विचारसुद्रयैव शिरःशाख्या (प्रियदशनाङ्कितं) कपोलं गोपयन्ती शशाङ्क-

#### लक्षिता



" लुम्पन्ती कपोलमवमर्शमुद्रयैव सर्वासंमुखे शशांकमुखी नम्रमुखी संवभी॥"



मुखी, सख्याः संमुखे नम्रमुखी सती शुशुभे । नायिकया एवं मुखमुद्रा कृता यथा किञ्जिदियं विचारयति, ततश्च तादृशे व्यापारे मुखमवनमयन्ती, सा युक्तया मुखाञ्चलेन कपोलमाच्छाच नम्रमुखी सती तस्थावित्याशयः २०

→ि खयंदूतिका (वचनविदग्धा) श्रे**—** 

याता निजजनकितमुपयाता पतिरुषसि विदेशान्त्रति याता शयितोऽधुना
श्वश्रुरियमन्धा, निशि शय्यायां निममा भवेदेवरोपि कार्यप्रतिबन्धादयितोऽधुना ।
मञ्जनाथ मेघमण्डलेन मेचकामं नमो
भवनेऽहमेका न मोः सुस्था भयतोऽधुना
श्वम्यतां दिनान्तसमयागत चतुरपान्थ !
विवशा नितान्तमहमावासे यतोऽधुना ॥ २१ ॥

याता ज्येष्टपत्नी देवरपत्नी वा। निजिपतृगृहं गता। पतिः प्रातःकाले परदेशं प्रति याता यास्यति, लुद, अत एव अधुना शियतः। 'अधुना' पदेन इदानीमेव शियतस्य न शीधं प्रबोध इति ध्वन्यते। पतिपदेन 'एष किल केवलं मम रक्षणे एव तत्परो, न भोगपाटवेन मम प्रियतम इति द्योसते। शियलरज्जकायामस्यां खड्डायां तथेयं परिपतित यथा नास्याः परिबोधः, अत एव गभीरमञ्जरूपनिममाया अस्या न भयमिति ध्वन्यते। 'प्रतिबन्ध' पदेन देवरोपि कार्येण प्रतिबद्धः (रुद्धः) नागच्छेदिति स्चयते। अयितः गतः। अत्राप्यधुनापदेन अधुनैव गतस्य कार्यप्रतिबन्धवशास्त्र शीधमागमनमिति स्चयते। अथ मञ्जना मम मनोव-शीकुर्वता मेघमण्डलेन नभः (गगनम्) मेचकामम्, श्यामच्छवि, अन्ध-शीकुर्वता मेघमण्डलेन नभः (गगनम्) मेचकामम्, श्यामच्छवि, अन्ध-

कारितिमिति यावत् । मञ्जनेत्यनेन मम मनो न हस्तगतमत एवास्मिन्नन्धकारितिदिगन्ते समयेऽवर्श्य स्थातव्यमिति गुप्तं सूच्यते । भोः (पान्थ)
भवने अहम् एका, अत एव भयात् अधुना सुस्था सुचित्ता नास्मि । भयाद्
अधुना सुस्था नेत्यनेन, एवं दशायां त्वां विना मम सुस्थितिने भवेदिति
सूच्यते । 'अधुना' पदेनात्र 'इदानीमसुस्थापि त्वत्समागमे' सुखिनी भवेयमिति पान्थानुकृत्यं द्योत्यते । त्वं दिनान्ते सायमागत इति एकाकिनी स्थी
अहं त्वां कथं आवासयामीति वाच्योऽर्थः । वास्तवे तु सायंकाले आगतः
पान्थः कान्यत्र प्रहीयेतेति तव स्थितिरत्रेव समुचितेति व्यव्यते । 'चतुर'
पदेन त्वं चतुर इति महिवशतां ज्ञात्वा क्षमापूर्वकमन्यत्र गमिष्यसीति
वाच्योऽर्थः । वास्तवे तु एवं व्यङ्ग्यार्थबोधविदग्धाय किं तेऽधिकं वदामीति
स्वाभिप्रायो द्योत्यते । अधुना आवासे (निवासं कारियतुम्) विवशासीति
स्वाभिप्रायो द्योत्यते । अधुना आवासे (निवासं कारियतुम्) विवशासीति
भक्षुना' पदेन यदि आवयोः संवादं श्रुण्वतां लोकानां भयेन, इदानीमिति
गच्छिस, तदा किञ्चिद्विरुक्य पुनरागन्तद्यमिति मार्गो दर्श्यते ॥ २१ ॥

#### →₩ विप्रलब्धा ५५५

किश्चिन्मिषमाप्य मञ्ज विरचितवेषा पूर्व-संकेतितमेषा केलिवनमपि संययौ तत्र चिरचिन्तितमनागतं दयितमेक्ष्य दूनहृदयाऽसौ दीर्घनिःश्वासान्मुहुर्जहौ। श्राम्यन्नेत्रकञ्जमतिताम्यत्तङ्गवक्षोरुहं भ्राम्यद्भुजलितं विमोहमियमाययौ तामेतामवस्थामवलोक्य सखी स्तम्भितेव, मोहमागतेव, चित्रलिखितेव, निर्वभौ॥ २२॥

## " विप्रलब्धा "



"तामेतामवस्थामवलोक्य सखी स्तम्भितेव मोहमागतेव चित्रालिबितेव निर्वभौ॥"





## 'मानिनी'



" मन्दीभूतमानापि च किंदीनं न मोदयसे कालिन्दीपुलिनगत्तमिन्दीवरनयने!"

मञ्ज मनोहरं यथा स्यात्तथा विरचितवेषा कृतश्रुङ्गारा एषा (नायिका) पूर्वतः संकेतितं केलिवनं कंचिद् मिषम् आ—आप्य ययो। तत्र केलिवने चिरकालात् हृदये चिन्तितं द्यितम् अनागतम्, आ—ईश्य (दृष्टा)। तत्रश्च प्रियमार्गविकोकनेन श्राम्यन्ती खिद्यमाने नेत्रकमले यस्मिन्कर्मणि तथा, निःश्वासप्रश्वासेर्गाढाञ्चितकञ्चन्यां अतिताम्यन्तो (क्विश्यन्तो) तुङ्गो वक्षोक्हो यस्मिन् कर्मणि तथा, आम्यन्त्यो सुजलते यस्मिन् कर्मणि तथा, इयम् नायिका विमोहम् आययो, सुमोह। निकटे स्थिता सखी, तामेतां सोहावस्थां विलोक्य, मोहम् अग्यतेव वैचित्त्यं प्राप्तेव, स्तम्मं गतेव चित्राङ्किन्तेव, नितरां बभो शुशुभे॥ २२॥

#### -> अध्मानिनी ५≪-

निपुणपुलिन्दीगणसेवितसमीपभुवि
सरिस न सङ्गताऽसि तं दीनं सुबदने !
बाढं दीर्घदाही कामवन्दीकुरुतेयं बत
मोहमदस्यन्दी ते विलासो मञ्जनयने !।
मञ्जनाथ सन्दीपितविरहहुताशमिमं
दियतममन्दीभूततापं कञ्जशयने
मन्दीभूतमानापि च किं दीनं न मोदयसे
कालिन्दीपुलिनगतमिन्दीवरनयने !।। २३॥

हे सुवदने ! (इदानीं कोपप्रभावस्ते सुखाद् गत इति स्च्यते ) निष्ठणेन रहस्यगोपनचतुरेण पुलिन्दीगणेन सेविता (रक्षिता) समीपम्ः (प्रान्त-देशः) यस्य ईदशे सरोवरे, तं दीनं नायकं त्वं न संगतासि न अभिसृतासि । नायकेन यस्मिन् सरस्तटे संकेतो दत्तस्त्वं तन्न तेन साकं न मिलितासि । न च तम्र रहस्यभेदशङ्का कार्या, यतस्तन्न निपुणो भिल्लीगणः समन्ताद्रक्षणावे-क्षणं करोतीत्याशयः। हे मञ्जनयने! तव वियोगे अतिदीर्घं (अत्यन्तम् ) दाहकरः, मोहं मदं च स्यन्दते प्रसूते ईदृशस्तेऽयं विलासस्तं जनं कामस्य बन्दिनं कुरुते। द्यितस्ते विलासेरतिवशीभूतस्तथा च कामबन्दीकृतः सोऽ-वश्यं रक्षणीय इत्याशयः। सन्दीपितो विरहवर्द्वियस्य तम्, अत एव कमलि-मिते शयने शयनीयेपि, न मन्दीभूतः (प्रशान्तः) तापो यस्यदृशमिमम्। अत एव दीनं द्यायोग्यम्, त्वत्प्रतीक्षायां कालिन्दीपुलिने स्थितमिमं द्यितम्, मन्दीभूतमानापि हे इन्दीवरनेन्ने त्वं किमिति न प्रीणयसि। तव मानोपि शान्तः, सोपि त्वत्प्रतीक्षया अतिक्रान्तो द्यायोग्योस्तीति साम्प्रत-मपि तं किमिति नाभिसरसीति नायिकां प्रति सख्या दूत्या वा उक्तिः। पुलिन्दी तं दीत्यादयः सर्वचरणगताः प्रासाः प्रेक्ष्याः॥ २३॥





तत्र पूर्वं -> अस्वयं सन्देशः अस्-

काचित्कुवलयलोचना निजभवनान्तिकमेव । दिनावसाने समचरत्सायंसमयरमेव ॥ १ ॥ प्रतिवेशिन्यपि निजभवनमेका समिधिकरोह । पथि पथिकः कश्चन तदा पूर्वा वीक्ष्य ग्रुमोह ॥२॥ निशि निवासमयमभिलपन् साकृतं सग्रुवाच । संबोध्य प्रतिवेशिनीं सरसं शंसति सा च ॥ ३ ॥

काचित्सुन्दरी दिनस्यावसानकाले सायंकालस्य रमा (लक्ष्मीः शोभा)
इव, निजगृहस्य समीपे एव संचरित स्म विहरित स्मेत्यर्थः ॥ १ ॥ तस्मिन्
समये तस्याः सुन्दर्याः एका प्रतिवेशिनी अपि ('पडौसिन') निजभवनम्,
आरुरोह, गृहपृष्टे आगतवतीत्यर्थः । तदा मार्गे गच्छन् कोपि पथिकः पूर्वाम्
(पूर्वोक्तां सुन्दरीम्) हष्ट्वा मोहितोऽसूत् ॥ २ ॥ अत एव, अयं सुन्दर्या
गृहे रात्रौ निवासं वाञ्छन् सन् साकृतं (साभिप्रायम्) उवाच । सा
(सुन्दरी अपि) प्रतिवेशिनी संबोध्य मधुरं शंसित प्रत्युत्तरयति । सा साक्षारपथिकाय उत्तरं न ददाति, किन्तु मध्ये प्रतिवेशिनीं संबोधयित, उत्तरं
तु तत् पथिकार्थमस्तीत्याशयः ॥ ३ ॥ (सूमिका ।)

# पथिक: -- नभिस जुम्भते घनघटा, तमिस छुप्यतेऽध्वापि । वदिस वसतिम्रपयामि यदि, भवसि पथिकसद्यापि ॥४॥

जुम्भते क्रमक्रमेण वर्द्धते मेघघटायाः पर्यन्तो न दृश्यते, अग्ने किं भवेदिति भयेन अत्रैव निवासस्यावश्यकता द्योत्यते । अध्वा मार्गोपि अन्धकारे न
दृश्यते । अग्ने कथं गम्येत । यदि त्वं वदसि, तिर्द्धं वसितं (निवासम् )
प्राप्तोमि अत्र निवसामीत्यर्थः । 'यदि' काकाक्षिगोरुकन्यायेनाग्रेपि संवध्यते ।
यदि त्वं पथिके (मार्गलङ्कनपरिश्रमाद्द्यनीये) सद्यापि भवसि, तिर्द्धं अत्र
निवासं प्राप्तोमि । अनेन केवलं निवास एव नाभीष्टः किन्तु अहं ते द्यामपि वाक्छामीति निगूहमिभप्रायो ध्वन्यते चतुर्व्विप चरणेषु 'नमिस, तमिसि' इत्यादयः प्रासाः प्रेक्ष्याः ॥ ४ ॥

# सुन्दरी — भवनमपरिजनमिद्मियं विजनविनेयनिशासि । वसतिमभ्युपैतुं पुरः प्रतिवेशिनि ! विवशासि ॥ ५ ॥

इदं भवनम् परिजनश्र्न्यमित । इयम् अहम्, विजने विनेया (याप-नीया) निशा यस्या ईदशी, अस्मि । अपरिजनेस्मिन्भवने अहमेकाकिनी रात्रिं यापियव्यामि । अत एव हे पुरः प्रतिविशानि ! मम गृहाग्रे निवा-सिनि ! निवासं स्वीकर्तुं विवशास्मि । त्वं मम सर्वदा गृहे दृष्टिं स्थापयसि, यतस्वं मम गृहाग्रभागे वससि अतएवैकाकिनी रात्रौ कथं निवासं स्वीक-रोमीति वाच्योऽर्थः । ध्वन्यर्थस्तु—पुरः अग्रे (अस्याः प्रतिवेशिन्याः संमुखे) तव रात्रिनिवासं स्वीकर्तुं कथं शकोमि । अतएवाहमुपरितः प्रति-पिध्यामि, अस्यां गतायां तव निवासो ममावश्यकः, यतोहं 'विजनविनेय-निशासि। ।' इति ॥ ५॥

# पथिकः — न परिजनापेक्षा सुम्रुखि ! पथिकजनाय निशेति । दूरपरिश्रान्तोऽधुना पान्थो वसतिमवैति ॥ ६ ॥

गृहे परिजनो नास्ति, अतएवागन्तुकस्यावश्यककार्यं कः कुर्यादिसर्थं ज्ञात्वा, पथिकः प्रत्याह-हे सुमुखि! (यदविध त्वनमुखं विलोकितं तत एव त्वदायसोस्मीति ध्वन्यते।) निशा रात्रिरस्तीति, पथिकजनाय परिजनस्या-पेक्षा नास्ति रात्रो शयनं विहाय नान्यत्कार्यम् , अतएव परिजनो नापेक्ष्यत इत्यर्थः । अतिपरिश्रान्तः पथिकः साम्प्रतं निवासमेव अवैति जानाति। अहं न कालविलम्बं सहे, अत एव निवासस्वीकार एवावश्यक इति सूच्यते॥ ६॥

## सुन्द०—संनिहितो न हि गृहपतिश्वलितोऽथ परिजनोपि। भवतो भवतु कथं स्थितिन पुनरितोऽन्यः कोपि॥७॥

गृहस्य पितः भर्ता अत्र नास्ति । अनेन 'गृहमात्रस्य स स्वामी न मम हृदयस्येति सूच्यते । परिजनोपि गतः । इतः अस्मिन् स्थाने । संनिहितो चिलतो' इत्यादयश्चतुष्वेपि पादेषु प्रासाः ॥ ७ ॥

## पथि०—उपनतवनजाले जलदकाले कोपि न याति । जनरहिता शालेयमिति बाले! नवमिव भाति ॥ ८॥

उपनतं घनजालं यसिन् घनघटाऽऽच्छन्ने इत्यर्थः। प्रायः ईहरो समये यात्रा निपिद्धा, अतएव ईहरो समये इयं शाला (भवनम्) जनरहितेति मे मनिस नवीनमिव भाति प्रतीयते। बाले! इति संबुद्ध्या बालां भवाहशीं विहाय सोऽस्मिन्समये प्रोपित इति सत्यं स केवलं गृहपतिरेवेति ध्वन्यते। वार्ताप्रसङ्गे सरसं विषयसुपकान्तुं तिद्दमारब्वं पथिकेनेति बोद्ध्यम्॥ ८॥

# सुन्द॰—चिरतीर्थव्यसनी पतिर्जरती परमबुधेति । युवती त्वहमेकाकिनी कियतीयं विपदेति ॥ ९ ॥

कथमस्मिन्समये स प्रोपित इति तदुत्तरे सखेदमाह—पितः स विरात् तीर्थयात्राव्यसनी । पितपदेन स केवलं मां रक्षत्येव न पुनर्मोदयतीति खेदो ध्वनितः। जरती वृद्धा श्वश्रः, परम् अत्यन्तं अबुधा अज्ञा इति। सा वृद्धा सत्यपि नानुभवशालिनी, अतप्वास्मिन्समये स्वसुतं प्रवासयति। अ-नेन, इमां वृद्धां दृष्ट्वा न संकुचितव्यम्-यत इयं महामूढेति स्पष्टमभिन्य-क० नि० ७ कम् । जरतीपदेन तस्यामनास्था च ध्वनिता । युवती अहम् एकाकिनी असि इयं विपत् कियती किंपरिमाणा एति आगच्छति । तीर्थयात्रया कीद्दरयापः त्तिर्युवत्या मम मेघकालेऽस्मिन्समुपस्थितेति तमेवानुयाहि । चिरती जरती-स्याद्यः चतुर्ध्वपि चरणेषु प्रासाः ॥ ९ ॥

#### पथि० — हन्त न किल सन्ततमहं सुद्ति ! वसतिमिच्छामि । निशि निवासमपि नो दिशसि निभृतस्रुपसि गच्छामि ॥१०॥

पितस्तीर्थे गतः, जरती अज्ञेति दीर्घा गृहकथा त्वयारव्येखाह—अहं संततं सर्वदा निवासं नेच्छामि । अपि तु केवलमेकस्यां रात्रो नो दिशासि, न दुदासि । उपिस प्रातः निभृतं निःशव्दं गच्छामि गमिष्यामि, न पुनरमे निवासं याचिष्ये इति वाच्योर्थः । ध्वन्यर्थस्तु, रात्रो मम निवासो न कस्य-चिद्विदितो भवेद्यतः, अतिप्रातःकाले निःशव्दं यास्यामीति न त्वया क्षेतव्य-मिति ॥ १०॥

# सुन्द०—जाने पथि सखि ! संकटान् स्थितिदानेपि विभेषि । निशि निवासवामे जने प्रतिवेशिनि ! किसुपैमि ॥ ११ ॥

मार्गे वर्पाकाले स्मिन् संकटान् क्षेशानहं जानामि, परं सिख ! स्थिते निन्वासस्य दानेपि विभेमि । मार्गक्षेशान् बुद्धापि निवासदाने लोकेश्योहं विभेमीति सूच्यते । निशि रात्रौ निवासात् (हेतोः) वामे वक्रे लोकेऽहं किसुपैमि, किं करोमि ? यदि रात्रौ वासयामि, तर्हि लोकाः सर्वेपि (प्रतिवे-इयादयः) वक्रा भविष्यन्तीत्याशयः॥ ३३॥

#### पथि०—इममलिन्दमरविन्दमुखि! यदि सहसेऽधिवसामि। वामलोकलोचनविषयमिय वद कथमुपयामि॥ १२॥

दृष्ट्या लोका वकाः भविष्यन्तीत्यस्योत्तरे आह—हे कमलमुखि! यदि सहसे मर्पयसे, तर्हि इमम् अङ्गल्या निर्दिश्य अलिन्दम् द्वारसमीपवर्तिको-ष्टकम्, ('पौली') अधिवसामि। एवंकृते-वामस्य लोकस्य लोचनविषयं कथं गच्छामि, यद्यस्मिन् निभूतप्रकोष्ठके वासयसि तर्हि लोकाः कथं पश्ये- युरित्याशयो व्यङ्गयः। वाच्यस्तु-अलिन्दे शयानं मां दृष्ट्वा लोकाः कथं वका भवेयुर्यतो हाहं बहिर्दारसमीपे स्थास्यामीति ॥ १२ ॥

# सुन्द०—अ(ना)स्तरणमिलन्दतलमन्धकारवहुलं तु । सिख ! सुखमन्या वसतयः पथिकसुखाय भवन्तु ॥१३॥

अिंदितलम् आस्तरणरहितम्, बहुलान्धकारम्। अस्ति अत एव तव क्रेशो भवेदिति वाच्योऽथैः । अन्धकारे लोकदृष्टितो निर्भयस्त्वमनास्तरणे किं करिष्यसीति पूर्वत एव विचारयेति व्यङ्ग्योऽथैः । अन्या वसतयः अन्यानि निवासस्थानानि, पथिकसुखाय सुखं यथा तथा जायन्ताम् । तव सुखं मेऽभिष्रेतं, यदीदृशे अलिन्दे तव सुखं संभवति तर्हि सज्जमिद्म्, अन्यथा त्वहं विवशेत्याशयः॥ १३॥

#### पथि०—वियति विस्तृताऽम्बुद्घटा, वहति पूर्वपवनोऽपि। महति विश्रकर्षे भवेत्सुद्ति ! सुखद्वासोऽपि॥ १४॥

सुखं मे भवेदिति त्वं वाञ्छिसि, तिह पश्य, वियति आकाशे मेघघटा सर्वतः प्रस्ता । सुखदो निवासो महित विप्रकर्षे अतिदूरे भवेत् । यदि मम सुखं पृच्छिसि, तिह प्रवासान्निवृत्य गृहं गतस्यैव मम प्रियतमासमागमा- त्सुखदो वासो भवेत् । अत एवातिदूरात्तसात्पूर्वं घनघटाच्छादितायामसां रजनौ, अत्रैव सुखदो वासोऽस्वित्याशयः । वियति वहतीत्याद्यश्चतुष्वं पादेषु नियमतोऽनुप्रासाः॥ १४॥

#### सुन्द॰—त्यज निवासनिर्वन्धमिय त्रज निपुणं किम्र शासि । अजनि पयोधरसन्नता रजनिरियं विवशासि ॥ १५॥

प्तावदुक्तेपि न निवासाग्रहाद्विरमतीति किञ्चित्कुप्यन्तीव प्रतिवेशिनी-मनुक्त्वा साक्षात्पथिकमेवाह—अयि! निवासस्य इमं निर्वन्धमाग्रहं त्यज । इदानीं त्रज, गच्छ । निपुणं त्वामहं किं वदामि । अहं युवतिरेकाकिनी इयं च रात्रिरिति लोकमर्यादानिपुणं त्वां किमहं वदामीति वाच्योर्थः। प्तावदुक्तेपि निपुणं व्यङ्गवावबोधचतुरं किं वच्मीति व्यङ्गवः । इयं रजनिः पयोधरैः मेघैः संनता व्याप्ता अजिन जाता । अतएवासिन्नन्धकारे तवा-गन्तुकं पुरुषं किमधिकं संलपामि । अत एव निवासने अहं विवशासि । तत्त्वतस्तु—पयोधरयोः सन्नता रोमाञ्चकम्पादिवशादसहनता अजिन जाता । सद्+क्त+ता । अहमुद्दीपितमदनतया पुलकितस्त्रन्तपयोधरा जाता । इयं च रजिनः (अर्थात् अतितरां कामं प्रदीपयति।) अत एवाहं विवशासि, नाधिकं सोढुं पारयामीत्याशयः। त्यजिन अजिन व्रजिन इत्यादयश्चतुर्षु प्रासाः ॥१५॥

# इति संलपतोरेतयोस्त्वरितो वारिधरोऽपि । जवतो वर्षितुमापतत्परितो धरणिरलोपि ॥ १६ ॥

एवं तयोः (सुन्द्रीपथिकयोः) संलापं कुर्वतोरेव त्वरायुक्तो मेघः, वेगात् वर्षितुमापतत्, सहसाऽगमत् । तथा च मेघो वर्षणमारव्धः यथा वायुमिश्रितजलेन पर्यन्ततः पृथिवी लुक्षा । एवं च, न कोपि द्रष्टुं पारये-दिति पथिकनिवाससौकर्यं स्चितम् ॥ १६ ॥

# प्रतिवेशनमनुपद्मियं प्रतिवेशिन्ययति सा।

युवतिरसावविश्रद् गृहं पथिकोपि च विश्वति सा ।।१७।। वृष्टिभयात् इयं प्रतिवेशिनी, प्रतिवेशनं गृहम्, अयित गच्छिति सा । इयं युवतिरिप निजगृहमविशत् । अस्मिन्व्यतिकरे पथिकोपि पूर्वोक्तसुन्दर्या गृहं विश्वति सा ॥ १७ ॥

#### सो०-युवतिविलासमवेश्य, द्रवति वनोपि मनो विना ।

चलित लिलतमनवेक्ष्य, तदित्रिसिकपथिकः कथम्।।१८॥

मनो विना, मनसा झून्यः, अचेतन इति यावत्। मेवोपि युवत्या
विलासं दृष्ट्वा द्रवति द्वतहृदयो भवित अत्तप्व तदैवापतत् वास्तवे तु
वर्षति। यदाऽचेतनस्यैवेयं दशा, तद् तदा अतिरिसिकः पथिकः, लिलं
(युवत्या विलासम्) अनवेक्ष्य अननुभूय कथं चलिति शिषि तु न चलिति।
विलासानुभवार्थमेव स सुन्दरीसद्नं प्राविशदित्यर्थः॥ १८॥



[ त्रजभाषासर्वस्वित्ययं विहारिस्किः, सुरसरित्संमिलिता स्रतनयेवं (यसुना), सुरसरस्वती समाश्रितापि सुचीभिः समधिकं समादरणीया स्यादिति सेयं सुवहोः समयात्पूर्वमेव मया संस्कृतसरस्वयां सुबहुतरमव-तारिताऽभूत्। दोहासदृशे स्वल्पावकाशे छन्द्सि, विहारिमहाकविरेतादृश-ससीमव्यङ्गवार्थमञ्जलमपूर्वं कवयामासेति को वा व्रजभाषाये विहारिणे च प्रशंसासुखरसुखो हृदि स्थानं न द्यात्।

यद्यपि व्रजभाषायामक्षराणां लघुगुरूकरणम्, रूपान्तरकरणमित्यादिरप-अंशप्रकार एव तत्र सुवहु सहायकः, परसेवं सौकर्याभावेपि, प्रत्युत सन्धि-संयुक्ताक्षर-द्विवचनभेदादि-संकटसहस्रसांसुल्येपि सेवं विहारिसुभाषित-नीवी संस्कृतेऽप्यानेतुं शक्या न वेति चेतःप्रत्यय एव चापलाय प्रचोदितवान्।

अस्माकं सजातीयः कथंचित्सम्बन्धी च वुन्देलखण्डाभिजनो ल्होपना-मकः परमानन्दपण्डितोपि आरतेन्दुइरिश्चन्द्रस्य समये विहारि-सप्तशर्ती संस्कृतेऽनूदितवान् । परमस्मिन्नजुवादे भूयान्विवाद एव । व्याकरणितय-मानां तु सोयं प्रत्यक्षमपवीद इव । विहारिसुक्तरर्थसंवादेपि (संगतो), प्रायः

जिगमिषति पितृसदनमारिरमिषती पतिमेव।
 सा तन्वी त्यजति तनु दुर्योधनसममेव॥ ३॥

उभयत्र जिगमिषन्तीत्यादिनुम् स्यात् आरिरमिषन्तीत्यप्यशुद्धम्, सकर्मक-मिष न । उत्तरार्धेऽक्षरिनवेशं विना छन्दोभद्गः । 'संगच्छतः सहैव (१६१)' 'सा जजम्म मेजे पुनः' (२२६) 'रसमिष वृध्यसि नैव' (७८५) 'पुनर्मिमिलतुः विश्यतुः पुनरासतुः शयेषि' (२०४) 'छलयित्वा सहचरिगणं विन्दुमिषेण ववन्द' (८९) 'विरहामिना बभास' एवंविधा परसौपदस्याशुद्धिर्वहुत्र । प्रतिवाद इव दृश्यते । स्थाने स्थाने च चपलविप्र-वाद इव भाषानुगः प्रवाद एव बाहुल्येनावलोक्यते । अस्तु संस्कृतसरस्वसास्तमिममपवाद्-मुन्मार्ष्टुमेवास्मिन्वषयेऽवतीर्णोऽभवमित्यास्तामतिवादः । एष विषयो भूमि-काभागे विशदीकृतः ।

इदानीं यानि मयाऽक्षराणि योजितानि, तानि श्रीमतां पुरतः सभयकम्प-मुपस्थाप्यन्ते । संपूर्णायाः सप्तशस्याः प्रकाशनस्थावसरो भवेन्नवेति 'दोहा-

'चरणो विषमगतीव' (१९७) सन्ध्यग्रुद्धिरेवंविधा वहुः । 'गगनमंशुमालीकरैः' (१४९) दीर्घाग्रुद्धिः । 'चातुरतया (१४१) भावस्य भावः । कराङ्गलिना पस्पर्श' (२८१) लिङ्गव्यत्ययः । 'चित्तं चिकतिमिवासते' (१८०) आस्ते इति स्यात् ।

एवकारः स्थाने स्थानेऽनावश्यकः यथा-'प्रीतिः कृष्ण तवैव । (३०१) 'कर्षति' मनो ममैव' (३०७) इत्यादि.

एक बह्वादिवचनान्यनावर्यकानि यथा—'न चलिस हितमिलनाय किं सिख सन्ध्यासमयेषु' (१५५) इत्यादि.

'लसति ललाम' ललाममिति स्यात् (४)

'टटकी घोई घोवती चटकीली मुखजोति । लसति रसोईके वगर जगरमर दुति होति (२३४) अस्यानुवादः 'विदलीकृतसूपस्य सा परिमार्जनं करोति ।' सूपमार्जानं कुत आयातम् ?

सटपटाति सी सितमुखी मुखघूंघट पट ढांकि । पावक झरसी झमिककें गई ओचकाँ झाँकि (४८०) 'द्वतं चन्द्रवदना च सा वसनावृतवदनैव । प्रदर्शयिता ? निजतनुं दहनलतेव गतैव ।' एवकारस्य स्वारस्यं तु गच्छतु परं क विहारिणोऽर्थः ?

'तिय तिथि तरिन किसोरवय पुन्यकाल समदौन। काहू पुन्यन पाइयत वैससिन्ध संकौन॥' 'शैशवतस्तरुणीतिथौ यदा मदनरिवरिति। तारुणसंकमकालमतिधन्यः कोपि तमेति॥'

अस्मित्रनुवादे कैशोरं गलहस्तयिला मदनः कथं रविर्जातः ? शैशवाद्ये सह-सैव तारुण्यस्योदयः ? कैशोरायार्थचन्द्रः ? अर्थसंगमोपि विहारिणाभिष्रेतः कथम् ? उभयचरणयोः 'एति' 'एति', पौनहत्त्यद्देतिं वाचकेषु प्रक्षिपति । चत्वर' प्रसङ्गादुपरातानि पद्यानि, उपिहयन्ते तावत् । भाषानुकूलो भावः, छभयार्धयोरन्त्यानुप्रासः (तुकान्त), संस्कृतभाषार्थमेतावच्छन्दः, इत्यादि सर्व संकटजातमवधार्येव समीक्षणीयं भवेत्सहृद्येरिति त्वनावश्यकमेव निवेदनं निपुणेषु ।

#### ->₩ मङ्गलम् Ж-

# भववाधामपनयतु मे, राधा सा मतिधाम । इयामो हरितद्युतिमयति, यत्तनुकान्त्या नाम ॥ १॥

१—सितिधाम, बुद्धेविश्रामस्थानम् (अजहिल्लङ्गम्), अर्थात् भवबा-धाहरणे अतिप्रवीणा (नागरी) सा राधा, मे भवबाधां जन्ममरणपीडाम्

हर न टरे नींद न परे हरे न कालविपाक। दिन छनदा छाकी रहत छुटत न छिन छविछाक॥ 'न निद्राप्ति न विमेषि सिख, नापैति च समयेन। तद्र्पासव-मदो हो अहोरात्रमदनेन॥' केयं लीला ? कदाचिन्नायिका संबोध्यते, कदाचिद्र्-पासवमदः कीर्ल्यते ! दो हो अहोरात्रेल्यहो माधुर्यम् !

'लालन लहि पाये, दुरै चोरी सौंह करे न।' एतदनुवादः 'तस्करता शपथैरियं न हि गुप्ता भवतीह'। अहो 'लालने' तस्करता कियती शोभते ! (७९)

'टटिया अँगुरिन फारि।' एतदनुवादे 'सा गवाक्षनिहिताङ्कली' इति तृणवृते-गवाक्षता जाता।

'विविद्तुः स्पर्शपरीक्षया मुमुदाते च सुखेन ।' एवंविधार्छन्दोऽङ्गभङ्गास्तु
स्थाने स्थाने ।

'सभखचित्रवसनावृताम् ।' भैर्नक्षत्रैः सहितं यत् खं तद्वचित्रवसनावृताम् । अहह ! विहारिसूक्तिरनेन 'भखनेन' कियत्पुष्टा जाता !

'सिख सोहत गोपालके उर गुझनकी माल।' 'गुझपुझकृतमालिका' 'मधुपित-हृद्येऽतीव।' इति गुझपुझेन सोयमनुवादो 'छुझपुंज' इव प्रतीयते।

अत्र हि स्थालीपुलाकन्यायः । परमानन्दे शतात्परमानन्दाः । 'मेरी भवबाधा हरो राधा नागरि सोइ । जा तनकी झाँई परें स्थाम हरितदुति होइ ॥ १ ॥' भपनयतु नाम (पादपूरणार्थकम्) यसाः (राधायाः) तनुकान्ता शरी-रस्य द्युत्या । स्यामः श्रीकृष्णः (व्रजभाषोचिता संज्ञा) । हरितद्युतिः प्रस-त्रमुखशोभायुक्तो भवति । यस्यां श्रीराधायां समीपमागतायामिव श्रीकृष्णो म्लानिं विहाय पुनर्नवतां धारयति, सा राधा अस्माकं (भक्तानास्) सांसा-रिकदुःखमपनयत्विति भावः । अत्र 'हरित'पदम् भाषाप्रयोगानुसारं [ 'हरा भरा'] इत्याशयमादाय अतिप्रसन्नतार्थकम् । यथा—"मित्रं दृष्ट्वा तापश-तेषि नरो हरितो ('हरा') भवति ।"

२—'हरित'पदस्य हरितरङ्गमादाय द्वितीयोऽप्यथों भवति । यसा राधायाश्चम्पकवत्पीतवर्णया तनुकान्त्या इयामः, कृष्णवर्णोपि श्रीकृष्णे हरितां हरिद्राभां द्यातं धारयति, सा राधा । इयामपीतयोः संभेदेन हरितो वर्ण उत्पचत इति सुप्रसिद्धम् । एवं च-पीतश्यामयोः संयोगेन यथा अपूर्वी हरितो वर्ण उत्पचते, एवम् शक्तिव्रह्मणोरुभयोरनयोः परस्परसहभावसव-रुम्ध्य उपासनया चित्तमलं शोधयतां साधकानामपि अपूर्वा काचिच्छान्ति-रूपचत इति ध्वन्यते ।

३—यस्यास्तनुकान्त्या शरीरध्यानेन कान्तिरिच्छा (अतएव ध्यानस्), अर्थात् यस्या राधायाः स्वहृदयमन्दिरे ध्यानोपासन्या इयामवर्णः कलम-पपातकादिस्तामसपदार्थः (पातकस्य वर्णः इयामः), भाषाशिल्यनुसारं 'हरि-तद्याति' हृतद्याति (निष्कालुष्यम् ) भवति, सा राधेत्यन्योप्यर्थः केश्चिट्टीका-कृद्धिः कृतः, परं सोयं केवलं विहारिणि अतिभक्तिसूचकमात्रं हठादाकर्पणं निद्र्शयति ।

अस्मिन् हिन्दीपचे 'झांई' 'हरित' शब्दावनेकार्थको । 'झाँई' परछांही (१) झाँकी झलक । (२) ध्यानपदस्यापअंशेन 'झाँसा' स्वरूपमापाद्य फमक्रमेण 'झाँई' इति निष्पन्नस्य 'ध्यानम्' इति नृतीयोऽर्थः कप्टकल्पन्नया लभ्यते ।

ममानुवादपधे तु 'यत्तनुकान्त्या' अत्र कान्तिपदस्य कान्तिः' दीसिः प्रकाशः, 'कान्तिः' शोभा, 'कान्तिः' इच्छा, इत्यर्थत्रयं सर्वत्र सुप्रसिद्धमना- यासेन सम्पद्यते । तथा च—यसा राधायास्तनुकान्त्या शरीरशोभया कृष्णो इतितः प्रसन्नो भवति । (१)

२—यस्या राधायास्तनुकान्त्या शरीरदीहया (प्रकाशेन) इयामवर्णः श्रीकृष्णः, हरितो हरितवर्णविशिष्टो भवति ।

३—यस्यास्तनुकान्ता शरीरस्य कामनया 'मम हृदयरूपसहस्रारकमले श्रीराधासूर्तिराविभवतु' इति ध्यानेन इयामवर्णः पातकादिरपवर्गप्रतिकृतः प्रस्यूहः 'भाषाशैल्यनुसारम्' हृतद्युतिभवति ।

यावद्भिलिषतः (हिटोऽहिएश्च) अर्थः सर्वोऽप्यक्षरेभ्यो निःसरतीति स्यात्मत्यक्षं प्रेक्षावताम् । किञ्च 'वाधा' 'राधा' इति पूर्वार्धगतोऽनुप्राप्तोपि यथावदाविर्भूय 'मतिधाम' इत्यक्षरेः साकमधिकां रुचिं पुष्णाति ।

कश्चिदस्य पद्यस्य शिवपरम्, कश्चिच सुखिपटक ('सुहांसे') हरणा-योग ('नुस्खा') परम्, अर्थसुद्धावयति, तदेतस्कौनुकमात्रमेवेति को न जानीयात्।

'अयनय भवबाधाभयं राधे त्वं कुशलासि । हरिरपि धरति हरिद्युतिं यदि माधवमुपयासि ॥'

इत्यस्मत्संबिन्धनः परमानन्द्पण्डितस्मानुवादे तु क्रानुप्रासः ? दिगर्थस्य 'हिरित्' पदस्य 'हिरितवर्ण' रूपोऽर्थः क्र प्रसिद्धः ? एकाभिधेयस्य 'हिरि' 'माधव' पदह्वयस्य, एकत्र समावेशे को गुणः ? इत्यादि बहु विचारणीयम् । किञ्च—प्रथमप्रास एव सिक्षकापातस्तु सोयम्, यत्—'राधा नागरिसोह' सा राधा नागरी । इति प्रथमपुरुपस्य 'हे राधे!' इति मध्यमपुरुपकर्यनं परमानन्दस्थोत्तमपुरुपतां न सूचयति ।

नवीनटीकाकारः, 'बी-ए' उपाधिधारी रत्नाकरोपनामा जगन्नाथदासोपि अस्य पद्यस्य हिन्दी टीकायां ''(हे वही राधा नागरी! मेरी भवबाधा हरो।) इस्यर्थं मुहुर्लिखन् सहद्यैः प्रष्टव्यः 'राधा नागरी सोइ' (सा नागरी राधा।) मे भवबाधां 'हरो' (हरतु) इत्यर्थे प्रत्यक्षं दश्यमाने (हे सा राधानागरी!) इति चतुर्दशभुवनेषु कस्य भुवनस्य प्रयोगः? लोके वेदे, हिन्दीसंस्कृतयोरुभयत्रापि 'त्यदादेः संबोधनं नास्ती'ति प्रसिद्धम्।

हरिप्रकाशादिषु केषुचिद्ध्याख्यानेषु प्रौढिवादेन कृतोऽप्ययमर्थः ('सोय' को अर्थ, वेद पुरान तुमारी स्तुति करे हैं) इति जगत्प्रसिद्ध रूपार्थेन वाक्यं

छित्वाऽतिक्केरोन साध्यते । परं "हे वही राधा नागरी" इति प्रयोगस्तु नाद्यावधि श्रुतः । अस्तु रत्नाकरोपि क्षारतां कुंत्रचित्प्रकटयत्येव ।

आशयमात्रप्रकाशकेऽस्मिन्व्याख्यानेऽलङ्कारादिविचारस्तु न प्रस्त्येतेति तदेतत्सर्वमन्यतोऽवसेयम्।

-> श्रीकृष्णशोभावर्णनम् **१**८-

शिरसि मुकुटमधिकटि ललितपटो, वेणुरधिपाणि । मालोरसि, तावकमिदं रूपं हृदि करवाणि ॥ २ ॥

हे हरे! शिरासि मुकुटम्, अधिकिट किटिदेशे लिलतः पटः, नटैर्धारणीयं वस्त्रमित्यर्थः। अधिपाणि पाणौ वेणुः (वंशी), उरासि माला (वैजयन्ती)। सर्वत्र 'अस्ती'त्यध्याहार्यम्। इदं एतदुपरिवर्णितं तावकं रूपं हदये धार-याणि। एतत्तव रूपं सदा मम हदये वसेदिति आशासे। आशिषि लोट्॥॥

राजित गुज्जामालिका वक्षिस ग्रुरमथनस्य। लसति निःसरन्ती वहिःशिखेव दवदहनस्य ॥ ३॥

व्रजवासिनां रक्षणसमये पीतस्य दावानलस्य बहिनिःसरन्ती शिखा इव ज्वाला इव लसति । गुञ्जामाला यथा इयामलोहिता भवति । एवम् , अप्ने-रपि ज्वाला रक्ता, धूमसंबन्धेन कृष्णा च भवतीति द्वयोः साम्यम् ॥ ३ ॥

क्याममधुरमूर्तिर्हरिः पीतपटेन विभाति । उपसि नीलमणिशैल इव बालातपेऽभियाति ॥ ४ ॥

'सीस मुकुट किट काछनी, कर मुरली, उर माल। ये वानिक मो मन वसो सदा बिहारी लाल॥ २॥' 'सिख! सोहत गोपालके उर गुंजनकी माल। वाहिर लसत मनो वहै दावानलकी ज्वाल॥ ३॥' 'सोहत ओहैं पीत पट स्थाम सलोने गात। मनौ नीलमनिसैलपर आतप पऱ्यो प्रभात॥ ४॥' उपिस बालातपे, उद्यतः सूर्यस्य अरुणे प्रकाशे अभियाति आगच्छिति (प्राप्नुवित सित) नीलमणिशेल इव श्यामो हरिः पीताम्बरेण विभाति। 'आतपपच्यो प्रभात' इत्यस्य 'उष्णकरकोमलकरिनचयेन' इति प्रमानन्दा- सुवादे तु उद्यति सूर्ये उष्णकरता, आतपस्य करिनचय इति कल्पनमुभयमि स्थूलम् । पीतातपे न यथा पीताम्बरसाम्यम्, तथा रज्जूपितैतैः किरणैर्न परितः परिहितस्य पीतपटस्य साम्यम् ॥ ४ ॥

श्रवसि हरेः कुण्डलमिदं दीव्यति मकराकारि । हृद्यसद्नमिव्शतसारो लसति केतनं द्वारि ॥ ५॥

हरेः श्रवासि कर्णे, मकरवत् आकारो यस तादशमिदं कुण्डलं शोभते। अत्र गम्यासुत्प्रेक्षां युनक्ति-सारः कामः कृष्णस हृदयरूपं सदनं प्राविशत् भवेशस्य द्वारे च स्वस्य चिह्नभूतं केतनं (ध्वजः) लसति । कामस्य मकर एव ध्वजः । श्रीकृष्णस्य शोभां वर्णयित्वा दूती कृष्णेन सह कांचन नायिकां संगमियतुमिच्छति । तथा च कर्णद्वारा तस्य रूपगुणादिशोभामाकर्ण्यं सोयं हृद्ये कामाय स्थानं दत्तवानत एव एताहशेऽनुकूळे नायके तव कृपा उचि-तेवेति व्यङ्गयम् । अत्र 'सुरितिमिश्रम्' अनुसरन्पद्मसिंहः-मनोगृहस्थाधि-कारी राजा सारः सांप्रतं स्वदुर्गेसीति सूचकं चिह्नभूतं केतनं द्वारि लसित । (जब राजा किलेके अन्दर होता है तो इस बातकी स्चनाके लिये, बाहर झंडा लहराता रहता है) इत्यादि अर्थ प्राधान्येन—आह। परं नेदं विहारिणोऽ-थीं नुगुणम् । 'धस्यो' इति पदेन हृदये कामस्य प्रवेशो निधेयत्वेन वर्ण्यते, नासीत्पूर्वं स तत्र अत एव दूत्या सखीं प्रति—त्वद्गुणश्रवणेन सांप्रतमयं स्वदनुरागी जातः, कामश्रास्योत्पन्न इति व्यव्यते। पूर्वमेव कामस्याधिकारे तु किं स्वारस्यम्? उक्तमपि पूर्वानुरागे — ''श्रवणाइर्शनाद्वापि मिथः संस्ट-रागयोः" इत्यादि । नायिकां प्रत्युक्तिप्रसङ्गे नायिकाया एव हृद्येऽधिकारी वर्णयितु मुचितेऽपि कामस्तु तत्र सहायक एव । हृद्याधिकारिणी तु नायि-कैव स्थाने स्थाने किएता कविमिरित्यलम् ॥ ५ ॥

<sup>&#</sup>x27;मकराकृति गोपालके कुंडल सोहत कांन । धऱ्यो मनों हियधर समर ड्योड़ी लसत निसांन ॥ ५ ॥'

### वर्हिमुकुटचन्द्रकचयेर्मधुरिपुरिति परिभाति । शशिशेखरविजिगीषया शशिशतमिव निद्धाति ॥ ६ ॥

वर्ह(मयूरिपच्छ)युक्त मुक्डटस्य चन्द्रकचयैः (चन्द्राकारैः पिच्छिशिरोदेशैः)
मधुरिपुः कृष्णः, इति इत्थं शोभते । शशिशेखरस्य (शिवस्य) विजयेच्छया
शेखरे चन्द्रशतं निद्धाति इव । शिवेन केवलमेकश्चन्द्रः (सोपि खण्डितः)
शिरसि धारितः, कृष्णस्तु चन्द्रशतिमव धारयतीति भावः ॥ ६ ॥

### पीतपटाधरदृक्छटाविच्छुरिता हरिताऽपि । अधरपृता हरिप्रुरलिका सुरपतिधनुरिव भाति ॥ ७ ॥

पीताम्बरस्य, अधरस्य, दशोः (नेत्रयोः) श्र, छटया कान्सा विच्छुरिता मिलिता; स्वयंच पूर्वत एव हरितवंशनिर्मितःवात् हरितवर्णा हरेः अधर- धता, हरे मुरिलिका। पूर्वोक्तैर्वणैंः, इन्द्रस्य धनुरिव भाति। श्रीकृष्णे मुरिलिकामधरे धारयति सित, कृष्णधारितस्य पीताम्बरस्य पीता, अधरस्य शोणा, दशोश्र पाटला क्यामा वा, कान्तिसत्त्र परिपतित। स्वयं हरितवर्णस्तु मुर- छिकायामस्स्येवेति नानावर्णैः सा इन्द्रधनुरिव शोभते। शब्दालङ्कारो भापा- यामत्र च, बन्धं विशेषतो बन्धुरयित ॥ ७॥

# -> मुग्धाया वयःसन्धिः ॥ गता न शिशुताद्यतिरितो योवनमङ्गसुपैति । दिविधरङ्गकोशेयमिव तनुराभ्यां रुचिमेति ॥ ८॥

'मोर मुक्रुटकी चन्द्रिकिन यों राजत नँदनन्द । मनु सिसेखरकी अकस किय सेखर सतचन्द ॥ ६ ॥' 'अधर धरत हरिके परत ओठ-दीठि-पट-जोति । हरित बांसकी बाँसुरी इन्द्रधनुससी होति ॥ ७ ॥' 'छुटी न सिसुताकी झलक झलक्यो जोवन अङ्ग । दीपस्य देह दुहूंनि मिलि दिपति ताफता रङ्ग ॥ ८ ॥' शैशवस्य द्युतिः न गता। शैशवं तु समासम्, परं तस्यानिवंचनीया काचिद् द्युतिरविश्व्यत एव, पूर्णतया न गतिमित्यर्थः। इतः (पक्षान्तरे), यौवनम्, अङ्गम् (कर्मकारकम्) उप एति। समीपे आगच्छित स्पृशती-त्यर्थः। पूर्णतया यौवनस्यागमनं न िकन्तु तस्य स्पर्श एव जातः। पूर्णतया वाल्यमपि न गतम्, यौवनमपि स्पष्टतया अङ्गेषु नोद्ध्वनिति सोयं वयसीः सिन्धः। अतएव—द्विविधरङ्गयुक्तं कौशेयिमिव धूपछांहरङ्गयुक्तं 'रेशमीव-च्यम्' (इव) आभ्यां शैशवयौवनस्पर्शाभ्यां ततुः मुग्धायाः शरीरं रुचिम्, अनिवंचनीयां शोभामिति। 'धूपछायां' नाम्ना प्रसिद्धे कौशेयवस्त्रे द्वाभ्यां सङ्गाभ्यां यथा शोभा, तथा मुग्धाया अङ्गे शैशवयौवनाभ्यां शोभा भवती-त्याशयः। 'द्विविधरागमम्बरिमव द्वेह्वप्यं च द्धाति।' इति परमानन्दस्तु वैद्धप्यमेव प्रकाशितवान्। 'द्वहून मिलि, ताफतारङ्ग दिपति'इति विहारिणोऽक्षरैः द्वाविप रङ्गो एकत्र मिलिताविति भावः। न तु तत्र द्विह्यरता। यथा 'धूपछांया' वस्त्रे द्वयोर्वर्णयोरेकीभावः॥ ८॥

### सुतनुतिथौ कैशोररिवरुदयति शुभपर्वेति । वयःसन्धिसंक्रान्तिरितपुण्यैः कस्यचिदेति ॥ ९ ॥

सुन्दरतनुयुक्ता सुग्धा नायिका एव तिथिसत्याम् । कैशोरं किशोराव-स्थारूपो रविरुद्देति, आगच्छति । शैशवरविर्गच्छति । इति; असादेव हेतो-रिदं शुभपवं । द्वादशसु मासेषु, द्वादशनामभेदा द्वादश रवयस्पन्ति । एकस्य मासस्य सयासी, एको रविर्गच्छति द्वितीयश्चोदेति । एवं सुतदु-(स्त्री) रूपायां तिथौ शैशवनामको रविर्गच्छति कैशोरनामकश्च रविरुदेति, अयं द्वयोगमनागमनकालः अतिपुण्यः, अत एवेदं शुभपवं । सोयं द्वयोवं-यसोः सन्धिः कस्यचिद्धाग्यवतः अतिपुण्यरेति प्राप्यते । 'वयःसन्धि' पदा-नुरोधादेवंप्रकारेण वयोद्वयस्य समागम आवश्यकः । अतप्वायमर्थं इति 'हरिप्रकाशः' । 'विहारिरलाकर'स्तु 'तियतिथि तहन-किसोर-वय' हति

<sup>&#</sup>x27;तिय तिथि तरिन-किसोरवय पुन्यकाल सम दौन। काहू पुन्यन पाइयत बैस संधि संक्रोन॥ ९॥'

पाठमाह । परं यदा 'तिय-तिथि' इति स्त्रियां तिथित्वमारोपितस्, एवं चयसि सूर्यत्वारोपं विना संक्रान्तिः न घटत इति हेश एव ।

→ अङ्करितयौवना मुग्धा छे

बालाऽलोकिकशैशवं वीक्ष्य सखी सुखमेति । एषु दिनेषु निरीक्ष्यतेऽङ्करितसुरसि समुदेति ॥ १०॥

बालायाः अलौकिकस् अपूर्वम् (केशोरस्य + संभेदेनानुपमम्) शैशवं वीक्ष्य सखी प्रसन्ना भवति । जातावेकत्विमव, उपलक्षणे एकत्वम् । सर्वा एव सस्यः सुखं प्रामुवन्ति । एपु दिनेषु तस्या उरिस, अङ्कितं वक्षोजयोरङ्करः णम्, उदिति उद्भवतीति दश्यते ॥ १०॥

⊷% नवागतयोवना मुग्धा %<u>></u>

निजाङ्गानि मत्वाभिनवयौवननृपतिवरेण । स्तन-नितम्बद्दक्चेतसां रचितोन्नतिरचिरेण ॥ ११ ॥

अभिनवागतेन यौवनाभिधेन नृपतिवरेण, स्तननितम्बादीनि निजस्य अङ्गानि
मत्वा, स्तनयोः नितम्बस्य दृशोः, चेतसश्च, अचिरेण उन्नतिः रचिता कृता।
यौवनस्याविभीवः स्तनादिष्वेव भवतीति एतानि स्वकीयानि मत्वा, यौवननरेशेन स्तनयोरुतुङ्गतारूपा, नितम्बस्य घनविशालतारूपा, नयनयोश्चाञ्चस्यकटाक्षरूपा, मनसः शृङ्गारकामनासु प्रचलनरूपा उन्नतिः कृता दृति
भावः। नवीनमधिकारं प्राप्य यथा कश्चिद्गाजा स्वसहायकानां पद्वृद्धिः
करोत्येवं यौवननृपेण स्वीयाङ्गानामुन्नतिः कृतेत्याशयः। अत्र 'नयन-नितम्बस्तन-हदामाधिक्यं स दिदेश' इति परमानन्दानुवादे नयने अधिके जाते,

<sup>&#</sup>x27;लाल! अलौकिक लरकई लखि लखि सखी सिहाँति। आज काल्हिमें देखियत उर उकसौंही माँति॥ १०॥' 'अपने अँगके जानिकें जोवन-नृपति प्रवीन। स्तनमननैननितम्बको बड़ी इजाफा कीन॥ ११॥'

त्रीणि नयनानि जातानि ? नितम्बयोराधिक्यम् ? श्रयश्चत्वारो वा नितम्बर जाताः ? कोऽर्थः ? आधिक्यस्य तथैवार्थदत्वात् ॥ ११ ॥

# नवललनातनुजनपदे यौवनसामन्तेन । कृतं वस्तु लघु गुरुतरम् , गुरु लघु कृतं वलेन ॥ १२ ॥

नवललनायाः तनुरूपे जनपदे देशे, यौवनरूपेण सामन्तेन प्रान्ताधिपतित्वादधीयते राज्ञा, (कामचक्रवर्तिनाधीनेन) बलेन बलात्कारेण (अलाचारेणेति यावत्) यद्वस्तु लघु तद् गुरुतरं कृतम्। यद् गुरु वस्तु आसीत्,
तत् लघु कृतमिति सर्वत्र विद्युङ्खला कृता। नवीनः कश्चित् शासको यदि
देशेऽधिकारं प्राप्तोति, स च यदि बलात्कारे प्रवृत्तो भवति तदा, येषां
सूख्यधिकारिणां देयः करो न्यूनो भवति तं वर्द्धयित्वा तानधः करोति येषां
च देयोऽधिको भवति तम् (उत्कोचं गृहीत्वा) न्यूनं करोति। तथा च तान्
सूख्यधिकृतानुन्नमयति एवं यौवनेन स्तननितम्बादीनां लघुत्वेपि गौरवमासादितम्। कटिप्रभृतेः पूर्वं गौरवेपि, सुभृशं लघुत्वं सम्पादितमिसाशयः।
अत्रापि परमानन्दः 'यदि यौवनदेशाधिपस्तरूणीपुरं शशास। तत्र गौरवं
लाघवं रुचिरं रचयामास।' यदि चेदेवं स्यादिति संभावनास्ति, उत यौवनसामन्त आगतः? तत्र तरुणीपुरं लघु चकार! सम्यक् तरुणीपुरस्य सम्यवपरीक्षको भवान्॥ १२॥

यथा यथा स्तनपरिमितियोँ वनशुचिदिवसेऽति । दृद्धिमयति, कटिरजनिरपि तथा तथा क्षयमेति ॥ १३ ॥ यौवनरूपस्य शुचेऽर्येष्ठमासस्य दिवसे । "उयेष्ठे शुक्रः शुचिस्त्वयम्" अमरः । यथा यथा स्तनरूपा परिमितिर्दिनमानम्, अति अस्तर्नतं दृद्धिम्

> 'नव नागरितन-मुलक लिह जोवन-आमिल जोर। घटि विदतें बिद घटि रकम करी औरकी ओर॥ १२॥' 'ज्यों ज्यों जोबन-जेठदिन कुच-मिति अति अधिकात। खों खों छनछन कटि छपा छीन परत नित जात॥ १३॥'

अयित (याति), तथा तथा किट्सपा रात्रिः क्षयं गच्छित । ज्येष्टमासे प्रतिदिनं दिनमानं बर्धते सर्वतोधिकं च वृद्धिं याति, रात्रिस्तु प्रतिदिनं क्षीयते । एवमेव योवनक्षपे ज्येष्टमासे कुचरूपस्य दिनस्य मानं (पिरमा-णम् आकारः) क्रमशो वर्द्धते । रात्रिवत् किटस्तु अत्यन्तं क्षीयते । अहो ! मदनोष्ममयेन योवनेन सह प्रचण्डज्येष्टस्य कृपणं सम्यगेव ॥ १३ ॥

उरसिजभारो भवदुरिस यौवनभरतो भाति । सरित सपत्नीहृदि, भराच्छासः कठिनतयाऽति ॥ १४ ॥

हे सिंख ! भवत्याः उरिंस, योवनभरात् (पूर्णयोवनात्) उरिंसजयो-भारः (पूर्णता) भाति, तस्य भारात् सपत्नीनां हृद्ये, श्वासः अतिकठिन-तया सरित आगच्छिति । मांसलयोः कुचयोर्भरस्तव हृदये भाति । परं तद्वा-रस्य खेदात् सपत्नीनां हृदये श्वासः, अतिक्केशात् प्रतिक्षणं रुध्यमान इवाग-च्छतीत्यसङ्गतिः । मूले यथा शब्दालङ्कारस्तथैवेहाप्यवलोक्यः । नायिकां प्रति सख्या उक्तिः ॥ १४ ॥

ॐ ज्ञातयोवना मुग्धा ा मांसलतामनुगतमिदं किञ्चिदङ्करितकेन । निभालयति वालाऽविरतमुरो हारकपटेन ॥ १५ ॥

किञ्चिदङ्करितकेन किञ्चित् कुचयोरङ्करणेन, अल्पार्थे कन् । मांसलतामगु-गतम्, किञ्चिन्मांसलतां प्रति अवतीर्णम् । स्पष्टं कुचयोरङ्करणं न जातं किन्तु उरिस किञ्चिन्मांसलता आरब्धेलाशयः । एतादशम् उरः (वक्षःस्थलम्) सा बाला, शुक्तिनिर्मितस्य हारस्य दर्शनव्याजेन अविरतं पश्यति । अङ्करित-कुचं स्वं वक्षःस्थलं नायिका पश्यति, परं किं पश्यसीति सखीिसः पृष्टे सति, हारदर्शनेन, तदपहुते इत्याशयः। लोभियतुं नायकं प्रति सख्या उक्तिः ॥१५॥

'वाढ़त तो उर उरजभर भरतकनई विकास । बोझिन सोतिनिके हिये आवत रूंघि उसास ॥ १४ ॥' 'भावक उभरों हों भयो, कछुक प-यो भक्ताय । सीपहराके मिस हियो निसदिन निरखत जाय ॥ १५ ॥'

### ॐ नवोढा मुग्धा औ

## वध्वपुषि योवनविभा यथा यथा समुदेति । सकलसपत्नीमुखविभा तथा तथा क्षतिमेति ॥ १६ ॥

नववध्वाः शरीरे यौवनस्य द्युतिः यथा यथा सम्यक् उदेति, वर्धते । तथा तथा सकलसपत्नीनां मुखकान्तिः क्षीणा भवति । एताद्दशीं नवयौवनां विद्याय, अस्मान्कथं द्यितः प्रणयेतेति सपत्यो विपीदन्तीत्यर्थः ॥ १६॥

## नववधु ! तव मुखदर्शने श्वश्र्वा गृहमचिरेण । सपतीभिरपि सौभगं दत्तं मनः प्रियेण ॥ १७॥

नायिकां प्रति सख्याः सपिहासमुक्तिः—हे नवोढे! तव मुखदर्शनोपलक्ष्ये, श्वश्र्वा (प्रियतमजनन्या), गृहम्, प्रियतमेन मनः, सपत्निभिः
आत्मनः सौभाग्यम् दत्तम् । नववधूर्यदा पितगृहे प्रथमप्रथममायाति, तदा
श्वश्रूप्रभृतयः प्रथममुखदर्शने नववध्वे किञ्चिदुपहारं ददति ('मुख दिसावनी')। तदेवाह—यद् त्वां रूपगुणशालिनीं विलोक्येव श्वश्रूस्तुभ्यं सर्व
गृहकर्तृत्वं समपितवती। प्रियस्तु मुखदर्शन एव सर्वस्वं स्वमनस्तुभ्यं दत्तवान् । सपत्नीनां सविधे न गृहभार आसीत् । नापि मनः, तत्तु प्रियतमसादासीत् । अत एव प्रियतमकृतं यत्मौभाग्यं (पितप्रेम) आसीत्तदेव दत्तम् ।
भर्थात् अत्रे प्रियतमस्त्वामेव दियतां कलिष्ट्यति, वयंतु दर्शनमात्रेपि
कदाचिदेवाधिकारिण्यो भविष्याम इति । सख्याः सखीं प्रत्युक्तौ तु—'नववध्वा मुखदर्शने' इति पाटः । नववध्वा इति षष्ठी ॥ १७ ॥

<sup>&#</sup>x27;देहदुलहियाकी वहै ज्यों ज्यों जोबन जोति । त्यों त्यों लिख सीतें सबें बदन मिलनदुति होति ॥ १६॥' 'मानहु मुखदिखरावनी दुलहिनि करि अनुराग । सासु सदन मन ललन हू सौतिनि दियो सुहाग ॥ १७॥' क॰ नि॰ ८

-> ₩ सलजा मध्या ५ ४-

# रते हरित वसनं प्रिये, दीवे ज्वलति पुरोऽपि । उदितदेहदीप्तित्विषा, हीरियमतुलमगोपि ॥ १८॥

सुरते, त्रियतमे वसनमपनयति सति, पुरः संमुखे दीपे ज्वलित अपि। दीपकस्य प्रकाशेऽपीत्यर्थः। वस्नापनयनेन उदितया, सम्यक् प्रसृतया देह-दीप्तेः देहशोभायाः, त्विषा प्रसरणशीलेन प्रकाशेन, वस्नापहरणसमये गच्छन्ती ह्यं हीः लजा, अतुलम् अनुपमम् (सम्यक् यथा स्यात्तथा) अगोपि रक्षिता । वस्ने शरीरादपसरत्येव नायिकायाः शरीरकान्तेरेक इंदशः प्रकाशस्त्रयाः शरीरमाच्छादयामास, येन नायकस्य दृष्टिस्तस्मिन् न सम्यक्पतितुं शशाक । अत एव लजा सुरक्षिताऽभवदित्यर्थः॥ १८॥

#### 辩 समानलजाकामा मध्या 🎉

## त्यजति न लज्जां लालसां पितृसद्ने प्रियमेक्ष्य । ससंकोचरित लोचनं ताम्यति रीतिमपेक्ष्य ॥ १९॥

पितृगृहे प्राप्तम्, प्रियम् आ—ईश्य, लजामपि न त्यजाते, लालसामपि न सुद्धात । जनकगृहे स्थिता कथं लजां विहाय प्रियं पश्येदिति लजा । रात्रिदिवा यस्य हृदि ध्यानमासीत्स एव प्राणवञ्जभः समायात इति दर्शनलालसा । उभयमपि समानवलत्वान्न त्यकुं शक्यत इत्यर्थः । अतएव—संकोचः, रितः (स्नेहः) आभ्यां सिहतं लोचनम्, पितृगृहिनवासस्य सलजां रितिं अपेक्ष्य अनुरुध्य, ताम्यति व्याकुलं भवति । एकत्वमुपलक्षणमात्रम् । द्योनेत्रयोरभिप्रायः ॥ १९ ॥

'दीप उजेरेहू पतिहिं हरत बसन रितकाज। रही लपिट छिविकी छटनि, नैको छुटी न लाज॥ १८॥' 'छुटै न लाज न लालची प्यो लिख नैहर गेह। सटपटात लोचन खरे, भरे सँकोच सनेह॥ १९॥'

### -> अः समदनोन्मादा प्रौढा अस-

# वीक्ष्य मानशयितां प्रियो दयितामनु सुष्वाप । स्वममिलनमिषतः प्रियाहृदयालिङ्गनमाप ॥ २०॥

त्रियः, त्रियां मानकोपात् शयितां वीक्ष्य, दियतामनु दियतायाः समीपे सुमन्वान्। अनुनयं स्वीकुर्यान्न वा इति विचार्य तस्याः समीपे त्रियः सुष्वापेत्यर्थः। त्रिया, स्वमे यिनमळनम् (अर्थात् शयानया नायिकया कश्चित्समो दृष्टोस्ति, तस्मिन्नेव सा मिळतीति) मेळनस्य मिषात्, त्रियतमस्य हृदयाळिङ्गनं प्राप। 'युनरपि मिळनं तथा कदाचिदितिवत्, गाङ्कुटादिरितिस्त्रे कुटस्यादिः कुटा-विदिति कृत्वा मिळनमिति भाषामाधुर्यानुरोधातस्वीकार्यम्। दियतोपि नानु-वितवान्। इयमपि 'विनाऽनुनयं मानस्यक्त' इति स्वकाववं नाङ्गीचकार, युक्सा सर्वं कार्यं साधितवतीसर्थः॥ २०॥

#### →& कुलवध्ः <del>।&</del>

वदति न देवरदुर्मितिं कुलजा कलहभयेन । मार्जारान्तिकपञ्जरे शुकीव शुष्यति तेन ॥ २१ ॥

निजोपरि आसक्तो देवरः कामाकुलतया यां दुर्मातं धत्ते, तां कुलोत्पना सा, द्वयोश्रात्रोर्मध्ये कलहो सवेदिति भयेन न कथयति। तेन, एतेन हृदय-मध्य एव सहनरूपेण, हृदयस्य पुटपाकेन। मार्जारस्य अन्तिके स्थापितो यः पञ्जरस्तस्मिन् स्थिता ग्रुकी इव, प्रतिदिनं शुष्यित कृशा भवति ॥ २१॥

> 'सोवत लिख मन मान धरि, ढिंग सोयो प्यो आय। रही सुपनकी मिलन मिलि तिय हियसों लपटाय॥ २०॥' 'कहति न देवरकी कुमति कुलतिय कलह ढराय। पंजरगत मंजार ढिंग सुकलों सूकति जाय॥ २१॥'

#### -> प्रेमगर्विता परकीया १४-

# पदलग्नं कण्टकमिदं भ्रियमाणामवति स । श्रीतिमञ्जयन् भीतितः श्रियो यदपनयति स ॥ २२ ॥

पदे लग्नमिदं कण्टकम्, म्रियमाणां माम् रक्षितवत् । यदीदं पदे नाल-गिष्यत् तिहं विरह्निकलाहं अभीख्यम् । यसाद्धि प्रीतिं प्रकाशयन् , भी-तितः भयपूर्वकं प्रियतमो यत् कण्टकं अपनीतवान् । कंटकोद्धारच्याजेन अङ्गे नायिकायाश्वरणे नायकेन समारोपितः, सा च प्रियाङ्गसंस्पर्शमवाण्य विरह्नकण्टकं विशोधितवती । अत एव कण्टकं म्रियमाणां नायिकां जीवया-मासेत्याशयः । अहो एतादृश्याः शिरीपकोमलाङ्ग्याः कण्टकव्यथा जाता इत्यादि प्रेमप्रकाशनम् । कण्टकोद्धारसमये—कण्टकाग्रं पदे न मुट्येत्-निः-सारणे च कोमलाङ्ग्यास्तस्या व्यथा न भवेदिति भयप्रकाशनम् ॥ २२ ॥

# वदित निषिध्यति रज्यति, द्वेष्टि मिलति जिहेति। सदने बहुलजनेपि सा, नयनेनाऽऽलपतीव ॥ २३॥

नयनद्वारा किञ्चित्कथयित, किञ्चित्तिषिध्यति । प्रेमाणं प्रकाशयित । द्वेष्टि, रुष्टा भूत्वा प्रेमप्रतिवादं करोतीत्वर्थः । एवं जनसंकुलेपि भवने, युक्ता सा नयनद्वारा वार्तालापिमव करोति । इयं नायिकायाश्रेष्टा, एवमेव नायकोपि वदित निषिध्यति । इति द्वावपि नयनेनालपतः, इति द्विवचनाभिप्रायो विहारिणः एकवचनेन प्रदर्शितः ॥ २३ ॥

> 'इहि कांटे मो पाय लगि लीनी मरित जिवाय। प्रीति जनावत मीतिसों मीतजु काढ्यो आय॥ २२॥' 'कहत नटत रीझत खिजत मिलत लजियात। भरे भौंनमें करत हैं नैननिहीं सब बात॥ २३॥'

## →ि नदीतटे नायिकया मेळनम् ८००० स्नात्वा सा परिधाय पटमनमत्तिलकमिषेण । प्रियमाज्ञाप्य गृहानगाचश्चलद्दक्प्रसरेण ॥ २४॥

यदा नायिका यमुनायां स्नाति स्न, तदेव रसिकवरः श्रीकृष्णसत्त्रागतः ।
कियाविदग्धा सापि स्नात्वा, वस्नं परिधाय, तिलकरचनस्य मिषेण, हस्तयोहत्थापनद्वारा त्रियम् अनमत् । अथवा, यमुनातटे घटोपरि देवमूर्तीनामप्रतः
तिलकसामग्रीमादर्शादिकं च नीत्वा बहवो देवलकास्तिष्टन्ति । ते कृतस्नानेभ्यो जनेभ्यस्तिलकं ददति, तद्दंतं ताम्रखण्डादिकं च गृह्णन्ति । तथा च
नायिका वृद्धदेवलकसकाशात् अवनता भूत्वा तिलकग्रहणव्याजेन नायकं
प्रणनामिति भावः । चञ्चलेन दक्पसरेण (कटाक्षेण) गन्तुं प्रियमाज्ञाप्य
अनुमति दत्वा, निजगृहानगमत् । इह सर्वजनसंकुले कालिन्दीकूले तु कृपां
कुछ । इदानीं गृहमेव एहि, अहं तत्रैवागच्छामीति नायकमाज्ञापितवतीत्यानायः ॥ २४ ॥

→िश वाग्विद्ग्धा खयंदूतिका श्रे

क्षणमातपमपनय पथिक ! मिलदलिपुज्जमवेहि । यम्रनातीरतमालगतमालतिकुज्जमुपेहि ॥ २५ ॥

पथिक! मार्गचलनात्परिश्रान्त! क्षणकालम् आतपं निवारय। अवेहि जानीहि, किं ते हितकरमिति विचारय। किं तत्, तदाह-यमुनातीरे यस-मालसिम् गता (अर्थात् तमालवृक्षेण सहाश्विष्टा या मालतीलता तस्याः कुञ्जम्, सौरभवशात् मिलन्तः अलिपुञ्जा यस्मिश्रीदशमिमं संमुखस्थमुपेहि

'न्हाय पिहारे पट, उठि कियो बेंदी मिस परनाम । 'हग चलाय घरकों चली बिदा किये घनस्याम ॥ २४॥' 'घाम घरीक निवारिये कलित लिलत अलिपुंज । जमुनातीर तमाल तह मिलित मालती कुंज ॥ २५॥' आगच्छ । आतपक्कान्तस्तं यदि शीतलं सुगन्धं तमालमालतीभ्यामाच्छा-दितत्वात्प्रच्छन्नं स्थानं सांप्रतं गमिष्यति, तर्हि न कोप्यन्यथा ज्ञास्यति । अह-मपि च तत्रायास्यामीति व्यङ्ग्यम् । किञ्च यथा तमालेन सह मालस्याश्विष्टा प्रवमावयोरिप सङ्गो भवेदिति 'तमालगतमालती'पदेन स्वाभिप्रायो ध्वनितः। मूले छेक-वृत्त्यनुप्रास एव इहोत्तरार्ह्ये—'तमाल' 'त—माल'ति कुञ्जेति यम-कोपि ॥ २५॥

-¾ नायिकानायकयोर्मिथो दर्शनम् ¾-अघिगृहमाबद्धामचलदृष्टिरज्जुमारुह्य । इतस्ततश्रेतो द्वयोरटित नट इवागृह्य ।। २६ ।।

नायिकानायको स्वस्वसोधोपरि स्थितो मिथः पश्यतस्तदाह-अधिगृहम्
गृहे (गृहोपरि) आबद्धाम्-अचलाम् दृष्टिरूपां रज्ञुमारुद्धा, द्वयोरिप चेतः,
आगृद्धा आप्रहुपुरस्तरं निर्भयमित्यर्थः। नट इव इतस्ततः अटित। नटो यथा
निर्भयः सन् रज्जूपर्यारुद्धा अमिति, एवं द्वयोरिप मानसं परस्परावद्धां दृष्टिमवलम्बय इतस्ततो गच्छित। न भयं करोति। इतस्तत इत्यस्याभिप्रायःनायकस्य मनो नायिकापर्यन्तं गच्छिति पुनर्लोकसंकोचात्परावर्तते, एवं
नायिकाया अपि मनो नायकपर्यन्तं याति, पुनः संकोचात्परावृत्यायातीति
नटसाम्याय॥ २६॥

# द्वयोरमिलतां लोचने न निरुद्धे वसनेन। सैन्यवृन्दमभिभूयते लघुनासीरवलेन॥ २७॥

नायिकानायकयोर्द्धयोः छोचने सरभसम् अमिलताम् परस्परमयुज्येताम् । स्ट्र्सेण वसनेन न निरुद्धे अभूताम् । नायिकायाः मुखावगुण्ठनमतिस्ट्र्स

'दीठि वरत बांधी अटिन चिंह दौरत न डरात। इत उत तैं चित दुहुंनके नट छौं आवत जात॥ २६॥' 'जुरे दुहुनिके दग झमिक रुके न झीने चीर। हरूकी फौज हरौल ज्यों परत गोलपर मीर॥ २०॥' मासीत्, अत एव सृक्ष्मपटं सित्ता नायिकाया नेत्रे, नायकनेत्राभ्यां सह बिलनायुद्धोतास्, इत्याशयः। दृष्टान्तमाह—छन्ना स्वल्पशिक्तिना नासीर-बलेन अग्रसरसैन्येन (हेतुभूतेन), प्रधानं सैन्यवृन्दम् अप्तिभूयते आक्रस्यते । यदि अग्रे वर्तमानं रक्षकसैन्यं न्यूनं निर्वलं च भवेत्तार्हे, पृष्टिस्यतं प्रधानसैन्यं प्रतिपक्षेण पराभूयते । अत्रापि नायिकायाः अवगुण्ठनवस्रह्णं रक्षकसैन्यमतिस्क्ष्ममासीदत एव, पृष्टस्थिते प्रधानसैन्यभूते लोचने युद्ध-संरम्भः समापितत इत्याशयः । 'भित्त्वा पटमपि दक्तयोरलभत वदनसुः संरम्भः समापितत इत्याशयः । 'भित्त्वा पटमपि दक्तयोरलभत वदनसुः स्वानि'। इति परमानन्दः । वदनसुखानि, वदनावलोकनसुखानीति कथ-चिद्वर्थे कृतेपि-परस्परं युद्धघटनावसरे सुखपदेन कथनं प्रकृतानुपयोगि। यदि सुखमेवासीत् तर्हि-पटद्वारा रक्षणस्य काऽवश्यकताभूत्? ॥ २७॥

#### अभयमयति रणसुभट इव, कोपि न तद्वभाति। स्थले लक्षजनसंकुलेऽप्यक्षि लक्ष्यमुपयाति॥ २८॥

रणशूर इव नेत्रं निर्भयं यथा स्यात्तथा, अयित गच्छित। तत् (नेत्रम्) कोपि जनो न निरोद्धं शकोति। लक्षजनसंकुलेऽपि स्थले, अक्षि (नेत्रम्) लक्ष्यं (यद् आत्मनो निरीक्षणीयं भवित, तत्) उपयाति प्रामोति । नायिकानायकयो-क्भयोर्नेत्रयोः परस्परसंघर्षस्य संकथेयम् । 'अक्षियुगं हरिणाक्षि तप गच्छिति मधुपतिमेव' इति केवलं नायिकानेत्रमेव पस्पर्श परमानन्दः ॥ २८ ॥

## सलजेव सा शशिमुखी मुखमवगुण्ट्य पटेन। दहनलतेव गता दुतं मामवेक्ष्य चिकतेन॥ २९॥

वास्तवे तादक् लजा (दर्शनलालसावशात्) नासीत्तथापि सलजा इव सा चन्द्रमुखी, पटेन मुखं किञ्चिद्पिधाय, चिकतेन (सहसा, भतिर्कितं

> 'पहुंचित डिट रन-सुभट लें रोक सकें सब नांहि। लाखन हूं की भीरिमें आंखि वहीं चिल जांहि॥ २८॥' 'सटपटाति सी सिसमुखी मुख घूंघटपट ढांकि। पावक झरसी झमकिकें गई औचकाँ झांकि॥ २९॥'

किञ्चिद्वावोत्तेजकं वस्तु दृष्ट्वा य उद्भवति तेन भावेन) मामवेक्ष्य, अत्युज्वलत्वात् अग्नेज्वीला इव द्वृतं गता! उज्ज्वलत्वेपि, अग्निज्वालायाः साम्यं
नायिकायां ज्ञजभापानुरोधादेव। वास्तवे तु 'ज्वाला' पदं हृद्यज्वालायेव।
अत एव किञ्चित्सरसतामाकष्टुंम ज्वलतो वहुर्लताकारा इव, दश्यमाना दृहनज्वाला, दृहनलता इति प्रायोजि । यदि महापण्डिता विरुध्धेरन्, तिहि
'अग्निशिखेव गता द्वृतम्' इति पठेयुः । मूले 'सटपटाति सी श्रिमुखी'त्येतत्वदं 'छटपटातीसी (मानो व्याकुल)' इति व्याख्यातवान्महापण्डितः
पद्मासिंहः। परमानन्दस्यानन्दस्तु भूमिकायां प्रदर्शित एव ॥ २९॥

## → १३ दियतानुरागिणी ४४

# त्वमपि वदसि सखि, सुपदुतां खयमहमपि जानामि । मोहनमेक्ष्य मनो वसेत्तदा मानसुपयामि ॥ ३० ॥

हे सिख ! त्वमिष सुपाटवार्थं बहु वदिस । स्वयम् अहमिष 'दियितेन साकं सगौरवं कथं न्यवहर्तन्यम्' इत्यादि सुपटुतां जानाभि । परं मोहनं मोहका-रकं तं नायकम्—आ—ईक्ष्य, यदि मनो सद्वशे वसेसदा मानं प्राप्तोमि, मानं कुर्यामित्यर्थः । नायकावलोकन एव नाहमात्मनः प्रभवामि, कथं मानं धार-येयमिति भावः ॥ ३०॥

# सततमीप्समानोपि हृदि मानो न निपुणमेति । यावानवगुण ईक्ष्यते, मनसि गुणः सम्रदेति ॥३१॥

हे सिख ! मम हिंद मानस्य सदा इच्छा भवित । परं सततम् ईप्स्य-मानः, इप्यमाणोपि मानः हिंद निपुणं यथा स्यात्तथा न एति । मानस्य साधनाभावात् सम्यङ् मानो मम हिंद अवकाशं न लभते इत्यर्थः। यतो हि—

> 'तु हू कहित हैं। आप हू समझित बहुत सयान । लिख मोहन जो मन रहे तो मन राखों मान ॥ ३० ॥' 'रातिदवस होंसै रहे मान न ठिकु ठहराय । जे तो अवगुन हूं ढिये गुनै हाथ परि जाय ॥ ३१ ॥'

मानकरणार्थं यावान् दोषः (नायकस्य) ईश्यते अन्विष्यते, मनसि गुण एव आगच्छति। दोषान्वेषणार्थं यावन्नायकचित्रं विचारयामि तावदेव तस्य प्रत्येकवार्तासु गुणमेव पश्यामीत्याश्यः॥ परमानन्दस्तु-'मानस्विय रज्ञनीदिनं न हि निश्चलतामेति। प्रिये विचिन्वति तेऽगुणे तद्धसे गुण एति॥' इति प्रहेलिकामाह। यदि सख्या नायकं प्रत्युक्तिरिप स्यान्तिं 'तव अगुणे दुर्वाक्यादिके विचिन्वति सति' इति व्याख्यायां अन्वेषकं दुर्वाक्यमस्ति, उत्त नायिकादिश्चेतनपदार्थः। अगुणे इति सप्तम्याः स्थाने दितीयां कृत्वा यसिन् कृष्णिश्चन जने तव 'अवगुणं विचिन्वति सति' इत्यपदेशं कथं कुर्यात्। नायिक्षायाः प्रियः सर्वस्य प्रयो भवेदिति बलात्कारो नास्ति। यदि नायिका अन्वेष्णस्य कर्यां तदा 'विचिन्वति सति' इति पुंस्त्वं कथं घटेत ? 'प्रिये नायके, तव अगुणं विचिन्वति सति' इति पुंस्त्वं कथं घटेत ? 'प्रिये नायके, तव अगुणं विचिन्वति सति' इति पुंस्त्वं कथं घटेत ? 'प्रिये नायके, तव अगुणं विचिन्वति' इति द्वितीयपक्षार्थस्य व्याख्यापि न संगच्छते, मानस्येच्छा नायकस्यास्ति उत्त नायिकाथाः। यदि नायकदेव एव मानालीलां कर्तुमुत्सुकोस्ति, तर्हि विहारी बन्नाम, येन हि नायिकाया एव मानमुद्दिश्य पद्यमिदं प्रोक्तमित्यलन् ॥ ३१॥

#### →श्ल प्रेमगर्विता <sup>1</sup>8

तिलकमकृत कम्पितकरः प्रियश्चिवुकप्रत्थाप्य । कुटिलमटति साऽलिकतटे कुटिलतिलकमेवाप्य ॥ ३२॥

सारिवकोदयात्किम्पतः करो यस्य इँदशः प्रियः, नायिकायाश्चित्रकमुनमय्य, तिलकम् अकृत, अकार्पीत्। सा गविता नायिका, अलिके ललाटे
कुटिलं वकं जातमीदृशं तिलकमेव भा-आप्य गर्वेण वकं यथा स्यात्तथा
अमित। परमानन्दस्य 'विहरित कुटिलकृतेव।' इति 'कुटिलीकृता' इत्यर्थे
अवाचकप्रायम्॥ ३२॥

<sup>&#</sup>x27;कियो जु चिबुक उठाय किर कंपित किर भरतार। टेढी पै टेढी फिरै टेढे तिलक लिलार॥ ३२॥'

#### ॐ लिशता और

गतिरपरा, द्युतिरपि परा मुखे, चोक्तिरपरैव । प्रियहृद्यारूढां वदति रूढा भ्रुकुटिलतैव ॥ ३३ ॥

मुखे द्युतिरिप परा । पूर्वं या नासीत्सा । उक्तिरिप अपरैव । वचनान्यिप गर्षेज्य अकान्यन्यान्येव वदिस । हे सिख ! ते अभिमानेन रूढा अकुटिल-तेव, त्वाम्-एषु दिनेषु प्रियहृदये आरूढां वदित । नायिकां प्रति सख्या उक्तिः ॥ ३३ ॥

#### **⊣**% खिडता %े

पक्ष्मसु वीटिरसोऽधरेऽञ्जनमलक्तमलिकेऽस्ति । रुचिररङ्गतः सङ्गतः सुखागतमिह तेऽस्ति ॥ ३४॥

नायिकाकर्तृकनेत्रचुम्बनात्पक्ष्मसु ताम्यूळरसः, त्वत्कृतनेत्रचुम्बनात् अ-घरे कज्जलम्, छलाटे अलक्तकम्, अस्ति। यद् अधररक्षकं तक्षेत्रयोः, यक्षे-त्ररक्षकं तद्घरे, यत्पादरक्षकं तिच्छरिस, एवं विचित्रक्रमतया रुचिरेण रक्षे-ण अद्य संगतो भवान् । तेऽच सुस्तागतम् अस्ति । रुचिरेति विपरीतलक्ष-णया नायकं प्रत्याक्षेपाय । स्वागतमपि साकृतम् ॥ ३४ ॥

→ अप्रोषितपतिका अस् करपरिमर्दितकुसुमिन विह्वलिता विरहेण। सततसमीपसखीभिरपि परिचीयेत चिरेण।। ३५॥

'और गित और वचन भयो वदन रँग और ।
योसकतें पिय चित चढी कहें चढों हे खौर ॥ ३३ ॥'
'पलन पीक अंजन अधर, धरें महावर भाल ।
आज मिलेसु भली करी, भले बने हो लाल ॥ ३४ ॥'
'करके मींडे कुसुम लों गई बिरह कुम्हिलाय ।
सदा समीपिनि सिखिनि हूं, नीठि पिछानी जाय ॥ ३५ ॥'

करेण परिमादितं बलवदुन्मथितं कुसुममिव, विरहेण उन्मथिता सा। सततं समीपस्थायिनीभिः सखीभिरिप, सैवेयमिति विरेण (कथमि) प्रत्यभिज्ञायेत । उन्मथिततया पिण्डिताकारं कुसुमं यथा चतुरोपि जनः असुकमिति प्रत्यभिज्ञातुं न पारयेत्। एवं कुसुमकोमला सापि, व्याधिदशया एवसुनमथिता, यथा सहचर्योपि न तां सहसा परिचिन्वन्तीत्याशयः॥३५॥

### अवधिदिने व्यतियति विकलहृद्या त्वासीदेव । इसुमितमेक्ष्य रसालमियग्रुन्ममाद भृश्चमेव ॥ ३६॥

अवधिदिने व्यतिगच्छिति सित, इयं विकलहृद्या तु आसीदेव, इदा-नीम् रसालम् (आन्नम्) कुसुमितम् आ-ईश्य, मृशमेव उन्ममाद्। सांप्रतं वसन्तागमनेनोद्दीपितविरहा अतीव विकलतया उन्मत्ता जातेसा-श्चायः। अत्र 'अवधिदिनेऽतीतेथ सा कृशतरतनुरपरेव। कृता चूतकिलका-मिरिप विलसित विकलतरेव॥' इति परमानन्दः। 'टरी औषिके नाम' 'अवधिव्यंतीत इति नाम श्रुत्वेव'ति तात्कालिकेऽर्थे 'अवधिदिने अतीते' इति भूतकालप्रयोगः स्थूलः। 'हिय औरंसीह्नैगई' इसस्य 'हृदये अन्य-विधेव (अस्वाभाविकचित्तवृत्तियुक्ता) जाता' इत्यर्थेपि 'कृशतरतनुः अपरा इव जाता' इति वदन् कार्श्यकारणात् शरीरेणापरिचेया जाता' इति हृदयस्थाने शरीरकथां प्रस्तोति। किञ्च, ततोपि 'विकलतरा इव' न विकलतरा किन्तु विकलतरा इव द्यमाना इति इवश्वदेन सर्व लघूकरोति। क्रियमाणाया अपि 'विलसित' सम्यग् विलसित॥ ३६॥

→िश्ल विरहे तापः । ।

असहत तनुतापम्, वहन् शिशिरे शिशिरं वस्तु । पापमभूत्प्रतिवेशिनो ग्रीष्मदिवसवासस्तु ॥ ३७॥

'हिय और सी है गई टरी औधिकें नाम। दूजै कर डारी खरी बौरी बौरे आम॥ ३६॥' 'सीरे जतननि सिसिर रितु, सिह निरहिन-तन-ताप। वस्रवेको शीषमदिननि पर्सो परोसिन पाप॥ ३७॥' विरहिण्याः प्रतिवेशी जनः, शिशिरतौं हिमकपूरादिशीतलं वस्तु, वहन्
उपयोगे नयन् सन्, समीपे वसन्ताः तस्या विरहिण्याः तनुतापं (बलात्पवनद्वारा प्राप्यमाणं शरीरोत्तापम्) कथि ज्ञत् असहत सोढवान् । प्रीष्मदिवसानां (न रात्रीणामपि । तत्र कदाचित् शत्यमपि स्थात्) वासस्तु
[अस्या विरहिण्याः प्रतिवेशो निवासस्तु ] प्रतिवेशिनो जनस्य पक्षे पापमेवाऽभूत् । इदनीं प्रतिवेशिनोपि तत्र वस्तुं न शक्तुवन्तीति विरहसंतापस्य
पराकाष्टा । नायकं प्रति सखीकृतं नायिकाविरहनिवेदनिमदम् । "हिमरजनी
हिमजलकणस्पवसतामपयाति । अधुना तपनदिनेषु तत्काठिन्यं प्रतिभाति ।"
इति परमानन्दः । हिमजलकणद्वारा उपवसतां (उपवासं कुर्वताम्) कष्टाद्यदा
हिमरात्रिर्व्यतीता, तदा प्रीष्मदिनेषु काठिन्यं सम्यगेव । 'तत्काठिन्यम्',
तस्य कस्य काठिन्यम् ? अपोष एवार्थस्य । उपवासी 'प्रतिवेशी' इति तु निहतार्थमेव ॥ ३७ ॥

घनतरशीतनिशास्त्रिप च वसनमार्द्रमिपधाय । साहसेन संनिधिमयति सखीजनः स्नेहाय ॥ ३८ ॥

घनतरं शीतं यासु, एवंविधासु शीतर्तुनिशास्त्रिप, ज्वालाया निवारणा-र्थम् अप्रे आर्द्दं वसनम् आच्छाच, स्नेहाय (स्नेहकारणात्) सखीजनः, सा-हसं कृत्वा तस्याः विरहिण्याः संनिधा गच्छित । तस्याः शरीरात्तथा ज्वाला निःसरित यथार्द्दं वस्त्रमप्रे कृत्वा अतिसाहसं कृत्वेव सख्यो गच्छिन्ति, अन्यथा को वा गन्तुं पारयेदिति सख्या नायकं प्रत्युक्तिः । 'हिमतम्यामि मधुपते! ससाहसस्त्रेहापि । तदुपस्थातुं न क्षमा सखी सज्ञ्वसनापि ॥' इति पर-मानन्दानुवादः कियत्सुन्दर इति दश्यतां सहदयेरेव । 'तत् ताम उपस्था-तुमिति' तद्दीका ॥ ३८ ॥

प्रवसन्त्रनयितप्रयतमः सर्वसुखानि सहैव । शिशिरनिशां नैदाघदिनमदधान्मां समयेव ॥ ३९॥

'आड़े दे आहे वसन, जाड़े हूकी राति। साहस के के नेह बस सखी सब डिंग जाति॥ ३८॥' 'चलत चलत हों है चले, सब सुख संग लगाय। श्रीषम वासर सिसिर निसि, पिय मो पास बसाय॥ ३९॥' विरहिणी सखीं प्रति वक्ति—प्रवासार्थं गच्छन् प्रियतमः सर्वाण जीवनस्य सुखानि सहैव नीतवान् । शिशिरतोंः रात्रिम्, नैदाघं दिनं च, मां समया एव मत्समीप एव, अदधात् अस्थापयत् । शिशिरतोंः रात्रौ प्रीव्मिद्देन्स्थापयत् , अर्थात् शीतरात्रिरिप विरहोत्तापाद् प्रीव्मतोंदिवस इव संतापकरी दीर्घां च प्रतीयते । निदाघदिने शीतरात्रिम् अदधात् । अर्थात् प्रीव्मिप कामवशात्कस्पमुपयामि इत्याकृतम् । अथवा—इदानीं मम रात्रयः शिशिरतोंः सन्ति (अतिदीर्घाः) दिवसाश्च निदाधस्य सन्ति, (विरहखेदादिति-दीर्घा उच्णाश्च) इति सामान्यार्थः । 'नीत्वा सर्वमुखानि वे गच्छित रमणस्वैव । शिशिरनिदाघनिशादिने त्यक्ते कथमत्रैव ।'' इति परमानन्दः । गिराव्यन्तं नायकं प्रति नायिकाया उक्तिः । यावत्कालं रात्रिदिने न यापिते तावत् , रात्रिः शिशिरस्य, दिनं निदाधस्येति अनुभवः कविप्रसिद्धविरहव-र्णनानुकारितयाऽस्वाभाविक एव । 'त्यक्ते' इति भूतकालोपि विरुद्धः । यदा गिराव्यन्तं प्रति 'गच्छिसि' इत्युच्यते तदा रात्रिदिने त्यक्ते इति कथं ज्ञातम् ? परमानन्दानुवादे विहारिस्वारस्यिमव रात्रिदिनयुगलमिप गच्छेचेत् को जानीयात् ॥ ३९ ॥

अहमेवोन्मादं गता ग्रामो वा नु जगाम । किसवबुध्य सोयं दिशति शशिनि शीतकरनाम॥४०॥

विरहवशात् अहमेव उन्मादं गता, किंवा सर्वो ग्रामो नु उन्मादं जगाम? सोऽयं ग्रामः, किं ज्ञात्वा चन्द्रे शीतकरेति नाम दिशति प्रयुक्के । प्रसक्षं तापकारकेऽस्मिन्वथं शीतकरत्वमित्याशयः । 'किमु मत्ता ग्रामे जना मत्ता किं त्वहमेव । ये वदन्ति सर्वे शिंश मुधा शिशिरकरमेव ॥' इति परमानन्दः मत्ता किं त्वहमेवेत्यनेन, अहं मत्ता अस्तित्येव चन्द्रात्तापमनुभवामि इत्यथीं निश्चीयते । न तथा विहारी वाञ्छति । 'शशिम्' इत्यपि रूपं छोकोत्तरत्या-करणसाध्यम् ॥ ४० ॥

<sup>&#</sup>x27;होंही बौरी विरह बस, के बौरो सब गाम। कहा जानि ये कहत है सिसिहिं सीतकर नाम॥ ४०॥!

#### ->\* सोरठा ४≪-

विरहे शुष्यति देह, इतः स्नेह उपचयमयति । वर्षति यदि मघवेह, यासो इसतिः, यवाः स्थिराः ॥४१॥

विरहे देहः शुष्यति, परम् अपरतः स्नेहो वृद्धिम् याति । यदि इह (जगति ) मघवा मेघो वर्षति तिहे यवासः ('जवासा') हसित शुष्यति । यवाः स्थिराः सुदढा भवन्ति ॥ ४१ ॥

# दो०-विरहपावके प्रुष्यते, वहति विलोचनवारि । श्वासमरुति चोड्डीयते चित्तमहर्निशचारि ॥ ४२ ॥

अहर्निशं चरित वैकल्याद् अमित ईदशिमदिमेकं मे हृदयम्, विरहाशौ दहाते जवछित । विछोचनयोः वारि वारिणि जले । 'वार्' शब्दस्य सप्तमी । वहित, बलात् प्रवाद्य विवशमन्यत्र नीयते । श्वासपवने च उड्डीयते । अहो अस्य हृदयस्थोपिर कियत्यो विपत्तयः । अग्निना ज्वाल्यते । वारिणा प्रवाह्यते । मारुतेन चोड्डायते । इत्याशयः । सर्वाः सप्तम्यः । 'तसं तिहरहानलेः क्षिनं प्रीतिरसेन । स्त्रनं वहित हृदेव किं वीरं नयनपथेन ॥' इति परमानन्दः 'उड्यो उसास समीर' इति तु प्रथममेवोड्डाययामास । टीकायाम्—''हृदा खिन्नं गात्रप्रस्रवणरूपं वारि किमिति वहिति' इति प्रश्नमुत्थाप्य पुनः 'कीदशं वारि, विरहानलेन तसम्, प्रीतिरसेन जलेन क्षिनम् आईतर-मित्यादि विचित्रं वदित । जलमप्यनार्दं भवित किम् । यस्य आईतरता अत्र विघीयते ॥ ४२ ॥

१ यवा नवाः ॥ पाठान्तरम् ।

<sup>&#</sup>x27;विरह सुखाई देह, नेह कियो अतिडहडही। जैसें बरसे मेह, जरें जवासो जो जमें ॥ ४९ ॥' 'पजस्रो आगवियोगकी, बह्यो विलोचन नीर। आठों जाम हियो रहें, उच्यो उसास समीर॥ ४२॥'

# चेदवलोकितुमभिलपसि देहदशामसा हि। तर्हि निभृतनीरविममामवलोकय ननु याहि॥ ४३॥

इति नायकं वक्ति—अस्या विरहिण्याः देहद्शां स्वयं स्वनेत्राभ्यामवलो-कितुं वाक्छिस । अस्मद्वचने तावान्विश्वासो नास्ति । तिर्ह निभृतं गुप्तम्, नीरवं निःशब्दं यथा स्यात्तथा, (येन सा न विजानीयात्) याहि, तां च अवलोकय । तवागमनस्य हर्षण तस्या दशा परिवर्तेत, परं गुप्तं यदि तां द्रक्ष्यसि, तदा मया यादशी तस्या दशा वर्णिता सा ते प्रसक्षं भविष्यती-स्याश्वयः ॥ ४३ ॥

### कति वारान जगाद सा खद्योतानभिद्दश्य । अङ्गारा वर्षन्ति सखि! तिष्ठ गृहानिधविश्य ॥ ४४ ॥

विरहतापेन व्याकुला सा खद्योतान् अभिदृश्य दृष्ट्या-"हे सिख! अद्य अङ्गारा वर्षन्ति । एहि, गृहान् प्रविश्य, तिष्ठ" इति कतिवारान् न जगाद । अपि तु बहून् वारान् कथयामास । विरहविद्वाद्ववितायाः चमत्कुर्वत्सु खद्योनेविष्वि अङ्गारबुद्धिरेवासूदिस्याशयः । नायकं प्रति नायिकाया दशां सखी विक्तः । कतिवारं न जगाद सा दृष्ट्या खद्योतानि । वर्षति नभसोनिल्यमिति प्रविश प्रविश सद्नानि ॥' इति परमानन्दस्तु खद्योतान्त्रयोहस्योरिष कुवितामादिदेश । सखीं प्रति नायिकाया उक्तिरिति चिद्वमि लोप-यामास ॥ ४४ ॥

#### -> प्रेमगर्विता \*-अणमनिक्त छुपति क्षणं क्षणमावृणुते सेति । मुकुरे प्रियखण्डितमधरमीक्षन्त्या दिनमेति ॥ ४५॥

'जो वाके तनकी दसा देख्यों चाहत आप। तो बिल नेक बिलोकिये चिल अचकां चुपचाप॥ ४३॥' 'बिरह जरी लिख जीगननुं कह्यों न उहि के बार। अरी आड भिज भीतरें, बरसत आज अँगार॥ ४४॥' 'छिनक उघारत छिन छुवित राखत छिनक छुपाय। सबदिन पियखंडित अधर दरपन देखत जाय॥ ४५॥' क्षणं, प्रियखण्डितम् अधरम् अनक्ति उद्घाट्य प्रकाशयति । क्षणं तं खुपति स्पृशति । क्षणं सा तमधरम् आवृणुते आच्छादयति । इति मुकुरे प्रियद्ष्टमधरं वीक्षमाणायाः सर्व दिनं व्यत्येति । सर्खी प्रति सखी नायिकाया लीलां वक्ति । अनुदात्तत्वलक्षणमात्मनेपदं क्षणमनित्यं स्वीकुर्वन्तु वैयाकरणाः, येन ईक्षन्त्या इति स्थात् । यदि तु सर्वथैव वक्रीभावस्तर्हि 'अव-यद्याः (जानन्त्याः, पश्यन्त्या इति भावः) दिनमेति ।' इति योजयितः स्त्यम् । परमानन्दस्तु—'क्षणं क्षणं प्रियखण्डितं स्पृशति पिधत्ते करेण । दर्श-यति कदाचित्स्वाधरं खं पश्यति मुकुरेण ।' इति क्षणपदं प्रत्येकमसंबध्यापि छन्दसोङ्गभङ्गस्थाने स्थाने चकार ॥ ४५ ॥

### →{ क्रियाविद्ग्धा · ८﴾

# न समलपञ्जनमध्यगा पुरतः प्रियमधिगम्य । उरसि शिरसि सस्मितमसावधरत्करमवनम्य ॥ ४६ ॥

जनस्य बहिरङ्गळोकस्य मध्यगता, असौ नायिका पुरतः संमुखे त्रियं प्राप्य, संलापं न अकरोत् । सस्मितमवनम्य (प्रणम्य) उरिस शिरिस च करं धतवती । कृष्णवर्णे केशपाशे हस्तविन्यासादात्रौ आवयोः समागमः, उरिस, कुचयोः शंभुना साम्यात्तस्पर्शेन तच्छपथपूर्वकं सत्यता सूचितेत्यादि बहवोऽर्थाः परित्रेयाः ॥ ४६ ॥

## →{३ अतिरसाविष्टा •८﴾

क्षणं चलेत्तिष्ठेत्क्षणं बाहो प्रियमासाद्य। हर्म्यतटात् पश्यति घटामबला तडिच्छटाऽद्य।। ४७॥

'हरिष न बोली लिख ललन निरिख अमिल सँगसाथ। आँखिन हीमें हँिस धरयो सीस हिये पर हाथ॥ ४६॥' 'छिनक चलति ठिठकति छिनक भुजप्रीतम गल डारि। चढी अटा देखति घटा विज्ञुछटा सी नारि॥ ४७॥' क्षणं चलेत्। क्षणं बाही प्रियं प्राप्य, अर्थात् बाहुना कन्धरायां प्रियतम-मालिङ्ग्य तिष्टेत् । अद्य एवंप्रकारेण, तिहत्तरस्त्रटेव चस्र्या इंद्रशी अबला, हर्म्यतटात् मेघानां घटामवलोकयति । विद्युदिष क्षणं चलित क्षणं मेघे तिष्ठतीति चाञ्चल्यात् वर्णदीप्तिभ्यां च तिहत्तुल्या । मूलवद्त्रापि तथैव राब्दालंकारः ॥ ४७ ॥

## → नायिकाया रूपवर्णनम् ५६-→ भुषं चन्द्रः ५६-

तद्वहमभितस्तिथिमहो पश्चाङ्गादवयाति । वदनविभाप्रतिभासतः प्रतितिथि पूर्णा भाति ॥ ४८॥

अहो जनः, तस्या नायिकाया गृहम् अभितः, गृहस्य समीपे। पञ्चाङ्गं (तिथिपत्रम्,) तद्वारा तिथिं जानाति। तस्या वदनविभायाः प्रतिभासतः (त्रकाशात्), प्रत्येकतिथौ पूर्णिमैव भाति। तस्याः गृहस्य समीपे प्रकाश-द्वारा तिथिज्ञानस्यावकाशो नास्ति। यतः प्रकाशद्वारा तु सर्वेव तिथिः पूर्णिमा प्रतीयत इत्याशयः। 'तव गृहमि नापुस्तकस्तिथिं कोपि जानाति।' इत्यादि अपूर्णमेवाह परमानन्दः। पुस्तकपदस्य पञ्चाङ्गार्थवोधकता कथम्? वन्धे हठाकर्पणं प्रत्यक्षं खेळतीत्येव परमार्थः॥ ४८॥

तिष्ठ, शशिनमीक्षेऽलमहमुपरि न बाले याहि । असमयमर्घ्यमवीक्ष्य विधुमखिला द्युरिमा हि ॥४९॥ हे बाले ! त्वं तिष्ठ, उपरि (अद्यालिकायाः उपरि) न गच्छ । अहमेव

'पत्राही तिथि पाइये वा घरके चहुंपास । नित प्रति पूनों ही रहत आनन ओप उजास ॥ ४८ ॥ 'तूं रहि, होंही सिख लखों, चिंह न भटा, बलि बाल । सबिह नु विन ही सिस लखें देहें अरघ अकाल ॥ ४९ ॥' क॰ नि॰ ९ शिनं परयामि । इमाः (चतुर्थावते चन्द्रायाध्ये दित्सन्तः) अखिलाः, समयं विनेव विधुम् अद्ध्वेव अध्यं दृष्धः । यदि चन्द्रोदयो जातो न वेति ते ज्ञातुमिच्छा, तर्हि अहमेव तत्परयामि । तव मुखं दृष्ट्रा सर्वासां चन्द्रभ्रमो भवेदिसाशयः ॥ ४९ ॥

राजित नीलपटान्तरितमेतन्मुखमवधेहि । कलितकलानिधिरुष्ठसित कालिन्दी सलिले हि ॥५०॥

अवधिह अवहितो भव। सावधानं पश्येखर्थः। सूक्ष्मेण नीलपटेन अन्तरितम्-अर्थात् दृश्यमानमपि नीलवसनेन (सूक्ष्मेण) किञ्चित्सव्यवधानम्
दृदं नायिकायाः मुखम्, राजति । तत्र गम्यामुरप्रेक्षामाह—कालिन्दी(यमुना) सिलले पूर्णः कलानिधिः शोभते। श्यामे यमुनाजले यथा चन्द्रः
शोभते, तथा सूक्ष्मेण नीलपटेनान्तरितमिदं मुखं शोभत इलाशयः। 'मुखं
नीलवसनावृतं लसति प्रिये तवैव। खलु कलिन्द्कन्याजले धन्या चन्द्रकलैव॥' इति परमानन्दः। नीलवसनेनावृतमित्यवाचकं विहारिवाञ्चिताथैस्य। मुखेन साकं चन्द्रकलाया उपमा, परमानन्दादेव श्रुता। वृत्ताकारस्य, पूर्णचन्द्रेण साकं तुलना स्याच कल्या। तवैव कलैवेत्येवकारस्याप्यनावश्यकता। आरम्भे एव 'खलु' पदमिष शोभां खिलीकरोति॥ ५०॥

+<del>{</del>( नेत्रे }<del>}</del>

सूक्ष्मपटे चश्चलनयनयुगं कान्तिसुपयाति । मन्ये सुरसरिताजले मीनसिथुनमासाति ॥ ५१ ॥

कान्तिमुपयाति प्रकाशते । सुरसरितायाः गङ्गायाः । भागुरेराप् । मीन-योर्मिथुनं युग्मम् । उच्छलनेनाभाति 'उच्छलदमलसरिज्ञले मीनद्वयमिव याति' इत्यादि परमानन्दः । सुरसरित्पदं लोपितम् । उच्छलन्मीनद्वयं

'छिप्यो छत्रीलो मुंह लसे, नीले आँचरचीर । मनों कलानिधि झलमले कालिन्दीके नीर ॥ ५० ॥ 'चम चमात चंचल नयन, विच घुंघट पट झींन । मानों सुरसरिताविमलजल उछलत जुगमीन ॥ ५१ ॥ यातीत्येतद्पि 'तुक'प्रणप्रायम् । मीनद्वयं यदा याति, तदा उपमार्थं कथं धतम् । अत एव विहार्यपि'चमचमात' इत्येवाह न 'गच्छत्' इति ॥ ५१॥

नयनं रसमग्रं प्रिये, लज्जाकृत्कज्ञाय । तद्नज्जनमपि संभवति, खज्जनमद्गज्जाय ॥ ५२ ॥

हे प्रिये! रसे (प्रकरणात् रहिंद्वाररसे) ममम् रहिंद्वाररसोचितेषु हाव-भावादिषु निपुणिमत्याशयः । ते नयनं कमलाय लजाकारकम् । कमलं सदैव रसे (जले) ममं स्वच्छं भवित परं तव नयनं स्वाभाविकस्वच्छतया तस्यापि लजां करोतीत्याशयः । तद् ते नेत्रम्-अञ्जनरिहतमिष, कृष्णतया सञ्जनपिशणो मद्गञ्जाय मदमर्दनाय संभवित प्रभवित । गञ्जनं गञ्जः भावे घञ् । नयनयोः प्रसाधनं कुर्वतीं नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः। "नयनयुगं कृतमज्जने! सज्जं रहिंद्वाराय। तद्नञ्जनमिष संभवित सञ्जनम-द्भङ्गाय।" इति परमानन्दः। विहारी 'रस सिगाँर मज्जन कियें' इति कमलाधरीकरणाय नयने योजयामास परमानन्दस्तु नायिकामेव मञ्जया-मास। विशेषस्तु भूमिकायां दृष्टवाः॥ ५२॥

> कवयः कमलसमं जगुर्वेचि नयनमङ्मेति । कथमनयोर्योगे द्रयोर्विरहकुशानुरुदेति ॥ ५३ ॥

सर्वे कवयः नयनं कमलसदृशं कथयामासुः । अहं नयनम्, अइमा (पाषाणः) अस्ति, इति वेद्यि । अन्यथा द्वयोः अनयोर्नेत्रयोः (नायिकाना-यकसम्बन्धिनोः) योगे विरहविद्धः कथमुत्पद्यते । द्वयोः पाषाणयोरेव पर-स्परसंधर्षे विद्वरुदेति-अतएव अझेरुदयात् नेत्रं पाषाणं जाने इत्याशयः ।

'रसिसगाँर मंजने किये, कंजन भंजन दैन।
अंजन रंजन हू बिना खंजन गंजन नैन ॥ ५२ ॥'
कहत सबै किन कमलसे, मो मत नैन पखान।
न तरुक कत इन बिय लगत उपजत बिरह कृसान ॥ ५३ ॥'
१ विहारीरत्नाकरे तु 'मंजनु, कंजनु भंजनु' इलाबेन सर्वत्र पाठः,। 'उ'
कारपाठः प्रायः प्राचीनहिन्दां दृश्यते । परं विहारिसमये नासीत्सोयं प्रकारः।
दृश्यताम् 'कहुं मुरली कहुँ पीत पट, कहूं मुकट वनमाल'

'नयनकमलमिति यन्मुधा नयनोपलमिद्मेव। अनयोरिप योगे विरहद्हनं भवति यदेव॥' इति परमानन्दः। विधेयं किम्-अस्य स्पष्टोऽत्र अविमर्शः। लिङ्गज्ञानेपि परमानन्दः, परमानन्द एव। अत्रोपलद्हनयोहपि क्वीबता-कृपा प्रदर्शिता एवकारोपि बलात्कारं सूचयित॥ ५३॥

## विषमशीलदुग्भ्यामहो कां गतिमयमारोपि। किचिद्रेणुमाले कचित्पटः कचित्मुकुटोपि॥ ५४॥

नेत्रयोः कृते सखी, नायिकासुपालभते—विषमशीलाभ्याम् (युद्धद्वारा अपरलोकं विकलीकुर्वन्नाम्) ते द्रग्भ्यां अयं श्रीकृष्णः कां दशाम् आरोपि (प्रापितः)। यत् वेणु—माला—पट—सुकुटादयः क्रविद्धि विस्नताः सन्तीति (प्रापितः)। अतिविकलः स आत्मने न प्रभवतीति भावः। 'लडेते' स न जानाति । अतिविकलः स आत्मने न प्रभवतीति भावः। 'लडेते' पदस्य युद्धशीले इत्यर्थं स्वीकृत्यायमर्थः। 'लाड'युक्ते (लालिते) इत्यर्थोपि केश्चित्त्वीकृतः । परमानन्दस्तु 'भुवि शेते संसितवसनसुकुटलकुटकल्येव' स्वत्यस्य स्थाने संसितप्रयोगो निरर्थकः । विद्वारी कथयति— 'कहुं सुरली कहुं पीतपट' अर्थात् ते स्वस्थानात्पतिताः सन्ति अयं तु व्याख्याति 'शिथि-लहुं पीतपट' अर्थात् ते स्वस्थानात्पतिताः सन्ति अयं तु व्याख्याति 'शिथि-लहुं पीतपट' अर्थात् ते स्वस्थानात्पतिताः सन्ति अयं तु व्याख्याति 'शिथि-लहुं पीतपट' कर्ला त्या'। माला परमानन्दमहाशयेन लुक्कायिता! अथ च केयं कला ?॥ ५४॥

## मुखनिर्गतवचनान्यमून्यनृतायन्त इतीव । संलापाय विलोचने रचयति विधिरकृतीव ॥ ५५ ॥

'कहा लडेते हग किये परे लाल बेहाल। कहुं मुरली कहुं पीतपट, कहूँ मुकुट वनमाल॥ ५४॥' 'झूंठे जानि न संप्रहे मनु मुंह निकसे बैन। याहीतें मानहु किये वातनको विघि नैन॥ ५५॥'

इति किं रूचिरः प्रतीयते ? अनेन पीतपदुपाठसंग्रहेण 'रलाकर' महाशयः केषांचन दृष्टी पटुः स्यादसाकं तु समक्षं कटुरेव । यो विद्वारी 'कलितललितअ- लिपुंज । यमुनातीरतमालतक्ष्मिलितमालतीकुंज ।' इत्यादीन्मनोहरान्संस्कृतशब्दा- न्य्रयुनिक्त, स पीतपटं 'पीतपटुं' लिखेदिति 'रलाकरमहाराजस्यैव बुद्धिः। एवं विधाभिः कुचेष्टाभिरहं तु एनं 'शंवूकाकरं' जाने ॥

संकेतस्थले आगमनादिविषये, प्रेमिणां वचनानि प्रायो मिथ्या भवन्ति । अत एव वचनानि लोकेषु अविश्वसनीयानि संजातानि । विधात्रा वचनानि मनोभावस्चनाय, विश्वासाय च रचितान्यासन् । एवं स्थितौ अकृतार्थं इव विधिलोंचने विरचयामास । तथा च चतुराणां लोचनान्येव वचनानां कार्यं साधयन्ति । एवं च नायिकादेः परमदाक्षिण्यं व्यज्यते । एव एव भावोऽस्मिन् पद्ये । अमूनि वचनानि अनृतानि भवन्ति एतद्र्थंमेव अकृतार्थं इव विधिः संलापाय लोचने रचयामास । परमानन्दोक्तिस्वत्रत्या भूमिकायां इष्टच्या ॥ ५५ ॥

## मृगनयने ! मृगयाविधिं मदनो मञ्जमुवाच । वनचरनयनमृगाविमौ नागरनरमृगया च ॥ ५६ ॥

वनविहारं कुर्वतीं नायिकां प्रति सख्याः परिहासोक्तिः—हे मृगनयने! मदनो (मृगयाशिक्षकः) तुभ्यं मृगयाप्रकारं विलक्षणं प्रोवाच (लक्षणया उपदिदेश)—यत् इमो वनचरो नयनमृगो स्तः, अनयोः कर्तव्या च नागरनराणां मृगया। अन्यत्र मृगयायां नगरिनवासिनो जना वनचराणां मृगणां मृगयां कुर्वन्ति। अत्र तु वनचरौ इमो (नयन) मृगावेव नागराणां नराणां मृगयां कुर्वन्ति। अत्र तु वनचरौ इमो (नयन) मृगावेव नागराणां नराणां मृगयां कुर्वतः यं नरं त्वं नेत्राभ्यां पश्यिस स एव कामविह्नलो भवतीत्यान्याः। मृले तु 'काननचारी नैन मृग' इत्यस्य 'कर्णपर्यन्तविश्रान्ते नयने' इत्यस्यर्थः श्लेषण भवति, न सोऽत्र साध्यः। 'अद्भुत इति मृगलोचने मृगयाविधिस्तवेव। यल्लोचनमृगकृतचतुरनरिहंसनम्धुनैव॥' इति परमानन्दः। वनचर—नगरिनवासिपद्योः परस्परवैषम्यस्चको भावोऽत्रास्तं गतः। हिंसन-पद्माप माधुर्यहिंसनमुद्धोषयित। अधुनैव हिंसनम् १ पश्चाद्यदि हिंसनं भवेत्तिः वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' इतिवत् सद्धमिप भवेत्! अधुनैव!! किलवर्ज्यप्रकरणे पाठस्तु नास्ति!!॥ ५६॥

<sup>&#</sup>x27;खेलन सिखये अलि भलें चतुर अहेरी मार। काननचारी नैन मृग नागर नरन सिकार॥ ५६॥'

#### -冰点:米-

## कुञ्चितनासिकमुद्धिमतनयनं शपथिमयाय । कण्टक इव हृदि पीडयति कृटिला भ्रूः मुचिराय ॥५७॥

कुञ्चिता नासिका यसिन् कर्मणि तथा, उद्धमिते (निर्तते) नयने यसि-स्तथा सा। अनिममते विषये शपथं इयाय (चकार)। शपथसमये कुटिली-कृता अकुटिः, कण्टक इव हृदि विद्धा चिराय मां पीडयति। न तां अकुटिं कृता भुकुटिः, कण्टक इव हृदि विद्धा चिराय मां पीडयति। न तां अकुटिं विस्मर्तुं प्रभवामीत्याशयः। 'किञ्चित्कुञ्जितनासिकं निर्ततदशं तथापि। कण्टक-मिव तद्भृतटं विध्यति मामद्यापि॥' परमानन्दः। प्रकृतविषयस्य मूलोच्छेद एव। किया लुसा, कियाविशेषणे खेलतः। 'तथापि' कण्टकस्य झीबत्वं विशे-पतो विध्यति॥ ५७॥

## ओ केशाः ो≪

## सहजमसणशुचिमेचकं कचकुलमेक्ष्य सुगन्धि । गणयति मार्गममार्गमपि मनो न रत्यनुबन्धि ॥ ५८॥

स्वभावतश्चिक्कणम्, स्वच्छम्, इयामकान्ति, सुरिभतम् कचकुलम्, आ-ईक्ष्य, रत्यनुबन्धि प्रीतिपरवशं मनः, मार्गममार्गमिप न गणयित, बलवहरो भवतीत्याशयः । 'सुरिभसिचिक्कणश्यामग्रुचितरलक्षिरकेशेषु । कापथेषु गत्वा मनो सुद्धाति सुहुरिप तेषु॥' परमानन्दः । 'कापथतुल्येषु केशे-रिव'ति व्याख्या । 'गनत न मन पथ अपथ, लखि विथुरे सुथरे बार' दिव'ति वेहारी केशान्द्रश्वा मनः कापथं न गणयतीत्याह । परमानन्दः केशा-इति विहारी केशान्द्रश्वा मनः कापथं न गणयतीत्याह । परमानन्दः केशा-नेव कापथांश्वकार । 'किं च चिक्कणं मस्णं स्निग्धम्' इत्येव कोषे श्रुतम् ।

'नासा, मोरि, नचाय हग करी कका की सौंह। कांटेसी कसकत हिये, गडी कटीली भौंह।। ५७॥' 'सहजसचिक्कनस्यामक्ष्चि सुचि सुगन्धसुकुमार। गनत न मन पथ अपथ लखि विथुरे सुथरे बार॥ ५८॥ 'सिचिक्कणं' तु नाद्यापि श्रुतम् । न कोपि ससुन्दरमिलाह । व्रजभाषामात्र-पंडितास्तु 'चिक्कणं' सिचक्कणं वदन्ति । आमूळचूडं सप्तशत्यजुवादं दृष्ट्वा मया तु ज्ञातं यत्परमानन्दमहाशयस्य संस्कृतभाषायां परिमित एवाधिकार आसीत् । अस्तु क्षम्यतां विचक्षणेः 'तरल्' विशेषणं कुत आगतम् ? अपि तरल्ताप्यावश्यकी ? ॥ ५८ ॥

→ अश्वास्त्र अस्-

अङ्को दशगुणितो भवति विन्दौ निकटे याति। तदलिकमिह विन्दौ घृते बहुगुणितं प्रतिभाति॥५९॥

विन्दों निकटे याति (विन्दों धते सित ) एक-इसादिरङ्को दशगुणितो भवति । परं तस्या नायिकायाः अलिकं बिन्दों (भाळतिळके) धते सित बहुगुणितं भवति न दशगुणमेव । वस्तुतस्तु बहुः गुणः (सौन्दर्यगुणः) यस्य तादृशं शोभते । गुणपदे श्लेषः । मूले-"कहत सबै वैंदी दियें आँक दसगुनो होत । तियलिलार वेंदी दियें अगनित बढ़त उदोत ॥" यथा बिन्दुः दशगुणो भवतीत्युच्यते, तथा 'लिलार' पक्षेपि श्लेषेण समार्थता कर्तव्याऽसीत् । 'आँक दस गुनो होत—अगनित बढ़त उदोत' अत्र 'आँक' 'उदोत' योर्न साम्यं संघटितम् । संस्कृते तु श्लेषेण तत्सम्पन्नम् । 'लोकेऽङ्को धत्तबिन्दुः किल दशगुणतामुपयाति ।' इति परमानन्दस्तु छन्दस्थेवाधो-मुखः पपात, किमग्रे ॥ ५९ ॥

→ अधिबुकम् ४४-

खिना कुचिगिरिरोहणान्मुखमनुदृष्टिरियाय । पुनरत्रे चलिता न सा, चिबुकगता तु चिराय ॥ ६०॥

'कहत सबै वेंदी दीयें आँक दसगुनो होत। तिय ललाट वेंदी दियें अगनित बढ़त उदोत॥ ५९॥' 'कुच गिरि चढ़ि, अति थिकत है, चली दीठि मुख चांड। फिरिन टरी, परिये रही, गिरी चिबुककी गाड॥ ६०॥' उचयोः कुचपर्वतयोरारोहणात् खिन्ना (कामाद्विकलिता श्रान्ता च) (मे) दृष्टिः, मुख्योभालोभात् मुख्य अनु इयाय जगाम। परमये न चिलता, आरंभ एव चिबुकस्य रन्ध्र एव चिराय पतिता। श्रान्तोपि न चलति, एवं मे दृष्टिश्चिबुकसोन्दर्यमुग्धा तन्नैव कीलिताभूदित्याशयः॥ ६०॥

## श्री कुचौ 🎋

## ं कुचयुगमधिकश्चिकि सिते वसने संवियते न । सुकविगिरामथींपमं प्रकटमीयतेऽनेन ॥ ६१॥

अधिकञ्चिक कञ्चक्या मध्ये, सिते वसने श्वेतायां शाट्याम्, तस्याः कुचयुगं न तिरोधीयते । सुकविवाणीनां यथा अर्थस्तथा, अनेन (कञ्चकेन)
(तत्) प्रकटम्, ईयते प्रतीयते । उपि श्वेता सूक्ष्मशाटी परिहिता, अन्तः कञ्चलिका धारिता तथापि कुचौ दृश्येते एव । यथा सुकवीनां वर्णाः, आपाततो गुप्तार्था अपि किञ्चिद्वधाने एव स्पष्टार्था भवन्ति तथेलाशयः । अनेन प्रकाशयोरिप किञ्चिद् गुप्तयोरेव कुचयोः शोभेति ध्वनितम् । यथा कनिन प्रकाशयोरिप किञ्चिद् गुप्तयोरेव कुचयोः शोभेति ध्वनितम् । यथा कश्वित्—"किन अच्छर तियके सु कुच अध उधरे सुखदेत ॥' (अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्सौभाग्यमेति मरहट्टवध्कुचाभः) 'अन्नापि—'सत्कविकृतवर्णार्थमिव चपलमुह्नसत्येव ।' इति अर्थस्य क्वीवतां चकार परमावन्दः ॥ ६१ ॥

#### →{ किटः ।%

लसति वपुषि नवयौवनं इसति वलग्रमनेन । वशयति नयनमिदं यदा नमति मन्दगमनेन ॥ ६२ ॥

'दुरत न कुच, बिच कंचुकी चुपरी, सारी सेत । किव आँकनके अर्थ लों प्रगट दिखाई देत ॥ ६१ ॥' 'छहलहाति तन तरुनई लिच लग लों लिफ जाय । लगें लांक लोयनभरी लोयन छेत लगाय ॥ ६२ ॥' अनेन (नवयोवनेन) अवलसम् कटिः (भागुरेरकारलोपः), हसित । इदम् अवलसम् मन्देनापि चलनेन यदा नमित, कृशतावशास्त्रम्पते इ- सर्थः । तदा वेत्रयप्टेरिव शोभां प्राप्य, पश्यतो जनस्य नेत्रं वशयित । (हरिप्रकाशटीकामतेन) । रताकराद्यास्तु अन्यविधमर्थे क्विष्टप्रायमावि- भावयन्ति । मूले 'ल'स्य वृत्त्यनुप्रासः । इह चतुर्ष्वेपि चरणेषु 'लसित हस- ति' इत्यादि अनुप्रास इति शब्दालङ्कारस्य न न्यूनतेति बोध्यम् ॥ ६२ ॥

#### -> रूपवर्णनम् ॥ 😽

## यलशते विहितेऽप्यहो, साहसशते कृतेऽति । वपुषि रूपरलाकरे दृङ् नहि पारमुपैति ॥ ६३ ॥

नायिकारूपमुग्धस्य नायकस्योक्तिः, (नायिकोक्तिरिप संभवति)।
तस्या रूपमालोक्य, कदाचिन्मनः नाभ्याद्यावर्त एव भ्रान्त्वा विवशं भवति,
कदाचिच्च जाड्यकम्पादिसात्त्विकविवशं नाग्ने प्रसरित । एवं दर्शनप्रतिबन्धे
सत्यपि यत्वशते कृते, साहसशते अत्यर्थं निर्मितेषि । रूपसागरे तस्याः
शरीरे मे दक् (दृष्टिः) पारं न उपैति रूपं विलोकयन्ती दृष्टिनं तृप्यतीति मावः)। शतपदमनन्तार्थकम् । (दृरिप्रकाशः)। रत्नाकरस्तु—पूर्वातुरागिण्या नायिकाया उक्तिं स्वीकृत्य—लोकापवादादात्मरक्षणाय यते कृतेषि,
विरोधिलोकानां दृष्टभये सत्यपि, साहसे कृते लावण्यमये (समुदः, शरीरश्रोभयमपि लावण्यमयम्) तनु—सागरे दृष्टिः पारं न यातीत्यर्थमाह ॥६३॥

दृशमुपैति कनकं न वपुराप्य कनकसमकान्ति । भूषणानि करकर्कशस्पर्शतया प्रतिभान्ति ॥ ६४ ॥

<sup>&#</sup>x27;लीने हूं साहस सहस, कीने जतन हजार । लोयन लोयन—सिन्धु तन पैरि न पावत पार ॥ ६३ ॥' 'दीठि न परत समानदुति कनक, कनकसे गात । भूषन करकरकस लगत परस पिछाने जात ॥ ६४॥'

कनकसमा सुवर्णसद्दशी कान्तिर्थस्य ईदर्श तस्याः वपुः, आ-आप्य। कनकं सुवर्णं दर्श नोपति। न द्दयते इत्यर्थः। करयोः कर्कशः स्पर्शो येषां तत्त्वया भूषणानि प्रतिभान्ति प्रतीयन्ते। कनकसद्दशे तत्याः शरीरे सुवर्ण-भूषणानि वर्णतो न प्रतीयन्ते। किन्तु स्पर्शे कृते, यदा करयोः कर्कशता प्रतीयते तदा भूषणानि प्रत्यभिज्ञायन्त इत्याशयः। "किमङ्गानि किं कनकम्यभूषणानि विल्सन्ति। इति तदङ्गसङ्गं विना सहचरिजना न यन्ति।" इति परमानन्दः। 'हे सहचरिजनाः तत्याः अङ्गसङ्गं विना केपि जनाः एतन्न जानन्ति यद् भूषणानि उत अङ्गानि' इत्यादि, तद्दीका। अत्र बहुवचनमनो-चित्यमाकर्षति। किं सर्वेषामेव अङ्गसङ्गस्याधिकारः? हन्त धिक्! भूषणानि कर्कशानीति प्रत्यभिज्ञायन्ते इत्यर्थलाभः कथम्? आलिङ्गने कृते भूषणानि धारितानीत्येव बोधः, तानि कर्कशानीति तु शब्दतो न प्रतीयन्ते॥ ६४॥

## किं कुसुमं का कौम्रदी, कियती मुकुरविभाऽपि । यस्या उड्वलतावशाद् दग्भ्यामुङ्वलताऽऽपि ॥ ६५ ॥

यस्या नायिकायाः उज्वलतावशात् (गौरतावैभवात्) दर्शकानां नेत्राभ्यामि उज्वलता (विलक्षणज्योतिःसंपन्नता) आपि प्रापि। आप् धातोः
कर्मणि छुङ्। तस्याः समीपे कुसुमादीनि कानि। तस्या उज्ज्वलतां विलोक्य
कुसुम-कोमुदी-मुकुरादयो मिलिना इव प्रतीयन्त इत्याशयः। अस्यानुवादेपि परमानन्दः पपात। 'यद्विलोक्य विमलानि खलु'। यत् किम्? यस्पदेन 'याम्' इत्यर्थस्तु न संभवेत्। उज्ज्वलतार्थे विमलमि नार्थसमर्पकम्।
विमलपदं मलराहित्यमेवाह, न गौरतामि। 'जाकी उजराई लखें आंखि
जजरी होति।' इति 'उजराई जजरी'ति विहारिनिहितः शब्दालङ्कारोपि
नात्र निरुद्यते॥ ६५॥

<sup>&#</sup>x27;कहा कुमुम कह कौमुदी, कितिक आरसी जोति। जाकी उजराई लखे आंखि ऊजरी होति॥ ६५॥'

## ॐ महानसे विलसन्त्या रूपशोभा ा रुचिरा मुखरुचिरालसति विशदा शाटी भाति । महाकान्तिराभावहा महानसे प्रतिभाति ॥ ६६ ॥

विशदा, तत्कालघोततया स्वच्छा शाटी शोभते, तद्दन्तः रुचिरा, अति-दीिश्वशालिनी मुखरुचिः मुखशोभा, आलसित । अत एव —आभावहा पर्य-न्ततः प्रकाशं प्रसारयन्ती, काचिदिनिर्वचनीया अतिशोभा, महानसे पाकशा-लायां प्रतिभाति । नायिकाया मुखदीह्या सर्वमिष महानसं घोतत इत्याशयः। 'टटकी' 'चटकी' ति मूले शब्दालङ्कारस्तयेह 'रुचिरा रुचिरा' इति । 'बगर जगर मगर' स्थानेपि-'महा-वहा-महा-' इत्यनुप्रास इति प्रेक्ष्यतां सहदयैः। परमानन्दस्तु 'सूपविदलीकरणस्य' स्वममत्र द्दर्शेति पूर्वमुक्तम् ॥ ६६ ॥

# -> नवोढाया मधुपानम् \* समिवकलजा नववधूर्मधु निषेव्य मदमेति । तथा तथा प्रियतामयति यथा यथोन्मदमेति ॥ ६७॥

अतिल्जावती अपि नववधूर्मधु पीत्वा मत्ततां याति । यथा यथा च उन्मदं गच्छति । अर्थात् उन्मत्ततया यथा यथा अविनयमाचरति, तथा तथा प्रियतमस्य अधिकाधिकं त्रियतां याति । परमानन्दस्तु—'मधुपसखीज-नसंगतः सा मधु पपौ यथैव । सल्जापि ल्जां विना विहसति तथा तथै-व ॥' इति सर्वतः प्रथमं 'ल्जां विना' इति श्रवणेऽनुचितमेव भाति । तथा तथैवेत्यनेन सह यथैवेत्यस्य न योगः । तथा तथेत्यत्र तु क्रमः प्रतीयते, यथेत्यत्र न । विहारी तु "त्यौं त्यौं अति मीठी लगति ज्यौं ज्यौं ढीढ्यौ देइ ।" इति वदन् मधुनिषेवणकृतया—धृष्टतया प्रियोऽत्यर्थं प्रीयत इति म-

> 'टटकी धोई धोवती, चटकीली मुखजोति। लसति रसोई के बगर जगर मगर दुति होति॥ ६६॥' 'निपट लजीली नवल तिय बहकि वाहनी सेइ। खों खों अति मीठी लगति ज्यों ज्यों ढीक्यों देइ॥ ६७॥'

धुरमाह । परमानन्दस्तु-छज्जां परित्यज्य हसतीत्येवाह । लज्जापरित्यागोत्तरं हसनेन माधुर्यमुतानोचित्यम्? मधुपसखीजनेत्यप्यमधुरम् । अस्तु सह-द्याः स्वतः परिचेष्यन्ति माधुर्यं काटवं वा । मद, उन्मद इत्यन्तानुप्रासः (तुकान्त) । 'मेति मेति' इति यामकं 'तुकान्त'मेव ॥ ६० ॥

-> अवलोकनम् ५ ४-

क्लयति वेणीं सुनयना कलितमञ्जना, पश्य । अङ्गुलिकुन्तलमध्यतः पश्यति हरिम्रुद्दिश्य ॥ ६८॥

कृतस्नाना एषा सुनयना, परस्परं संलग्नान् केशान्तिमोच्य वेणीं रच-यति । अङ्गुलीनां कुन्तलानां च मध्यतः हरिसुहिश्य पश्यति इति त्वं पश्य। सस्तीं प्रति सख्या उक्तिः ॥ ६८ ॥

> निशितविशालविलोचनाः कति न हि ललनाः सन्ति । अन्यास्तास्तव दृष्टयो याः सुधियो वशयन्ति ॥ ६९ ॥

निश्चिते तीक्ष्णे विशाले च लोचने यासां ताः, कित स्त्रियो न सन्ति । यथा तव तीक्ष्णे विशाले च लोचने एवं बहुनां रमणीनां नेत्रे सः । किन्तु तव ता दृष्टयः किञ्चिद्निर्वचनीया एव याभिर्दृष्टिभिः प्रवीणा अपि वशे भवन्तीत्याश्चयः । त्वयाऽनुपमेन विलोकनेन स प्रवीणोपि नायको वशीकृत इति सखी नायिकां सौति ॥ ६९ ॥

> गुरुजनपरिजनपरिवृता स्थिता मुखं परिवर्त्य । तदिष सिसता पतित दक् सहजसलजाऽऽदत्य ॥७०॥

'कंजनयिन मंजन किये वैठी व्यौरित वार ।
कच अंगुरिन बिच दीठिदै निरखत नन्दकुमार ॥ ६८ ॥'
'अनियारे दीरघ दगनि किती न तरुनि समान ।
वह चितवन और कछु, जिहिँ बस होत सुजान ॥ ६९ ॥'
'गड़ी कुदुम की भीरमें रही वैठि दै पीठि ।
तक पलक पर जात इत सलज हँसौंही दीठि ॥ ७० ॥'

सा गुरुजनपरिजनादिकुंदुम्बमध्ये मां प्रति मुखं परावर्त्यं स्थिता। तद्पि सस्मिता, स्वभावतः सलजा, तस्याः दृष्टिः, आदत्य (मां प्रति आद्रं प्रयुज्य) इतो मां प्रति, पति । यद्यपि कुदुम्बमध्ये स्थिता, पृष्टं दृखा चावस्थिता, तद्पि मम प्रेमानुबन्धात्तस्या दृष्टिः क्षणं मदुपरि पतत्येवेति नायकः स्वमनसि नायिकाप्रेमाणं विचारयति । 'सद्सि कुदुम्बजनस्य सा तिष्ठति पृष्ठकृतेव । कापि क्षणमपि सस्मितं पद्यति मामुद्तिव ॥' इति परमानन्दः । 'पृष्ठं दृत्त्वा' इत्यर्थे पृष्ठकृता इत्यनेन कोऽथः ? 'कापि' पद्यति तिहं नायकस्य को लाभः ? 'कापि समये' इति तु 'कापि' मान्नेण कापि न प्रतीतं भवति । 'सदसी' त्यप्यनावदयकम् । यदि सभा वर्तते नायकस्यापि तन्नाधिकारोऽस्त्येव, पुनः 'सभामध्ये स्थिता तदिप पद्यती'त्यत्र को वा निहोषः ? ॥ ७०॥

## सङ्गो दिश भङ्गो जने रितरनुपङ्गमुपैति । ग्रन्थिर्दुर्जनहृदि पतित चित्रमिदं समुदेति ॥ ७१ ॥

हिरा दृष्ट्यां सङ्गः । अर्थात् नायिकानायकयोर्नेत्रे परस्परं प्रथिते भवतः (ओल्झते हैं')। नेत्रे प्रथिते भवतः, परं जने कुटुम्बजने, भङ्गो विच्छेदः उपैति । कुटुम्बजनेः साकं प्रीतिसम्बन्धो विच्छिन्नो भवतीत्यर्थः । कुटुम्बे विच्छेदः पतित परं रितः उभयोः प्रेमिणोश्चित्तप्रीतिः अनुषङ्गं योगं प्राप्तोनित । परस्परं तयोः प्रीतिर्बद्धा भवतीत्याशयः । प्रीतिर्योगं प्राप्नोति, परं प्रनिथर्दुर्जनहृद्वये पतित । इद्मत्याश्चर्यमुदेति । यद्वस्तु परस्परमितगाढं प्रथितं भवति तदेव किञ्चिदाकर्षणे भङ्गं प्राप्नोति । यस्य च भङ्गो भवति तत्रेव प्रनर्योजनस्यावश्यकता । यत्र च त्रुटितस्य पुनर्योगः सम्पाद्यते, तत्रैव प्रनिथः पतित इति सोयं जगद्व्यवहारः । प्रीत्यां तु विचित्रा लीला, नेत्रयोगाः, कुटुम्बे भङ्गः, पुनरनुषङ्गस्तु चित्तप्रीत्याम् । प्रनिथर्दुर्जनहृदये इति स्पष्टमसङ्गतिः । परमानन्दस्तु—"मिलति हृशोरिह हृग्युगं सहचिरकुलं जन्

<sup>&#</sup>x27;हग उरझत द्रटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति । परत गांठ दुरजन हिये दई नई यह रीति ॥ ७१ ॥'

हाति । यन्थिर्दुर्जनमानसे प्रीतिरद्भुता भाति ॥' इलाह । दशोः द्रायुगं मिलति ? कोऽर्थः ? 'नेत्राभ्यां नेत्रे मिलतः' इलार्थश्चेद्भिप्रेतसार्हि 'दग्भ्याम्' हित तृतीयां विना सोऽयं दुःसाधः । हे सहचिर ! कुलं मां जहाति ? युक्तमेव । अन्यत्र नेत्रपरिचालने कृते कुटुम्बजना बहिष्कुर्वन्त्येव । काऽस-क्रितिः ? प्रन्थिर्दुर्जनहृद्ये पतिता ! कीदशी प्रन्थिः ? कुटुम्बलागोत्तरं याव-त्कालं पुनर्योगो न भवेत्तावत्कालं प्रन्थिः कथमुद्भवेत् ? अस्तु—विहारिणा कृत्रिमरूपेण असङ्गतिः (अलङ्कारः) परिधताऽभूत् । परमानन्दमहाभागेन तु स्पष्टेयमसङ्गतिः पुरतः स्थापिता ॥ ७३ ॥

## लोचनयोरनयोरभूत्किमिति मतौ नायाति । नीरमरितयोरपि चिराैचृष्णा किमपि न याति ॥ ७२॥

अनयोर्नेत्रयोः का विपदुपस्थिता इति बुद्धौ नायाति । सर्वदा (नायक-विरहे) अश्वजलपूर्णयोरप्यनयोः किञ्चिदपि तृपा न निवर्तते । यस्य सिवधे जलं भवति न स तृपितो भवति । परं सर्वदा जलपूर्णयोरप्यनयोः तृष्णा न यातीत्याश्यः । परमानन्दस्तु—'निस्नेहं नयनद्वयं नेदं सिल विपदेव ।' इत्याह । स्नेहेन (स्निग्धतया,) शून्ये तृष्णा भवत्येवेति विहारिवान्त्रित्तमर्थमुन्मूल-यामासेव । अत्र 'विहारि रत्नाकर'कारो जगन्नाथदासोऽपि नेह न, 'नैनितको कहू' इति पाठं स्वीकृत्य विचित्रमाह—''यह प्रेमरूपी तेल नहीं हैं, मेरे लिये बलाय है इत्यादि.'' । अत्र स्नेहपदस्य तैलार्थश्चेषे को लाभः ? किमु तैलेन तृषा निवर्तते । प्रत्युत तैलवस्तूनामुपयोगे तृषा विशेषतो वाधते । न चायं तैलरूपोऽथों 'हरिप्रकाशा'दि प्राचीनटीकासु दृष्टः । आयुर्वेदीयपञ्चकमेसु' स्नेहनरूपे कर्मणि, तैलं पानाय दीयते, तेन स्नेहेन व्यतिक्रमाद् व्याधिरभूदिति तु 'नेह न नैनितको कछु' पदेन स्पष्टं न प्रतीयते इदं हि आकर्पणमात्रम् । पुनर्यथा रोचते ॥ ७२ ॥

९ किं वा 'तृषा कथमि ययोर्न याति' 'अिल इन लोयनको कल्लू उपजी बड़ी बलाय । नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाय ॥ ७२ ॥

#### - अ विरहोत्कण्डिता ॥

#### खमरुणमालीना निशा चटकालीध्वनिरेति। रतिपाली परया समं वनमाली न समेति॥ ७३॥

खं गगनम्, उपःप्रादुर्भावाद्रणं जातम्। निशा आ (ईषत्) लीना,
नाममात्रतो निशा अवशिष्यते इत्यर्थः। चटकपङ्कीनां ध्वनिः कणयोरागच्छति। प्रियतमं प्रतीक्षमाणाया मे प्रातःकालो जात इत्याशयः। परन्तुपरया अन्यया क्याचिन्नायिकया सह, रितपाली (रितं प्रीतं पालयित सः, णिनिः) प्रेमकारकः स वनमाली नाधुनापि समेति संगच्छते। मूले
'नभलाली चाली निसा' इत्यादियें।ऽनुप्रासः, सोऽत्रापि निर्वाहित इति
प्रेक्ष्यम्। 'चलीनिसा' इत्यत्य सर्वेरिप टीकाकृद्धिः 'निशा चलिता' इत्येवार्थः
कृतः। रत्नाकरस्तु-'गगनारुणिन्ना निशा सिच्छद्रा कृता ('नमकी लालीने
रात्रि चाल डाली') इत्यर्थमाह। परमानन्दस्य-"गगनमंग्रुमालीकरैरस्णतरं
प्रतिभाति। जातश्रयकालीध्वनिर्वनमाली नायाति॥" इत्यनुवादे 'चाली निशा'
चलतु नाम। परं 'रितपाली आली अनत' इति पद्यस्य मेरुदण्डसरूपो
मुख्योंऽश एव लीनः। केवलं नायकस्य अनागमनेन, तावान् न खेदो
यावान् सपत्र्या सह समागमानुमानेन। अत एव हि सा शोचित। 'अंग्रुमालीकरैः' इति तु पूर्वं परिदृष्टमेव श्रीमद्भिः॥ ७३॥

-> अध्र प्रवत्स्यत्पतिका ५४<--

विरहतनुस्तनुरिदमवधि न सहजरङ्गमियाय । किमधुनैव संस्तूयते कमन ! गमनमहाय ॥ ७४ ॥

'नम लाली चाली निसा चटकाली धुनि कीन। रित पाली आली अनत आये बनमाली न ॥ ७३ ॥' 'अजों न आये सहजरँग विरह दूबरे गात। अबही कहा चलाइयत ललन चलनकी बात॥ ७४॥' अस्या नायिकायाः; विरहेण तनुः कृता, तनुः (त्ररीरम्), इदमविष् (अयमविधर्यस्य) एतत्पर्यन्तमि, स्वाभाविकं रद्भम् (त्ररीरस्य यः पूर्वं स्वाभाविको वर्णं आसीत्) न इयाय न प्राप । हे कमन ! हे प्रणयिन् ! अधुनैव अह्वाय (झिटिति) गमनं किं प्रस्त्यते, त्वमात्मानमस्याः कामिय-तारं मन्यसे, एवमवस्थायाम्, पूर्वप्रवासक्तेशादेव नाद्याप्यस्याः शरीरं मुस्थ-मभवत् । अथापि पुनः प्रवासस्य प्रस्तावं करोपीति नायिकायाः सखी प्रव-स्यन्तं नायकमाह । मूले 'ललन चलनकी बात' अत्र योऽनुप्रासः सोऽप्यत्र निर्वोदः । 'कन्नः कामियताऽभीकः कमनः कामनोऽभिकः' इत्यमरः । रता-करस्तु सर्वतो नवीनम् 'विरह दूबरे गात' पदेन नायिकानायकयोहभयो-'गात्र' रूपमर्थमाह ॥ ७४॥

**५% अनुरागः ।%**⊷

रमण रम्यरूपस्य ते केयं रीतिरुदेति । क्षणमपि लग्ना यत्र दक् क्षणमपि न क्षणमेति ॥ ७५ ॥

हे सुन्दर! तव रमणीयस रूपस्य केयं रीतिरस्ति। यत्र रूपे क्षणका-रूमिप रुप्ता पतिता दृष्टिः, क्षणकार्रार्थमिप क्षणं सुखं (निद्रादिजनितम्) न प्राप्तोति। त्विय विरोकिते सित, तव सम्बन्धिनानुरागेण विवशीकृत-हृद्या सा न क्षणमिप निद्रां भजते दृति नायिकासखी नायकं वक्ति॥७५॥

गोकुलकुलनार्यो न कति, कति न शिक्षिताः सन्ति । मुरलीखरलीना न कति, कुलरीतिं व्यपयन्ति ॥ ७६॥

गोकुले कित वा कुलनायों न सन्ति । अपि तु सर्वा एव । कित च ताः कुलनार्यः काभिने शिक्षिताः सन्ति । अपि तु सर्वा एव सर्वाभिः कुलमर्या-

> 'लाल नुह्मारे रूपकी कहाँ रीति यह कौन । जासों लागत पलक हम लागत पलक पलौन ॥ ७५ ॥' 'किती न गोकुल कुलवधू काहि न केहि सिख दीन । कौने तजी न कुलगली है मुरली-सुर-लीन ॥ ७६ ॥'

दापालनार्थं शिक्षिताः । एवंस्थिताविष तस्य श्रीकृष्णस्य सुरलीस्वरे लीना वशीकृतिचिताः, कित वा ताः कुळनार्थः कुळरीतिं न व्यपगच्छिन्त, अषि तु सर्वा एव कुळमर्यादां विहाय कृष्णाऽनुगा भवन्तीत्याशयः। परमानन्दस्तु —"का न गोकुले कुळवधः का धमं न जहाति । का निपीय हरिसुरिक्षाऽस्तं न तं प्रतियाति ॥" 'किती न गोकुळकुळवधः,' इति बहुवचने यत्स्वाः एस्यं तद्पजहार । अतिशिक्षिता अपि सर्वथा मर्यादानुगा अपि, सुरलीस्वरलीगतया कुळपद्वितं परित्यजन्तीति शिक्षाविषयमेव तिरश्चकार, प्रत्युत तत्स्थाने 'का धमं न जहाति ।' इति अवणे करुकिमव स्थापयामास । 'कौने तजी न कुळगली' इति स्थाने धर्मपरित्यागरूपोऽर्थो रूक्षोऽनुचितश्च । भागवतादिन् भक्तिसंहिताप्रमाणेः साध्यतां नास, परं परमौचित्यविचारे साहित्यसारे तज्ञ संघटते । अन्यः किळ कविसमयः, अन्यश्च भक्तानां हृदयोद्वार इत्यळम् ।

## त्रैरि तेन ससितिमतः, ससितमदादियं च। इयोरभूद् गोमेलने मिलितं हन्नयनं च॥ ७७॥

चारियतुं गोधनं नयन्तं नायकं प्रति, नायिका स्वां धेनुं चारणाय सर्वासु नायकधेनुषु मेलियतुं प्रात्ययो । नायकः परिहासमकरोदियमपि तदुत्तरम-दादेनं द्वयोरनुरागोऽभवदिति वृत्तं सखी सखीं वक्ति-तेन नायकेन इतः (नायकां प्रति) सस्मितं गोः प्रैरि प्रहिता । [नायकया स्वकीया गोः सर्वासु गोषु योजिता, परं नायकेन परिहासार्थं सा गोः नायिकासमीपे परावर्त्वं प्रेरितेत्याशयः ] इयं नायिकापि हास्यस्य उत्तरे हास्यमेव कुर्वती (सस्मितम्), तां गाम् अदात् । अर्थात् नायकं प्रति प्रेरितवती । एवं गोमेलिने द्वयोनीयकानायकयोः पूर्वं नयनं पश्चाच हृद्यं मिलितमभवत् । द्वयोरनुरागोऽभवदित्याशयः॥ ७७॥

<sup>&#</sup>x27;उन हरकी हँसिकै इते इन सौंपी मुसकाइ । नैन मिलें मन मिल गये दोऊ मिलवत गाइ ॥ ५७ ॥' क॰ नि॰ ९०

## दत्तं मे, मामकमभूत्रिवसति सह जीवेन । दियत ! सपत्नीकर इदं मनो देहि न बलेन ॥ ७८ ॥

हे द्यित ! त्वया स्वस्य मनो महां दत्तम् । त्वया यदा मनो महां द्तं तिहीं तत्, मदीयमेवाऽभवत् । इदानीं तस्योपिर ममेवाधिकारः । तत् मनः, साम्प्रतं मम जीवेन सह निवसित । अहं तत्ते मनः स्वजीवितसमं प्रति-पालयामीत्यर्थः । इदानीं तिद्दं मनः, बलात् (अर्थात् मजीवितेन सह बद्धमिष, वलपूर्वकं आकृष्य) सपत्या हस्ते न देहि । यदि तत् बलादा-कर्स्यसि, तदा मम जीवितमिष गमिष्यसीति ध्वन्यते । अत्र 'उपपत्तीभ्यो रासि तत्कथमुचितमधुनेव ।' इति परमानन्दः । छन्दोभङ्गस्तु प्रत्यक्ष एव-रासि इति कियनमधुरो धातुः! अधुनेव इति एवकारस्य किं स्वारस्यम् ? अग्रे यदि मनोऽन्याभ्यो दीयेत तिहं किं नायिका प्रसीदेत् ? विहारी तु अग्रे दानस्य वाग्दानं न करोति । आह सः—''सो मन वाधि न सोंपिये पिय सौतिन के हाथ ।' उपपत्नीभ्य इत्यपि सपत्या उपपर्याय एव ॥ ७८ ॥

#### ৠ दम्पत्योरभिसारः ﴾

## मिलितमभूदङ्गं द्वयोक्छायाचन्द्ररुचीषु । निर्वाधे सह गच्छतो हरिराधे वीथीषु ॥ ७९ ॥

हरेः राधायाश्चेति द्वयोरङ्गम्, छायायां चन्द्रकान्तिषु च मिलितमभूत्। कृष्णत्वात् हरेरङ्गं छायायां मिलितम्, गौरत्वाद् राधाया अङ्गं चन्द्ररुचिषु मिलितम्। यथासंख्यम्। अत एव केनाप्यलक्षिते, इति निर्वाधे निःशङ्के हरिराधे, वीथीषु ('गली') सह गच्छतः। हरिः राधा च वीथीषु कृता-

'मोहि दियो, मेरो भयो, रहत जु मिल जिय साथ। सो मन बांधि न सौंपिये पिय सोतिनके हाथ॥ ७८॥' 'मिलि परछांही जौन्हसौं रहे दुहुनके गात। हरि राधा इक संग ही चले गली महिँ जात॥ ७९॥' िक्षनो सह सह गच्छतः, परं तो कोपि न पश्यित । हरिः श्यामवर्णस्वा-च्छायाभागे मिलितः, राधा च चिन्द्रकायामेकीभूता इति निःशङ्को सह गच्छत इत्याशयः । मीलितम् । रुचीषु, वीथीव्वित 'कृद्कितारादिकनः' इति कीप् । बाधे, राधे इति प्रासः । परमानन्दस्तु "बभूवतुनं च लक्षिते संगच्छतः सहैव ।" इत्याद्याह । संगच्छत इति लोकान्तरस्याकरणमपेक्षत इत्याद्यक्तम् ॥ ७९॥

#### **→**िसुरतम् ।अे∽

पावकशिखेव सा यथा यथा हृदयमुपयाति । वक्षस्तरुणीस्पृष्टमिव तथा तथा निर्वाति ॥ ८० ॥

अभिज्वाला इव उज्जवलकान्तिः सा नायिका, यथा यथा हृदयमुपयाति, वक्षःस्थलमालिङ्गिति । तथा तथा तरुणी—('गुलाब') जलस्पृष्टमिव हृदयं निर्वाति शीतलं भवति । अभिज्वालासाद्द्रयं भाषाशैत्यनुरोधेनेति पूर्व-मुक्तम् । अभिज्वालोपमाया आलिङ्गिनेपि निर्वृतिरिति पञ्चमी विभावना, विषमो (द्वितीयः) वा ॥ ८० ॥

## सपद्विनति विपरीतरतमर्थितमथ रमणेन । दीपमिङ्गयन्ती जगौ सा ससितमौनेन॥ ८१॥

पद्मणामपूर्वकं रमणेन विपरीतरतं याचितम् । अथ सा नायिका दीपम् इङ्गयन्ती स्चयन्ती । 'दीपो उवलित । अस्य प्रकाशे नेदं संभवति ।' इति दीपं भति इङ्गितं कुर्वतीत्यर्थः । सिस्तिन मौनेनैव जगौ उत्तरमददात् । प्रार्थनाया उत्तरे किञ्चन नोकम्, अपि तु स्मितं कृतमनेनैव अवचनसुत्तरं दत्तमित्या-

<sup>&#</sup>x27;ज्यों ज्यों पावक-लपट सी तिय हियसों लपटाति। त्यों त्यों छुही गुलाब सों छितया अति सियराति॥ ४०॥' 'विनती रित विपरीतकी करी परिस पिय पाइ। हँसि, अनबोलैं हीं दियो ऊतर, दियो बताइ॥ ४९॥'

शयः । परमानन्दस्तु-'सुरतविपर्ययवाञ्छया पत्यौ प्रणमित सेव । ददाबुत्तरं भामिनी सस्मितमौनेनैव ॥' इति दीपं प्रति इङ्गितस्य कथामेवापळ्ळाप । 'सेव उत्तरं ददौ' ? तिर्हे अन्यः कश्चन वाक्कीलस्तत्राप्यपेक्ष्यते ? सुरतविपर्य-यपदेन विपरीतरतस्य प्रहणमिप न कुत्रचिहृष्टम् ॥ ८१ ॥

#### →ं नखक्षतम् ३६५-

#### मरकतभाजनसलिलगा मृगाङ्कनवलेखेव । सक्ष्मपटान्तरिता लसति हरितनुनखरेखेह ॥ ८२ ॥

स्क्ष्मविक्षेण अन्तिरिता, स्क्ष्मविक्षमध्याद् दृश्यमाना इत्यर्थः । हरेः, श्यामवर्णायाः तनोः (शरीरस्य) नखरेखा । मरकतभाजने भरिते सिलिले गता (प्रतिबिन्बिता), चन्द्रस्य नवीना कला इव, इह लसित । श्वेतवर्ण-स्क्ष्मपटान्तिरिते श्यामशरीरे नखलेखा, नीलमणिभाजनमध्ये जलं भृतं भवेत्त्र द्वितीयावृतीयाचन्द्रस्य कला प्रतिविन्विता भवेत्, तादशी शोभत इत्याशयः । सपल्याः सिवधे कृतकेलिरागतोसीति स्चियतुं नायिकासख्याः नायकं प्रत्युक्तिः । अन्यटीकासु नायिकाया एवोक्तिः । परमानन्दस्तु—"नस्तर्ने स्वा मेचकतनौ तनुवसनावृत एव ।" इत्यादि । 'स्क्ष्मं यद्वसनं तेनावृते तव मेचकतनौ इति टीका । तनुशब्दस्य स्वीत्वमेव प्रसिद्धम्, अन्यलिङ्गं तु प्रमानन्द एव जानीयात् ॥ ८२ ॥

-> भ्रः परिहासः ५६←

## हरिरवदिनमणिमिमं प्रणमत करद्वयेन । श्रुत्वाऽऽसां सस्तितमभूत्रयनं सेर्ष्यमनेन ॥ ८३ ॥

'मरकत-भाजन-सिलल-गत इन्दुकला कें मेख। झीन झगामें झलमलत स्थाम गात नखरेखा। ८२॥' 'रिव बंदो कर जोरि, ए सुनत स्थामके बैन। मये हसौँ हैं सबनके अति अनखोंहे नेन॥ ८३॥' चीरहरणलीलायाः प्रसङ्गोयम् । यदा नद्गा गोपिकाः, एकं हस्तं कुचयोरपरं च जघने विन्यस्य लजां गोपयन्त्यो निजवस्नाणि श्रीकृष्णाद्याचन्ते सा,
तदा हरिः अवदत्-'इमं दिनमणिं स्यं करह्रयेन करह्रयस्य अञ्जाल बद्धाः
प्रणमत' इति । एतद्वचनं श्रुत्वा, ईंष्यांकोधयुक्तमपि आसां नयनम्, अनेन
परिहासेन सस्मितमभूत् । अनया युक्त्या, द्वावपि हस्तौ दूरियत्वा नद्गानामस्माकं दर्शनं वाञ्छतीति ज्ञात्वा, क्रोधिप सहसैवाऽहसिन्निति मावः । परमानन्दस्तु-'सर्वाः प्रणमत पिन्निवन्धं करह्रयेन । सेष्यंसहासं तत्कृतं तामिर्हरिवचनेन ॥' पूर्वं सेष्यंमपि नयनं सहासमभूदिति वार्तेव नास्ति । विहारी
तु विक्तः 'भये हँसीहें नैन' नेत्रं सस्मितमभूत्र तु, श्रुत्वेव तामिस्तत् कृतम् ।
तथा रसाऽनुद्यात् , प्रत्युत ग्राम्यत्वात् । परमानन्दस्तु कथां वाचयित
यत्-'ताभिः सूर्यप्रणमनं कृतम् ।' इति ॥ ८३ ॥

#### श्चत्वा परवनिताफलं सिसतमैक्षि कयापि । स्मितमगोपि कथमपि तदा कथावाचकेनापि ॥ ८४ ॥

पौराणिकः परस्वीगमनदोषं पुराणकथायां वाचयन्नासीत् । तत्र तस्य काचित्रियतमाप्यासीत् । परवितानाम् (गमनस्य) फलम् (दृष्टम्) श्रुत्वा, कथापि (पौराणिकसुखप्रद्या) अयं कथावाचकः सस्तितम्, ऐक्षि दृष्टः । तां स्ययमानां दृष्ट्वा कथावाचकेनापि, अतिकष्टात् स्थितम् गोपितम् । अन्यथा सर्वेषु श्रोतृपु तद्रहस्यं विदितमभविष्यत् । परमानन्दस्तु-'परवित्तालम्पटफलं कथयन् बुधश्रकास । यदा कथापि विलक्षितो मन्दं तदा जहास ॥' विहारी वक्ति 'कसि करि राखी मिस्र हू, मुख आईं मुसवयानि ।' वङात्स्थितमगोपयदिति । परमानन्दो वक्ति-'मन्दं तदा जहास'। 'लखि मुलकी सुखदानि' इति यः प्रधानांशः स एव धूलिकृतः । प्रत्युत विपरीतं 'कथयन् बुधश्रकास ।' हन्त महाशय ! घासमेव कृत्तवानसि ॥ ८४ ॥

<sup>&#</sup>x27;परतिय दोस पुरान सुनि, लेखि मुलकी सुखदानि । किं किर राखी मिसहू मुख आई मुसक्यानि ॥ ८४ ॥'

## → अनुरागिणी ¾← गुरुर्गुरुजनापत्रपा मनो मनोहरवर्ति । हिन्दोलितहृदयापि सा गृहकार्याणि विभर्ति ॥ ८५ ॥

गुरुजनानाम् अपत्रपा ( लजा ) गुर्वी, 'वोतो गुणे'ति वा छीप् । मनस्तु मनोहारके तस्मिन् नायके वर्तमानम् । अत एव, हिन्दोलाधिरूढं हृद्यं यस्याः ईदृइयपि सा, बलात् गृहकार्याणि करोलेव । मूले 'उर उरङ्यो' 'गुरु गुरुजन' इति यः शब्दालंकारः सोऽत्रापि निर्वोढ इति प्रेष्ट्यम् । पर-मानन्दस्तु—"हृदेकत्र हरते हरिर्गुर्वी गुरुत्रपा चा । स दोलाधिगतेव निजगृहकर्मसु विरराच।" 'एकतः' इति भाव्यम् । त्रल् सार्वविभक्तिको न । दोलाधिरूढे मनसि यत्स्वारस्यं तच्छरीरदोलने न । वैकिल्पकणिच्साधनेपि 'विरराच' 'गृहकर्मसु चकार' इत्यस्य कोऽर्थः स्थात् ? 'विरराच' अस्य माधुर्यमिष तुल्या तोलनीयम् ॥ ८५ ॥

## -> अनुरागी भक्तः १६० मनसो गतिमनुरागिणो मम न कश्चिद्वयाति । इयामरङ्गमयं क्रमादिदमुख्वलमाभाति ।। ८६ ॥

मदीयस्य अनुरागिणो मनसो गतिं कोपि न जानाति । यथा यथा इयाम-रक्ने कृष्णीकारकरागे ममं भवति, तथा तथा ('क्रमात्' पदलभ्यम्) उज्ज्वलं श्वेतं भवति । इयामरक्ने रक्तं वस्तु, इयाममेव भवति न उज्ज्वलम् । अत्र तु इयामस्य श्रीकृष्णस्य अनुरागे मम्रम् एकान्ततो लीनं हृद्यं वासनाविरहा-दुज्ज्वलं निर्मेलं भवतीत्याशयः । अन्नापि परमानन्दो यथा यथेत्यादि स्वारसं समक्ष ॥ ८६॥

'उर उरझ्यो चितचोरसों गुरु गुरुजनकी लाज । चढ़ी हिंडोरे से हियै कियैँ बर्ने गृहकाज ॥ ८५ ॥' 'या अनुरागी चित्तकी गति समुझै नहिं कोइ । ज्यों ज्यों वृद्धै स्याम रंग लों लों उज्जल होइ ॥ ८६ ॥'

## अमिस गृहं गृहमर्थयसि जनं जनं दययाऽति । स्पृहोपनेत्रे दिश धृते लघुरपि महान् विभाति ॥ ८७॥

गृहं गृहम् अटिस । जनं जनम् (सामान्यमिष जनम्) अतिद्यया याचिस । प्रार्थयिनत शयनोध्थितमितिवद्र्थयिस । नेदं पश्यिस, यद्यं जनो महान् (याचनाहोंस्ति) अथवा, अतिल्घुर्द्रस्तः परिहरणीय इत्याशयः । यन्ये—स्पृहा (लालसा—)—रूपे उपनेत्रे, (हिश् ) नेत्रोपिर धते सित, लघु-रिष जनो महान् प्रतीयते । त्वं लोभादेव लघुमिष महान्तं हृष्ट्या याचिस । अहो! कीहशी स्किः । धन्यो विहारी । परमानन्द्रतु—'धतलोभोपहशो शृशं लक्ष्विप महद्विभाति ।' उपहक्षद्यप्रसिद्धं प्रयुज्य सर्वमेवास्पष्टं तिरोद्धौ ॥ ८७ ॥

#### ->ं वसन्तपवनः ५४-

## रणदृङ्गघण्टावलिः स्रवन् दानमधु भाति । कुञ्जमरुत्कुञ्जर इतो मन्दमन्दमायाति ॥ ८८ ॥

रणन्तो भृङ्गा एव घण्टाविष्ठर्यस, दान (मद-)-सदशं मधु पुष्परसं स्ववन् वर्पन् असौ भाति । सोयं कुञ्जपवनरूपः कुञ्जरः, इतः असाकमभि-मुखं मन्दमन्दं शनैः शनैर्गजोचितया गत्या आगच्छति । अहो कीदशं गज-रूपकम् । 'कुञ्जमरूकुञ्जर' पदे कीदशं शब्दकालित्यम् । परमानन्दस्तु शब्दस्वारस्यादिकमत्रापि चूर्णयामास ॥ ८८ ॥

<sup>&#</sup>x27;घर घर डोलत दीन हैं जन जन जाचत जाइ। दियें लोभचसमा चखनि लघु पुनि बडौ लखाइ॥ ८७॥' 'रिनत मृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर। मन्द मन्द आवत चल्यो कुंजर कुंज—समीर॥ ८८॥'

#### **५**% वसन्तवनम् %

## चिकतचेतसा गृहमगुर्नवपथिकाः पुनरेव । इसुमितिकञ्चककाननं वनविं ज्ञात्वेव ॥ ८९ ॥

नवीनपथिकाः, येर्वसन्ते वनयात्रा न पूर्व कृताऽभूत्। गृहाद् वने गत्वा, पुष्पितं किंगुकवनं (पलाशवनम्) दवाश्चिमिय ज्ञात्वा, चिकतेन चेतसा पुनरेव स्वगृहमयासिषुः। किंगुकवनं वसन्ते साक्षाह्वाश्चिरिव दृश्यते इति अनुभविभिः प्रत्यक्षीकृतम् । परमानन्दः—'नवपथिकः कथमपि निजं यदा सदनमुपयाति । नेदं विकचपलाशिमिति दावानलो विभाति ॥' मत्तप्रलापं चकार । द्वयोरर्द्धयोः कः संबन्धः? किं विकचपलाशम् ? वनम् ? तत्तु दूर-दूरमपि न दृश्यते । विहारी, गृहाद्वहिर्गत्वा पुनर्गृहागमनं विक्तः । परमानन्दस्तु—'यदा निजसदनं कथमपि उपयाति, तदा इद्मुत्पेक्षते' इति स्वमं वीक्षते । हन्त सर्वं पद्यमेव मृत्तिकयामास ॥ ८९ ॥

## ॐ प्रावृट्पयोदः ﴾

धूमभरेर्धरणी भृता, सिख ! जलदा न कदापि । प्रावृद्प्रथमपयोधरेर्ज्वलयद्भिर्जगदापि ॥ ९० ॥

हे सिख ! इमे कदापि मेवा न सिन्त । जगत् ज्वलयिद्धः प्रावृद्कालस्य प्रथमः पयोधरैः आपि, प्राप्तम् । भावे प्रत्ययः । प्रावृद्कालस्य वारिदाः प्राप्ता इति भावः । ते जगत् ज्वलयन्तीत्यस्य प्रमाणमाह—यत्पद्य ! इमे गगनमूले मेवा न सिन्त, किन्तु धूमभरैर्धरणी व्याप्तास्ति । यदि ते भुवनं न दहन्ति, तिर्हे धूमः कथमुत्पद्यते । विरहिण्या उक्तिः ॥ ९० ॥

'फिरि घरकों नृतन पथिक चले चिकत-चित भागि।
फूल्यो देखि पलासबन समुही समुझि दवागि॥ ८९॥'
'धुरवा होंहिं न अलि, उठै धुवां धरनि चहुँ कोद।
जारत आवत जगतकों पावस-प्रथमपथोद॥ ९०॥

#### ৠ हेमन्तः ﴾

### न प्रतिभाति गतागतम्, शाम्यति तेजो न्यसा। गृहजामातुरिवाऽहसन्मानं पौषदिनस्य ॥ ९१॥

श्रञ्जरगृहिनवासिनो जामातुः संमानो यथा, तथा पौपदिनस्य मानं (प्रमाणम्) अहसत् अहीयत । दिवसः कदा उदेति कदा च अस्तमेति इति दिनस्य, कदा जामाता गृहे आयातः, कदा च बहिर्गतः इति जामातुः, द्वयोरिप गतागतं न प्रतीयते, इत्याशयः । उप्रस्वभावोपि जामाता श्रञ्जरगृहे निजस्य तेजः न्यस्य मुक्तवा, शाम्यति शान्तो भवति । एवं पौपदिवसोपि रिवतेजो दूरियत्वा शीतलो जातः । जामातृपक्षे मानपदस्य पुस्त्वमावश्यकम्, परम् एकस्यैव 'मान'स्य ('मा' धातुनिष्पन्नस्य) धात्नामनेकार्यतया कार्यं साधनीयम् । परमानन्दस्तु-'दिनं दिनं दिनमानिमह पौषे परं क्षिणोति । श्रञ्जरगृहे जामातुरिव मानः स्वयं मिनोति ।" इति सर्वं भावमेव भसीचकार । क 'आवत जात न जानिये!' क च 'तेजिहं तिजि सियरान'! दिनं दिनमिति आवृत्त्याप्यतृप्तः पुनिद्नमानिमत्यान्नेडयति । 'क्षिणोति' 'मिनोति' पदयोः, क्षीणं करोति इन्ति, इत्येवार्थः । क्षीयते, हीयते इत्यर्थस्तु स्वर्गीयव्याकरणसाध्यः । इन्त सर्वं पद्यस्यानन्दमेव कवलीचकार । कि फल-मनुवादेन? ॥ ९१ ॥

⊷श्चि अन्योक्तयः •श्चि— ०-श्चि अमरः •श्चि—

न परागो न हि मधुरमधु, न च विकासमियमेति । कलिकयैव बद्धोऽस्त्यलिः, किमपरतो भवितेति ॥९२॥

'आवत जात न जानियत, तेजहिँ तजि सियरान । घरहँ जमाई लों घट्यो खरो पूस-दिन-मान ॥ ९१ ॥' 'नहि पराग नहि मधुर मधु, नहि बिकास इँहिं काल । अली कली ही सीं बँध्यों, आगें कीन हवाल ॥ ९२ ॥' अस्यां पुष्पकिलकायां न परागोस्ति, मधुरं मधु (यद्धि पूर्णविकिसतेषु कुसुमेषु लभ्यते, तद्दि )नास्ति । न च इयं विकासं प्राप्तोति, (पूर्णे पुष्पे यो विकासः, पक्षान्तरे च योवनजिता अङ्गानां प्रफुल्लता, अस्यां नास्ति) अलिश्रेमरः कलिक्या एव बद्धः (सर्व कार्यजातं विस्मार्थ) वशीकृतः । अपरतः अग्रतः, किं भविता भविष्यतीति विचार्यम् । यदा इयं किलका विकिसिष्यति तदा अमरस्य का दशा स्यादित्याशयः । अतिमुग्धासक्तं नायक-मुपदेष्टुं सख्यादिकस्योक्तिः । इन्त इन्त परमानन्दः सप्तशतीसारभूतिमदं पद्यं कथं कद्ययामास—'मधुप न मधुरपरागोपि, न विकासः कलिकासु । सपदि राग ईदशोहो अग्रे कीदश आसु ॥' कस्मिन् छन्दिस, कां गाथां प्रलपति इति स्वर्गतः स एव जानीयात् । बहुवचनं विना परमानन्दस्य नृतिर्गभविकं येन सर्वोपि भावो निर्मूलितः। 'ईदशोहो' तु माधुर्यस्य परां सीमानं दर्शयामास । नेदं मुद्रणाशुद्धिकृतं वोद्धव्यम् । टीकायामिष स्पष्ट-मिद्मेव व्याख्याति । भाग्यं सप्तशत्याः!! ॥ ९२ ॥

## अमित सरसकुसुमेप्यिलईटिति नमन समेति । अतिमृदुतनुमवलोकयन् म्पृशन हृदि प्रत्येति ॥ ९३ ॥

सरसेपि कुसुमे अलिहपरितो आग्यति, नमन् सन् झटिति तत् न समेति नालिङ्गति। पुष्पस्य अतिमृद्धीं तनुमवलोकयन्, तत्पुष्पं स्पृशन् हृद्ये न विश्वसिति। इदं पुष्पं मम भारं सहेत न वा इति हृद्ये संदिहा, पूर्वे अमन्नेव रसं गृह्णाति, न सहसाऽलिङ्गतीति भावः। अत्रापि पूर्व एव प्रसङ्गः। अत्रापि परमानन्दः 'परसत मन न पत्यात' इति आवश्यकमंशं सर्वथा तत्यान। बहुवचनस्य तु रोग एव। अथवा 'तुकान्त'निमित्तं निपतित तत्र—'किल शिरीपकुसुमेपु' ह्त्याह । किंजक्कोपि प्रायः कमल एव श्रुतः॥ ९३॥

<sup>&#</sup>x27;सरस कुसुम मँडरात अलि, न झुकि झपटि लपटात । द्रसत अति सुकृमार तनु परसत मन न पत्यात ॥ ९३ ॥'

#### **म्श्रि गान्धिकः श्र≻**

## करे गृहीत्वा सस्तवं घात्वा, मौनमयन्ति । गान्धिक मूढ ! सुगन्धि ते के ग्राम्याः क्रीणन्ति ॥९४॥

सर्वे ग्रामीणाः सुगन्ध (पुष्पसारम्) हस्ते गृहीत्वा, उत्तममस्तीति भ्रशंसापूर्वकं ग्रात्वापि, तृष्णीमेव स्थिताः । न केनचिन्मूस्यमपि पृष्टम्, क्रयणस्य तु का कथा ? अत एव हे मूढ़ गान्धिक ! ते पुष्पसारं के कीणन्ति ? केपि ग्राम्या न कीणन्ति, व्यर्थस्ते परिश्रम इति भावः । अत्र हि प्रामीणा-नामविकलं चेष्टां वर्णितवान् विहारी—तैः स्वकीयं बुद्धिमत्तं प्रकाशयितं हस्ते गृहीतम्, सुगन्धि ग्रायते इति तराघातमपि, परं गुणज्ञत्वाभावात्क्रयणं कासीत् ? परमानन्दस्तु सर्वमिदं परिस्यज्य गान्धिककथां वाचितवान्—'हे सौरभ्यवणिग्वथा ग्रामे ग्राम्यजनेषु । सौरभ्यं किमु दर्शयसि तदादरारिनकेषु ॥' इति । सुरभेर्भावः सौरभ्यम्, न पुनः सुरिम वस्तु सौरभ्यम् ॥ ९५ ॥

## सुरमितैलमाचम्य ये मधुरमतीव वदन्ति । सौगन्धिक मत्यन्ध ! ते गन्धं के जानन्ति ॥ ९५ ॥

मत्या अन्ध ! निर्बुद्धे ! इति भावः । अत्रापि परमानन्दः 'इह मा दर्शय सौरभान्व्यर्थोस्तेपि भवन्ति' इति वक्ति । रक्षाकरेण पद्यमिदं सप्तशतीतो बहिर्भूतं परिगणितम् ॥ ९५ ॥

<sup>&#</sup>x27;करले सूंघि सराहि हू रहे सबै गहि मौन।
गन्धी अन्ध, गुलाबको गँवई गाहक कीन॥ ९४॥'
'करि फुलेलको आचमन मीठो कहत सराहि।
ये गन्धी मित अन्ध तू अतर दिखावत काहि॥ ९५॥'

+%€ गोपः ३३४+

त्वं गायन गायननिपुण ! किं गायसि गोपेषु । करवीणां कलयसि कथं 'करवी'णां रसिकेषु ॥ ९६ ॥

गायननिपुण गायक! गोपालनचतुरेषु गोपेषु किं गायित। 'करवी'णां ('कड्बी' इति भाषाप्रसिद्धं कड्झरवाचकम्) रिसकेषु एषु, करे वीणां (वल्लकीम्) कथं कलयित। महिष्याः पुरतो वादने यो लाभः स एवात्रेति भावः। इदमपि सप्तशत्यां न परिगणितम्॥ ९६॥

ॐ कनकः ो्र्

कनकाद्वहुगुणितं मतं कनकं मदजनकं तु । तद्भक्तं मदयति मनाङ् मदयति तद्युक्तं तु ॥ ९७ ॥

कनकं सुवर्णम्, कनकाद् धत्त्राद् बहुगुणितं मदकारकं मतम्। तद्धत्त्रयू-र्णम् (द्वितीयकनकसांनिध्यादिस्मिन्कनकेपि झीबत्वं सहाम्) भुक्तं सत् मद्मु-रपादयति । इदं कनकं तु युक्तं सत् (योगे सति 'जुडनेपर') मदयति ॥९०॥

विरुद्भरेरिप गुणमृते न हि महत्त्वमुपयाति । कनकमाह धत्तूरकं भूषां न हि विद्धाति ॥ ९८ ॥

प्रशंसोपपदसम्हेरिप गुणं विना कोपि जनो महत्त्वं न प्राप्तोति । जनो धत्त्रं कनकमित्याह (कथयति), परं स कनको भूपणानि न निर्माति । परमानन्दस्तु कथान्तरमेवाह—'कनक त्यज कनकिभधां किसु नाम्ना प्रभु-तापि । भूषानिर्मितिशाछिनी शक्तिस्त्वयि न तथापि ॥' 'गुनन बिन बिरद

'तू गायन गायनचतुर ये गायन परवीन।
ये गाहक करवीनके ले बैट्यो कर बीन ॥ ९६ ॥'
'कनक कनकतें सौगुनो मादकता अधिकाय।
वह खार्ये बौरात नर वह पार्ये बौराय॥ ९७ ॥'
'वहे न हुनै गुनन बिन बिरद-बढाई पाइ।
कहत धत्रे सौं कनक गहनो गट्यो न जाइ॥ ९८॥'

बडाई पाय ।' इति यन्मर्भ तदस्मिन् क्रोरोप्वपि न । उभयार्द्धयोः परस्परं सम्बन्धोपि 'बादरायण' इव ॥ ९८ ॥

#### +%( महत्त्वम् रे}

न हि लघवो गुरुतां दघति, कामं व्योम लिहन्तु । दशौ न दघतो दीर्घताम्, बहून्मील्य पश्यन्तु ॥ ९९ ॥

कामं यथेच्छं ते शरीरमुच्छाय्य (उन्नतं कृत्वा), गगनमिष स्पृशन्तु, परं तुच्छाः कदापि गौरवं न गच्छिन्त । अत्यन्तम् उन्मीत्य विस्फार्य, पश्यन्तु परं दृशों (नयने) कदापि दीर्घतां न धारयतः। अत्रापि परमान्दः स्वद्वाद्धं दर्शितवान्—'धिकृतोपि लघुरिह पुनर्न महत्वं प्रतियाति। विस्फारितमिष द्रग्युगं न दीर्घत्वमनुलाति।' 'लगौ सतरह्वं गैन (गगन)' इति जीवभूतमेव पञ्चत्वं नीतवान्। किञ्च, यो धिकृतः स महत्त्वं गच्छेदेव केन मार्गेण ? किं नु धिकारो महत्त्वस्य कारणम् ? प्रतिविम्बकोटौ विस्फारण-मक्ष्णोधिकारो नाम ?॥ ९९॥

#### +**%**( आशीः }<del>%</del>

हिन्दुयवनयोषागणः सस्तुति साज्ञीराह । पतीनवन्नददाद्भवान् सौभाग्यं 'जयशाह' ॥ १०० ॥

'वलख'नगराद्वारतेशसेन्याऽऽनयनेन, सैनिकपहयो वैधव्यदुःखाद्दक्षिताः। अतएव गृहे गृहे हिन्दुयवनमहिलानां समूहः प्रशंसापूर्वकम् भाशीर्वादप्रदा-नपुरस्सरं चेदमाह—हे जयशाह! (भाम्बेरपते!) अस्माकं पतीन् अवन् (रक्षन्) भवानेव सोभाग्यमददात्। हिन्दुस्तीणां करकंकणाः ('पूडी'), यवनीनां चावगुण्ठनम् ('चादर') त्वयैव रक्षितानीत्याशयः॥ १००॥

> 'ओछे बड़े न है सकें लगी सतर है गैंन। दीरघ होहिँ न नैंकहूं फारि निहारें नैन ॥ ९९॥' 'घर घर हिन्दुन तुरिकनी देत असीस सराहि। पतिनु राखि चादर चुरी तें सखी 'जयसाहि'॥ १००॥'

→ श्रि वेणीवन्धनम् श्रे~ → श्रि घनाक्षरी श्रे~

मर्गरिशातले निषणवामजानुभरं
काममुत्तरङ्गनयनाऽसौ वहिरीक्षते
पार्श्वतो निरीक्ष्य तुङ्गमेतद्भुजमूलं मनाक्
कामसुखमूलं मनो मोदमवपद्यते ।
रशनानिबद्ध-पृथु-निविड्-नितम्बमेक्ष्य
गृहशिखिनापि नृत्यविवशं निषद्यते
मन्थरमवाप्य जालवातायनश्रेणीिममामेणीदशा पुष्पैरियं वेणी विनिब्ध्यते ॥ २४ ॥

मर्मरिक्छायाः [सङ्गेमरमर] उपिर, स्थितः वामजानुनः भारो यसिन्कर्मणि यथा स्यात्तथा । अस्यन्तम्, चंचलनयनाऽसौ, बहिः, गवाक्षाद्वहिःस्थं
जलाशयादिदृश्यम्, ईक्षते । वामपार्श्वतः, तुङ्गम्, एतद् भुजमूलं वीद्य ।
पश्यतो जनस्य चित्तम्, कामसुखमूलम् (स्वरविलाससंविन्धनम्) मोदम्,
प्राप्तोत । रशनया (रतादिजिटतया किटमेखलया) निवद्धम्, विशालम्,
घनम्, नितम्बम् (पृष्टभागतः) आ—ईक्ष्य । पालितमयूरेणापि हर्षनृत्यवशाद्विवशं यथा स्यात्तथा निपद्यते (स्थीयते), रिसकस्य मनुष्यस्य तु का
कथा ? एवं मनोहरप्रकारेण, इमां जालवातायनस्य श्रेणीम् मन्थरम् उपेत्य,
अनया संमुखे दृश्यमानया मृगलोचनया पृष्पेरियं वेणी विरच्यते । प्रतिचरणं प्रासाः ॥ २४ ॥

-अ अलक्तकेन चरणरञ्जनम् अस्-चम्पकसमानरुचि कम्पकरमम्बुरुहां सम्पन्नवप्लुवेऽपि सुपदु पराहता

#### वेणीबन्धनम्

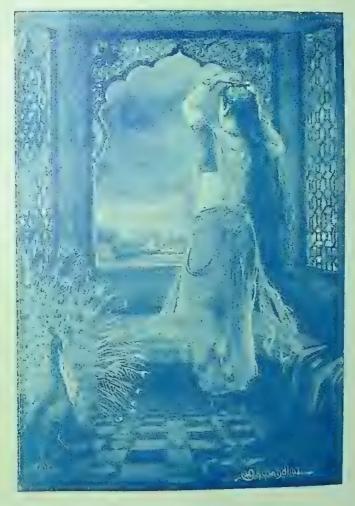

" एणीइका पुष्पैरियं वेणी विविवध्यते ॥ "

Lakshmi Art, Bombay, 8.

मुखरितकङ्कणं करेण करं कर्षत्रसौ पृष्ठतः समेत्य भुजमूलमनयत्करं स्पर्शपुलकेन काममुच्छ्नसदुरोजयुगा सापि च सरोजमुखी लीनाऽभृत्विरन्तरम्॥ २६॥

मर्भरपाषाणनिर्मिते चन्द्रशालायाः (उपरिगृहस्य) जालावातायने । काचिद् वरा सुन्दरी, मदमन्थरं सुस्थिताऽभूत् । तावत् (अस्मिन्नन्तरे) प्रियतमो मन्दमन्दं यथा स्यात्तथा सुखसुपागतोऽभवत् । तत् इदम् (नायि-कानायकयोः एकत्रावस्थानम्) निरीक्ष्य सखी, मिषोत्तरं व्याजं कृत्वा, वातायनाहहिर्निर्गता । असौ नायको विविक्तं वीक्ष्य, पृष्ठतः समागत्य, वामेन निजकरेण सुखरकङ्कणं नायिकाकरमाकर्षन् , दक्षिणं निजकरं नायिकाया सुजमूळं प्रति अनयत् । नायकस्पर्शजातेन पुळकेन, कामम् , उन्नम-रकुचयुगळा, सापि प्रेमपरवशा निरन्तरं लीनाऽभूत् । नायकस्पर्शसुखं प्राप्य, पुळितकम्प्रतनुळता सा तृष्णीं भूत्वा, वातायनमाश्रित्य बहिः प्रेक्षांचके, न प्रतिवादमकार्षीदिति भावः । प्रतिपादमनुप्रासाः ॥ २६ ॥

-> ३६ द्∓पत्योमीनकलहः ३६<--

किश्चिन्मात्रमेव मनोऽभीष्टे प्रतिरुद्धे सित मानविनिवद्धे हृदि कोपः समुपेयते अन्येभ्यो निगृहे गाढ़कलहेऽतियाति दिनं वाञ्छन्नपि कोपि नापि संमुखमवेक्षते । 'नाऽहं विचम पूर्विमि'ति सायं मन्दमानौ, निशि निभृतं शयानौ ततस्तुष्यतोऽिहण संगते मानालीद्दमत्योरहो ! दम्पत्योविचित्रः कलि-श्राद्धतचरित्रश्चोपसंहारः समेधते ॥ २७ ॥

## केछिबातायनम्

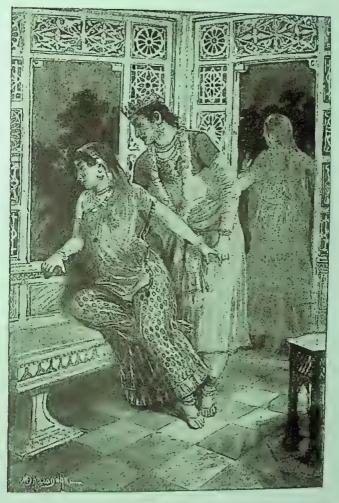

" स्पर्शपुढकेन काममुच्छ्रसदुरोजयुगा सापि च सरोजमुखी लीनामूजिरन्तरम् ॥"

Lakshmi Art, Bombay, 8.





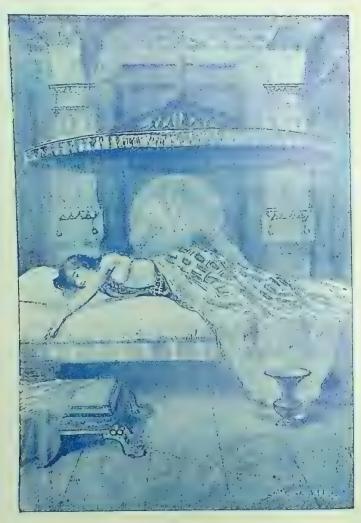

" नृपतिकिशोरी कापि शेते मदविह्वलम् ॥ "

Lakshmi Art, Bombay, 8.

किश्चिन्मात्रमेव, मनोऽभीष्टे विषये प्रतिरुद्धे सित ( आह्वाने आगमनम्, स्पर्शे आनुकृष्यम् इत्यादो निजमनोरथे किञ्चिदि रुद्धे सित )। मानयुक्ते मनिस (नायकत्य, नायिकायाश्च)। कोपः आगच्छित। ईङ् गतौ। अन्येभ्यो गृहं (कत्याप्यविदिते) गाढ़े कलहे दिनं व्यत्येति। शनैः शनैः कोपमन्दीभावेन वाञ्छन्नपि, नायिकानायकयोर्भध्ये कोपि, कोधमितिनंतं संमुखमिप न वीक्षते, संलापादिकस्य तु का कथा। सायंकाले जाते द्वाविष मन्दमानौ। इदानीम्, "अहं पूर्वं न संलपािस, यदि द्वितीयपक्षतः प्रथमं संलापो भवेत्ति सम्यग् भवेत्" इति विचारयन्तावेव रात्रौ त्र्णीमेव श्वयानौ अभूताम्। मानस्तु पूर्वमेव निःशेष आसीत्। केवलमनुनयप्रतीक्षाऽसीत्, अत एव नेत्रे संगते एव, द्वाविष तुष्यतः। अहो! मानयुक्त-चेतसोर्द्भपत्योः कलहोऽपि विचित्रः, कलहस्योपसंहारोपि विचित्रचित्रयुक्तोस्ति॥ २०॥

#### → अध्विश्रब्धशयनम् <del>४<-</del>

पाण्डिविमलेऽसिन् किल कोमलोपधानतले
मञ्ज मुखमावहन्ती विलुलितकुन्तलम्
मदनमहीपस्थेव मञ्जलेऽत्र छत्रतले
न्यश्चिति निधानमिव कुचयुगमुङ्वलम् ।
स्वमे संगताय परिरम्भं दियताय मुखं
ददतीव बाहुलतां चलयति चश्चलं
मञ्ज युगमेषा दशोरीषदवमील्य मनाङ्
नृपतिकिशोरी कापि शेते मदविह्नलम् ॥ २८ ॥

पाण्डुरे विमलेऽस्मिन्, कोमले उपधानपृष्ठे । शयनवशात् विलुलितकेशं सुन्दरं मुखम् आवहन्ती । कामनरपतेरिव मञ्जुले छत्रतले । कामसर्वस्रनि-क० नि० ११ धिरिव, उजवलं कुचयुग्मं न्यञ्चित नीचेर्मुखं तिष्ठति। स्वमे संगताय प्रियत-माय सुखपूर्वकमालिङ्गनं ददतीव, बाहुं प्रसारयित । अजस्वथा प्रसारितो यथा कञ्चन आलिङ्गितुं प्रसारितो भवेदित्याश्चयः। स्वप्रसमागमसूचकं दयि-तस्य मन्द्रच्छायं चित्रमप्यवलोक्यताम्। मञ्जलं दशोः (नयनयोः) युग्मस् ईपद्वमीत्य (संपूर्णं न मीलियत्वा, भाग्यवतां शयनेपि अर्द्धमीलितं ने-त्रयुग्मं भवतीति सामुद्रिकम्) काचित् नृपतिकिशोरी। योवनवशात्, मद्-विद्वलं शेते। चतुर्थे-दशोरी किशोरी इति अनुप्रासः॥ २८॥





→ अं द्वादशमासी अं≪-

मम सिख ! चैत्रे चन्दननिचयचरेण । चित्रं विचलति चेतः पवनभरेण ॥ १ ॥

हे सिख ! चैत्रे चन्द्नतरुखण्डचारिणा, मलयागतेन पवनभरेण भि, भम चेतः खिद्यते । चन्द्रनवायुः शीतल्दवात्सर्वानानन्द्रयति । मां तु एषोपि दहतीति चित्रम् ॥ १ ॥

वैशाखे सरविशिखा विक्रवयन्ति । विषमविरहविषविह्नं वपुषि वमन्ति ॥ २ ॥

विह्नलयन्ति, मां विह्नलां कुर्वन्ति । यतो हि शरीरे विपमं विरहविषाप्तिं ते वमन्ति । अत एवाहं संतप्ये इति भावः ॥ २ ॥

> ज्येष्ठे ज्वरमिव जनयति जलजसखोपि । जिह्यं जीवति जीवनधनरहितोऽपि ॥ ३ ॥

ज्येष्ठमासे कमलिनीबन्धुरिप सूर्यस्तापवशात्, ज्वरिमव उत्पादयति । जीवनधनेन प्रियतमेन रहितः सन्निप मादशो जनः, जिह्नं कुटिलं जीविति । प्राणविक्षभरहितस्य मादशस्य जीवनं निरर्थकमेवेत्याशयः ॥ ३ ॥

१ व्रजभाषायाम् 'बारहमासी' नाम्ना, नायिकाया विरहावस्थावर्णनपुरस्सरं द्वादशमासकार्याणि वर्ण्यन्ते । संस्कृतेऽपि तदिदं संभवतीति दर्श्वतेऽत्र । द्वादश-मासानां समाहारः ।

# आषाढे मुहुराशा घनैरपूरि । प्रियसिव ! मम पुनराशा अमयति भूरि ॥ ४ ॥

मेघै: आज्ञा (दिक् ) मुहु: पूर्णा अकियत । मम आज्ञा (मनोरथः)
तु मां अमयति, बद्धाज्ञाहं भूरि दुःखं प्राप्तोमीत्याज्ञयः ॥ ४ ॥

# नभिस नभिस नवजलदैईष्टिरकारि । चित्रं सिख ! मम दग्भ्यां प्रवहति वारि ॥ ५ ॥

नभिस (श्रावणे) मेवैः, नभिस (आकाशे) वृष्टिः कृता । मम दम्म्यां तु जलं प्रवहति । यत्र वृष्टिभविति तत्रैव जलं प्रवहति । अत्र तु वृष्टिराकाशे, जलप्रवाहो नेत्रयोरित्यसङ्गतिरलङ्कारः ॥ ५ ॥

# भाद्रे घनजलभरिताः सरिता भान्ति । आज्ञाः पत्र्य ! कदा मे हरिता भान्ति ॥ ६ ॥

सेवजळपूर्णाः नद्यो भान्ति (भागुरेराप्)। पश्य! मम आशाः (मनो-रथाः) कदा हरिताः सत्यो भान्ति । कदा पूर्णा भवन्तीत्याशयः ॥ ६॥

# आश्विनमासि मृगाङ्को मुदितमुपैति । सखि मम मानससदने तिमिरमिवैति ॥ ७ ॥

मृगाङ्कः (चन्द्रः) मोदं प्राप्तोति, भृशं दीप्यते इत्यर्थः । परं हे सखि! मम मानसगृहे, तथापि अन्धकार इव आगच्छति । विरहवशान्मम चित्तं तिमिरावृतमिवास्तीत्याशयः॥ ७॥

# कार्तिकिके किल कमलामर्चित को न ?। क्रिक्यित मादक् कृपणः कीडित यो न ॥ ८॥

कार्तिके लक्ष्मीं को वा न अचिति, सर्व एव प्जयतीत्यर्थः । यो विरह-

## मार्गे हैमनपवनो जवनो वाति । न मनो यदनोद्रेकाचृतिमिह याति ॥ ९ ॥

मार्गशीर्षे हेमन्तसम्बन्धी (शिशिरः) जवयुक्तः पवनो वाति। मम मनः, मदनवेगबृद्धेर्वशात् धतिं न गच्छति ॥ ९॥

> पौषेऽपरिमितशीतं वपुरुपहन्ति । त्रियतमविरहः त्रियसखि! तदिप निहन्ति ॥ १०॥

अपरिमितं शीतं मम शरीरं पूर्वमेव क्वेशयति, तदुपरि प्रियविरहो निह-

माचे मञ्जद्दशोऽमूर्ग्रदग्रुपयान्ति । मयि सखि ! मनसिजवाणा ग्रहुरभियान्ति ॥ ११॥

इमाः सुदृशः(स्त्रियः) द्यितसमागमरूपमानन्दं गच्छन्ति । अभियान्ति आपतन्ति ॥ ११ ॥

> फाल्गुन ! फलयसि कामांस्तिदिह नमामि । त्रियतमसंगमसुखिनी मनसि न मामि ॥ १२ ॥

हे फाल्गुन ! त्वं सम मनोरथान् फलितान्करोषि, अतस्वां नमामि । प्रियसमागमसुखिताऽहं संप्रति हृद्ये न मामि । ममानन्दो हृद्ये न माती-त्यर्थः । नमामि, न मामीति यमकः ॥ १२ ॥

→ अभ विरहिणी अस्-

बाला वल्लभविरहाद्विपिनगतेव । निर्यन्नीरं शोचित पटलिखितेव ॥ १३ ॥ विपिनं गता इव, शून्ये स्थिता इवेलर्थः। चित्रपटेऽङ्कितेव निर्यद्वाष्पं यथा स्यात्तथा शोचति ॥ १३ ॥

> ताम्यति शेते श्राम्यति शुचमुपयाति । सा विरहे तव, मुह्मति छुठति जहाति ॥ १४ ॥

तव वियोगे सा (नायिका) ताम्यति व्यथते । मुह्यति मोहं प्राप्तोति, भूमो लुठति, पुनस्तल्लोठनं जहाति ॥ १४ ॥

करधृतपाण्डुकपोला नयनजलेन । सिश्चति हृदयं तप्तं सारदहनेन ॥ १५ ॥

सारदहनेन तसं हृदयं नयनजलेन सिञ्चति ॥ १५॥

विरहविहरयमद्भुतिमह समुदेति । नयनजलैः परिपेकादुपचयमेति ॥ १६ ॥

विद्वर्जलस्य सेकात् शाम्यति, परं विरहविद्वरयम्, अद्भुतं यथा स्थात्तथा उद्भवति, यत् नयनजलसेकादुपचीयते ॥ १६॥

शयने लोठित शोचित विपिनगतेव । सा परिताम्यति शफरी स्थलनिहितेव ॥ १७ ॥

श्यमीये लोठति । स्थले निहिता मत्सीव, सा परिताम्यति द्यते ॥१७॥

→िश विरही ।%

विकचकदम्बविडम्बकपुलकयुतेन । गगनमुदीक्ष्य विहसितं विरहिगणेन ॥ १८॥

विकचकदम्बपुष्पवत् रोमाञ्चकण्टकयुक्तेन विरहिगणेन वर्षासु गगनं दृष्ट्वा हसितम् । आकाशे मेघागमनेन प्रावृद् प्रारब्धा । इदानीमेव रोमा- ञ्चादेरियं दशा तर्हि अग्रे न जीविष्यामस्तथा च विरहदुःखान्मुका इस्रा-शयः॥ १८॥

> विधुरोऽनिन्ददगस्त्यं विधुमिभवीक्ष्य । अस्तावीत्पितृलोकान् सपदि समीक्ष्य ॥ १९ ॥

विधुरो विरही । चन्द्रोत्पत्तेः पूर्वमेव किमिति न पीतोऽव्धिरिस्यनिन्दत् । पुते चन्द्रकलानामसृतं निपीय कृष्णपक्षं सम्पादयन्तीति पितृनसाबीत् ॥१९॥

**५**% रूपवर्णना %**५** 

विल्लितकुन्तलमेतन्न ग्रुखमवेहि । सरसि सशैवलमम्बुजमिदमवधेहि ॥ २०॥

विलुलिताः केशा यस्गोपरि ईंदशमिदं मुखं नास्ति, किन्तु शैवलसहितं कमलं जानीहि ॥ २०॥

अलिके रचयांसे तिलकं सिन्द्रेण । प्रदिशसि सुन्दरि मयि किमसिं दूरेण ? ॥ २१ ॥

ललाटे सिन्दूरेण भालविन्दुं न रचयिस, अपि तु मयि दूरेणैव असि (खज्जम्) क्षिपसि । कामाकुले मचेतिस असेरिवाघातो भवतीत्याशयः २१

> कनकमालिका कुचयोर्द्यतिम्रपयाति । कमलकोपयोरुपरि स्निगिव विभाति ॥ २२ ॥

कुचयोरुपरि सुवर्णरचिता माला, कमलकुड्मलयोरुपरि परिधापिता पीतयूथीमालिकेव भाति ॥ २२ ॥

> सरिस सरिसरहनयना विहरित भूरि । सिलेले मजति कमलं कुतुकविद्रि ॥ २३ ॥

निष्कोतुकं (वैचिन्यरहितम्) कमलं लजितत्वाजले मजति, नयनाभ्यां पराजितत्वात् ॥ २३ ॥

> वदने मेचकमधुराश्चिकरा भान्ति । विकचकमलमिव मधुपा भृशमनुयान्ति ॥ २४ ॥

इयामाः सुन्दराश्च केशा मुखे तथा भान्ति, यथा फुल्लं कमलं इयामा मधुकरा अनुसरन्ति ॥ २४ ॥

कुचयुगमुरसि विनिहितं द्युतिम्रुपयाति ।
सुरतसरितम्रुपगन्तुं तरिरिव भाति ॥ २५ ॥

सुरते, वक्षसि योजितं कुचयुगम्, सुरतनदीं तरीतुं परिष्टता घटनौकेव भाति । 'घडनाव' अधोमुखघटाभ्यां निर्मिता । स्तनयोः कलशाकारत्वं च्यङ्ग्यम् ॥ २५ ॥

सुन्दरि! केयं सरणिस्तव नयनस्य। सकृदवलोके हृदयं विश्वति जनस्य॥ २६॥

सरणिः रीतिः। एकवारमेव दर्शने जनस्य हृद्ये प्रविश्वति, वशयती सर्थैः २६

महति नितम्बे विलसति रशनादाम । स्रगिव मतङ्गजकुम्भे विलुठति नाम ॥ २७ ॥

गजकुम्भे परिधापिता कनकमालेव, नितम्बे सुवर्णरशना भाति ॥ २७ ॥

वातायनगा पश्यिस किं कुतुकेन ।
सुन्दरि ! दीनान्पथिकान् विध्यसि केन ? ॥ २८ ॥

तव नयनशरेण मार्गे गच्छन्तः पथिका विद्धा भवन्ति । नयनयोः शरो-पमत्वं व्यक्र्यम् ॥ २८॥

विनदत्किटितटिकिङ्किणि! किं किल नैषि ? तव तनुसुपमाडिण्डिममपि नावैषि ! ॥ २९ ॥

विनद्दन्ती कटितटे किङ्किणी (रशनागता) यस्यास्तत्संवुद्धौ, हे शब्दायमा-नकटिरशने ! किमिति समीपे नागच्छिस । आगमने इच्छा न भवेत्तथापि तव तनुशोभाडिडिममपि न जानासि ? इयं किङ्किणी शोभाया डिण्डिम इवे-त्याशयः ॥ २९॥

## वितरसि झङ्कतिमुखरं करवलयेन । औदार्थं तव वदता रणितं येन ॥ ३०॥

किंचिद्रस्तु समर्पयन्तीं प्रत्युक्तिः । झङ्कृतिमुखरं यथा स्यात्तथा करवळये-नोपलक्षिता त्वं वितरित । येन करवलयेन तव औदार्यं घोषयता इव रणितम् । करवलयः शिक्षितं न करोति किन्तु तव दाने औदार्यं घोषयती-त्याश्चयः ॥ ३० ॥

## सुन्दरि ! दघती दीपं भूरि विभासि । विनिहितसुन्दरताऽऽपणदीपविभाऽसि ॥ ३१ ॥

सुन्दरतायाः आपणे, स्थापिता दीपविभा (प्रकाशः) यया सा इव त्वं इस्ते दीपं दधती शोभसे । आपणस्य शोभां द्विगुणियतुं यथा जनैर्विद्यः प्रदीपो द्वारि प्रज्वात्यते, तथा त्वं सौन्दर्यापणं द्विगुणं शोभियतुं दीपं दधासीत्या-शयः । विभासि विभासीति यमकः ॥ ३१॥

## रशनाऽऽलम्बितकुश्चिकमश्चिस केन । पथि चलतो बत पथिकान् वश्चिस केन ॥ ३२ ॥

रशनायाम् लिम्बताः कुञ्चिकाः ('तालियोंका गुच्छा') यसिन्कर्मणि यथा स्यात्तथा किमिति चलिस । मार्गे गच्छतः पथिकान् किमिति लुण्डिस (प्रता-रयिस) ['रास्ते चलते हुए' स भावः] । इदानीं ते पथिकाः सन्मार्गे चलित तव एतादशीं कामोदीपिनीं शोभामालोक्य सत्पथादिच्युता भूत्वा त्वदनुगा भविष्यन्तीति ध्वन्यते ॥ ३२ ॥

## हृदयमितः प्रपलायितमतिरभसेन । उचितं रचयसि दमयसि दृढिनगडेन ॥ ३३ ॥

नायकः कथयति-मत्सकाशात्त्रपलायितं मम मनस्त्वं दृढनिगडेन दम-यसि, तद् उचितं करोपि । पलायितः किल बन्दी पुनर्देढेन निगडेन (कारा-बन्धेन) दम्यते । एवं मम हृद्यं मच्छरिरे निगडितमपि, पछाय्य गतं त्वयका तु तिक्रगिडितम्, पूर्वतोपि सुदृढं निगडितं चेत्युचितमित्याशयः। पला-यितमित्यनेन-'मम हृद्यं वद्शनादारभ्येव सारविकासलालसारूपं दोपं धतवत् । मया तु तदिदं बलान्निगडितमिव अवरुद्धम्-अद्य तु विवशत्वादिदं पलाय्य गतमेव, त्वया तु ईदशं निगडितं यनमत्समीपेपि नायातुं 'शकोति' इति स्वमनोभावो ध्वन्यते । अतिरभसेनेति पदेन 'यदा इदं हृदयं त्वां प्रति गतम्, तिसन् काले लोकमर्यादादिकं किमपि न विचारितम्' इति द्योखते। हृद्यं दमयन्तीं प्रति उचितं रचयसीति विपरीतलक्षणया, "उचितं न करोषि, यस्वदनुचरस्य मम हृदयं गृहीत्वा, इदानीं सुखस्य परिवर्ते विरहृदुःखमनुभा-वयसि।" इति छक्ष्यते । छक्षणाप्रयोजनं चाग्रे 'इदानीं संगमसुखमेव मद्यं दातुमुचितम्' इति स्वप्रार्थना व्यज्यते । यथा प्रियः शिद्युः स्वरुपेऽ-प्यपराधे यदि केनचन भृशं दण्डितस्यात्ताहं —दण्डदातारं प्रति महति क्रोधेsपि, प्रियं पुत्रं प्रति अतिवात्सल्येपि, उपरितो मुखात् प्रकाशमिदमेवोच्यते यत् 'सम्यक् कृतम्! अयमविनीत एतादृशस्य दृण्डस्यैवाधिकारी' अनेन हि पुत्रः शिक्ष्यते, यद्ये तादशसुपद्वं न कुर्यात्। एवमिहापि 'उचितं रचयसि, यद्दुढिनगडेन दमयसि' इत्यनेन 'हंहो ! हृद्य ! वारितमपि यत्त्वं वलाद् गत-मर्स, भुद्ध फलमिति' हृद्यं प्रति अवशतासू चिका मर्त्सना, नायिकां प्रति तु 'विरहेण बाढं मे हृद्यं पीडयसीति' उपालम्भश्च ध्वन्यते । भूयान् ध्वन्यमा-नोऽत्रार्थं इति सहद्याः स्वयमेव विचारेण जानीयुरिसलम् ॥ ३३ ॥

→ भ मानिनी ३६५-

द्यितविमानिनि मानिनि ! मश्रमुपेहि । व्रजति रजनिरिय कठिने ! क्षणमवधेहि ॥ ३४ ॥

#### मानिनी



बरवैं -द्यिताविमानिनि मानिनि मञ्जमुपेहि। ञ्जति रजनिरायि कठिने क्षणमवधेहि॥

Lakshmi Art, Bombay, 8.



द्यितस्य तिरस्कारिणि ! समीपे स्थितं पल्यङ्कम् एहि । अयि कठिने, इयं रजनी व्यत्येति, इति तु बुध्यस्व । कठिने ! इत्यनेन नायकस्य व्याकुळता सूच्यते । यदेतादृशीं नायकस्य व्याकुळतां दृष्ट्वापि त्वमनुनयं न गृह्वासि, अतिकठोरासीति उपाळम्भो ध्वन्यते । मानिनीं प्रति 'मानिनी !' इति संबोध्यनेन 'त्वमेव अपूर्वा मानिनी अद्योत्पन्नासि, या द्यितसमागमाय कृतप्रसाधनापि स्वल्पघटनायामेव एतादृशमाग्रहिलं मानं नेदानीमपि स्वलसीति सल्याः प्रेमगर्भा भत्सना ध्वन्यते ॥ ३४ ॥

## अजनीयं सुखरजनी नमसि घनेन । मानिनि! मानेनालं सुखिनसुखेन ॥ ३५॥

नभासे श्रावणे । मेघाडम्बरेण इयं रजनी सुखकारिका रजनी, अजनि जाता । 'मानिनि' पदेन 'अयि अपूर्वे मानिनि ! भाग्यवैभवात्सुसमये मेघा-डम्बरेण मनोहरामिमां रजनीमिप मानक्केशे यापयितुमिच्छिति, धन्याति' इति उपालम्भो व्यज्यते । सुखिवसुखेनेत्यनेन 'सुखं यदि वान्छिति, तिर्हे तु एताइनसमये मानो नोचितः अन्यथा तु दुःखमेव माने' इति स्च्यते । अजनी, रजनीत्यनुप्रासः कविता'सजनीं' प्रसाधयित ॥ ३५ ॥

# द्यिते कुप्यसि द्यिते! पद्पतितेपि । संनद्यन्ते शूराः किमवनतेपि ॥ ३६ ॥

अहो ! पदपिततेपि प्रिये कुप्यसि इति काकुः । पदपितते कोपो नोचितः । किं झूराः प्रणतेपि प्रतिपक्षे सन्नाहं (युद्धसंभारम् ) कुर्वन्ति ! अपि तु न । दियते इति सप्तम्यन्तेन दियतपदेन, यस्तव हृदयदियतसन्नापि क्रोध इत्यु-पालभ्भो ध्वन्यते । दियते ! इति संबोधनेन 'त्वं तस्य दियताऽसि, दियता भूत्वापि अनुनयाय प्रणतेष्यस्मिन्नानुकम्पसे इति भत्सैनाऽभिन्यज्यते । नायिकां प्रति सख्या उक्तिः ॥ ३६॥

अपराधिनि मयि विहससि किमिति मृपैव । अद्यं विध्यसि हृद्यं सुद्ति ! रुपैव ॥ ३७ ॥ अनुनयतो नायकस्योक्तिः। 'अहमपराधी असि' इति अहं स्वयं स्वीक-रोमि, पुनर्मिय उपहासं किं करोषि। हे सुदति! त्वं रोपेणेव निर्दयं यथा स्यात्तथा मद्हदयं विध्यसि । तवायसुपहासः कोधतोपि चित्तक्षेत्रावह-इत्यर्थः॥ ३७॥

> -> प्रेमगर्विता १६६-सखिनिकरो गजमौक्तिकदर्पमुपैति । शवरी कवरीकुसुमे गर्वमवैति ।। ३८ ॥

भिल्लवध्वाः सखीनिकरः, (ङयापोरिति ह्रस्तः ।) असाभिः गजमौकि-कानां भूपणानि धारितानीति गर्वं याति । किन्तु सा शबरी (मिल्ली) केश-पाशस्य कुमुमे गर्वं बुध्यते । यदि कुसुममित्रिणयेन द्यितः स्वहस्ततो भूषितवान् , तत्पुष्पं निजकराभ्यां केवलं द्यितव्यामोहनाय धारितेभ्यो मौक्तिकेभ्यो बहुतरमधिकमिति सा दृष्यति । गजमौक्तिकं धारियत्वा यूयं द्यितं वशियतुमिदानीमिच्छथ । मम तु द्यितोऽनुचरः, अत एव मम द्यंगारादिकीं सेवां रचयति, पद्य, तदिदं पुष्पं तेनैव धम्मिल्ले निहितमिति तन्मनोभावः ॥ ३८॥

→ि प्रेमचेष्टा ।्८००० विवलितवारिजवदनं वीक्ष्य विहस्य । सरभसमविशदलिन्दे निजसदनस्य ॥ ३९ ॥

काचिन्नायिका निजगृहद्वारे स्थिताऽभूत्। तां दृष्ट्वा नायकः सरपरवशो-ऽभवत्। साऽपि च तं (नायकम्) विविष्ठतं (सरावर्तितम्) कमलसदशं सुखं यस्मिन्कमीण तथा वीक्ष्य, विद्दस्य, त्वरितं निजगृहस्य द्वारप्रकोष्ठकं आविशत्॥ ३९॥

तरुणि ! तरुणिमनि विलसति किमिति कुशाऽसि । अविनयनयने नयने न किमवयासि ? ॥ ४० ॥

काविद्योदा सखी नायिकां पृच्छति—"तारुण्येपि [ शरीरस्योपचयसम-येपि ] किं क्रशाऽसि ?" सा उत्तरमददात्—"अविनयस्य नेतृणी इमे नेत्रे स्वं न जानासि किम् ?" आभ्यां नेत्राभ्यामेव अविनयं कृत्वा अहं कृशीकृ-तासि । यावत्कालं स दृष्टस्तदारभेषेच अहं देहादुर्बलास्मीति भावः। 'तहिण' इति आमञ्चणेन 'त्वं मत्संमुखे एव वाल्यात्तारूण्यमुपगतासि, मत्तः अति-स्वल्पावस्था त्वमसीति' सहानुभूतिः सूच्यते । तहिण तहिण, नथने नथने । यमकः ॥ ४० ॥

**५**% शीतान्योक्तिः %⊶

मर्छी दलयसि सौरभगुणविपरीत! नन्दयसे वत कुन्दान् प्रियसख! शीत ॥ ४१ ॥

हे सोरभगुणस्य विरोधिन्! मङ्घी क्षपयित, या अतिसुरिभतास्ति। कुन्दान् वर्द्धयसे, ये निर्गन्धाः। प्रियसखेत्याक्षेपः॥ ४१॥

-> अः जर्मनयुद्धकालिकी भारतेशीशीः ॥ हप्यञ्जर्मनजयकर जॉर्जनरेन्द्र !

भारतभ्रवमनुरञ्जय जय चृटिशेन्द्र ! ॥ ४२ ॥

निजीदार्येण भारतभूमिमनुरक्तां कुरु । यथा त्विय वीरवशीकरणसामध्यं-मस्ति, तथा उदारनीत्या प्रजावशीकरणसामध्यं दर्शय । न तत्रापि बलसा-बश्यकतेति ध्वन्यते । बृटिशेन्द्रेस्यनेन, सिंहस्य ते, अनुगतेषु उदारनीतिरे-वोचितेति द्योत्यते ॥ ४२ ॥

> ॐ जयपुरपुरन्दरायाशीः ﴾ भानुवंशमणिमण्डन! तुलितमहेन्द्र! प्रकृतीश्विरमनुरञ्जय जयनगरेन्द्र॥ ४३॥

भानुवंशस्य मणिभूषणायित ! प्रकृतीः प्रजाः । तुलितः साम्यं नीतो महेन्द्रो येन सह, तादृश ! त्वामुपमानं कृत्वा कवयो महेन्द्रं त्वया सह तुल्यन्तीति वस्तुना व्यतिरेकालङ्कारध्वनिः ॥ ४३ ॥

१ 'बरवै' छन्दःप्रसङ्गेन पद्यद्यमिदं न्यस्तम् ।

अनुनयतो नायकस्योक्तिः। 'अहमपराधी अस्मि' इति अहं स्वयं स्वीक-रोमि, पुनर्मिय उपहासं किं करोषि। हे सुदति! त्वं रोपेणेव निर्दयं यथा स्यात्तथा मद्हृदयं विध्यसि । तवायग्रुपहासः क्रोधतोषि चित्तक्षेत्रावह-इत्यर्थः॥ ३७॥

→ अध्यमगर्विता अस्-सिखिनिकरो गजमौक्तिकदर्पग्रुपैति । शबरी कबरीकुसुमे गर्वमवैति ॥ ३८ ॥

भिह्नवध्वाः सखीनिकरः, ( ह्यापोरिति हृस्तः ।) असाभिः गजमौक्तिकानां भूषणानि धारितानीति गर्वं याति । किन्तु सा शवरी (भिह्नी) केशपाशस्य कुमुमे गर्वं बुध्यते । यद्धि कुसुममितप्रणयेन दियतः स्वहस्ततो
भूषितवान् , तःपुष्पं निजकराभ्यां केवलं दियतव्यामोहनाय धारितेभ्यो
मौक्तिकेभ्यो बहुतरमधिकमिति सा दृष्यति । गजमौक्तिकं धारियत्वा यूयं
दियतं वशियतुमिदानीमिच्छथ । मम तु दियतोऽनुचरः, अत एव मम
शृंगारादिकीं सेवां रचयति, पश्य, तदिदं पुष्पं तेनैव धिमिह्ने निहितमिति
तन्मनोभावः ॥ ३८ ॥

ि नियातिकारिजवदनं वीक्ष्य विहस्य । सरभसमविश्रद्लिन्दे निजसदनस्य ॥ ३९॥

काचिन्नाथिका निजगृहद्वारे स्थिताऽभूत्। तां दृष्ट्वा नायकः सारपरवन्नो-ऽभवत्। साऽपि च तं (नायकम्) विवलितं (सारावर्तितम्) कमलसदृशं सुखं यस्मिन्कर्मणि तथा वीक्ष्य, विहस्य, त्वरितं निजगृहस्य द्वारप्रकोष्ठकं आविशत्॥ ३९॥

> तरुणि ! तरुणिमनि विलसति किमिति कुशाऽसि । अविनयनयने नयने न किमवयासि ? ॥ ४० ॥

काचित्यौढा सखी नायिकां पृच्छति—''तारूण्येपि [ शरीरस्योपचयसम-येपि ] किं कुशाऽसि ?'' सा उत्तरमददात्—''अविनयस्य नेतृणी इमे नेत्रे स्वं न जानासि किम् ?" आभ्यां नेत्राभ्यामेव अविनयं कृत्वा अहं कृशीकृ-तासि । यावत्कालं स दृष्टसदारभ्येव अहं देहादुर्बलासीति भावः। 'तहणि' इति आमञ्चणेन 'त्वं मत्संमुखे एव वाल्यात्तारूण्यमुपगतासि, मत्तः अति-स्वल्पावस्था त्वमसीति' सहानुभूतिः सूच्यते । तहणि तहणि, नयने नयने । यमकः ॥ ४०॥

→{% शीतान्योक्तिः ।४०

मल्लीं दलयसि सौरभगुणविपरीत!

नन्दयसे वत कुन्दान् प्रियसख! शीत ॥ ४१ ॥

हे सौरभगुणस्य विरोधिन् ! महीं क्षपयित, या अतिसुरिभतास्ति। कुन्दान् वर्द्धयसे, ये निर्गन्धाः। प्रियसखेत्याक्षेपः॥ ४१॥

→ अक्ष जर्मनयुद्धकालिकी भारतेशाशीः <del>४८</del>

द्यञ्जर्मनजयकर जॉर्जनरेन्द्र!

भारतभुवमनुरञ्जय जय चृटिशेन्द्र!॥ ४२॥

निजोदार्येण भारतसूमिमजुरक्तां कुरु । यथा त्विय वीरवशीकरणसामध्यं-मस्ति, तथा उदारनीत्या प्रजावशीकरणसामध्यं दर्शय । न तत्रापि बल्खा-वश्यकतेति ध्वन्यते । बृटिशेन्द्रेस्यनेन, सिंहस्य ते, अनुगतेषु उदारनीतिरे-वोचितेति चोत्यते ॥ ४२ ॥

> ॐ जयपुरपुरन्दरायाशीः ﴾ भानुवंशमणिमण्डन! तुलितमहेन्द्र! प्रकृतीश्विरमनुरञ्जय जयनगरेन्द्र॥ ४३॥

भानुवंशस्य मणिभूपणायित ! प्रकृतीः प्रजाः । तुलितः साम्यं नीतो महेन्द्रो येन सह, तादश ! त्वामुपमानं कृत्वा कवयो महेन्द्रं त्वया सह तुल्यन्तीति वस्तुना व्यतिरेकालङ्कारध्वनिः ॥ ४३ ॥

१ 'बरवै' छन्दःप्रसङ्गेन पद्यद्वयमिदं न्यस्तम्।

-% विद्याधरसुन्द्री %अस्तमिते चन्द्रे तस्य कान्तिरिव मृतिंमती
तारिकते नमिस नितान्तमवमासते
गमनजवेन मिलन्मारुतिवलोलपटा
कामवैजयन्तीच्छटामेषा संविगाहते।
सक्ष्मतमचेलाञ्चललक्ष्यक्रचकञ्चकीय—
प्रत्तरङ्गक्रन्तलकलापमिथराजते
गगनचरीव रसनिर्झरी विनीलं नभो
विद्याधरसुन्द्ररी सलीलमवगाहते॥ २९\*॥

चन्द्रे अस्तंगते सति, तस्य (चनद्रस्य) मूर्तिधारिणी कान्तिरिव नभिस शोभते। आकाशे गमनस्य वेगेन, मिलन् यो मारुतस्तेन विलोलपरिधान-वस्ता एषा (विद्याधरी) कामस्य वैजयन्त्याश्ल्यटाम् गाहते (अवलम्बते)। आकाशे, देहलतायाः पश्चात्, पवनदोध्यमानशाटिकाञ्चला सेयं कामवैज-यन्तीव राजत इत्याशयः। अतिसुद्दमात् वस्ताञ्चलात् दश्या कुचकञ्चकी यस्याः सा इयम्, उत्तरङ्गायितः (पवनेन व्याकीर्यमाणः) केशकलापो यस्मिन् तथा, अतिशोभते। आकाशानिष्पतन्ती रसस्य निर्झरीव सेयं सुन्दरी नभः (आकाशम्) अवगाहते उल्लङ्घयति॥ २९॥

> → अन्वासिनो दुःखम् अरे यामि परदेशमिति मानसे विचारो भवे— तको वा निर्विकारोऽम्रं प्रियायै कथयिष्यति ?

<sup>\* &#</sup>x27;वरवै चत्वरात्' पूर्वतोऽनुवृत्ता संख्या ।

९ व्याकरणाचार्यराजगुरुचन्द्रदत्तमैथिलमहाभागेन प्राचीनं पद्यं प्रदाय, कवि-त्वच्छन्दसि परिवर्तयितुमादिष्टोऽभवम् । प्रन्थकृत् ।

#### विद्याधरी



" गगनचरीव रसनिईरी विनीलं तमो विद्याधरसुन्दरी सलीलमवगाहते॥"

Lakshmi Art, Bombay, 8.



मोहकमरीचिकानिपतितेन कामं मया कथितं त्रियाग्रे तत्, यदन्यो न वदिष्यति । मञ्जुनाथ निर्यन्नेत्रनीरं दयिताया मुखं स्मृत्वापि च धीरं मां विना को बहिरेष्यति । सेयं धनलामलवलालसापिशाची हन्त सङ्गसुखात्साचीकृत्य किं किं दर्शयिष्यति ? ॥३०॥

'धनोपार्जनार्थं परदेशं यामि' इति मनोविचारो भवेत्परम्, इंदशः को वा निर्विकारः (वशीकृतचित्तः) अस्ति यः, इमं विचारं प्रियां प्रति कथयेत्। मनोरथे सत्यपि प्रियां प्रति कठोरमिदं कथं वक्तुं शक्येतेति भावः। अन्यो जनो यद् न कथियतुं शक्ष्यति, तत् मया प्रियाया अग्रेपि मरीचिकावशात्किधितम्। निर्यद्वाष्पं प्रियाया मुखं स्मृत्वापि धैर्ययुक्तं मां विद्वाय अन्यो जनः को वा विद्वायसं करिष्यति। अहमेवेदशो धीरोऽस्मि यः प्रियाया मश्च दृष्ट्वापि यात्रामङ्गीकृतवानित्याशयः। इन्त! धनलाभस्य (लवस्यापि) लालसारूपा सेयं पिशाची, प्रियासंगमसुखात् तिर्यक् कृत्वा, न जाने किं किं दर्शिय-ष्यति? अनया लिप्सापिशाच्येवाहं प्रवासदुःखं प्रापितोस्नीत्याशयः॥ ३०॥

**⊷**क्षि केलिसदनाभिमुखी श्रे**∽** 

-->**₩** देवघनाक्षरीच्छन्दः **५**४--

दासीपरिसेवितेयमासीद्ति सोपानाग्र— माभरणेश्रश्रलेव चश्रन्ती चमिति चमिति निभृतमयन्त्या अपि रश्चना खनति मुहु— ध्वनतः सुमञ्जु मणिमञ्जीरौ छमिति छमिति । मञ्जनाथ निर्जनेपि परितोऽवलोकयन्त्या रणतो मनोज्ञकरकङ्कणौ झिमिति झिमिति मन्येऽहं मनोजरङ्गशालामुपयान्त्यामद्य बालायां भवन्ति भेरिझङ्कारा झिणति झिणिति ॥३१॥

दास्या अनुगता इयम्, भूषणैः विद्युदिव चिमति चिमति चन्ननी 'चमः दुर्वती' सती, केलिभवनं गन्तुं सोपानस्याप्रभागम् आसीदिति आमोति । 'चम् चम् चमकना' इति भाषाशैली । चिमति, छिमति प्रभृतयः सर्वे ध्वने रनुकरणशन्दाः । अतिमन्दं गच्छन्सा अपि मेखला मुहुः शब्दायते । मणिमितीरा न्परा सुमञ्ज यथा स्यात्तथा 'छिमति छिमति' ध्वनतः शब्दं कुरुतः । 'छम् छम्' इति मञ्जीरशब्दः प्रसिद्धः । निर्जनेप्यन्तर्भवने, छज्ञावशात् परितो विलोकयन्त्याः अस्याः, सुन्दरा करवलयो झिमति झिमति स्वनतः । एवं च मेखला—कङ्कणादीनां शब्दात्, अहं मन्ये, यदस्यां वालायां कामरङ्गालाम् गच्छन्त्यां भेरिझाङ्कारा भवन्ति । वीरा यदा रङ्गशालायामवतरन्ति तर्हि मङ्गलभेरीध्वनिर्भवति । तथात्रापि कामरङ्गशालागमने सोयं भेरीध्वनिर्राक्षाः । प्रतिपादमनुप्रासाः ॥ ३१ ॥



### केलिसद्न मिमुर्खी



'' मन्येहं मनोजरंगकालामुपयान्त्यामच बालायां भवन्ति भेरिझङ्कारा झणिति झणिति ॥"

Lakshmi Art, Bombay, 8.





ॐ छपय ो≪

जेतच्याद्यालम्ब्य दीपितस्तचेष्टाद्यैः
पुनरनुभावेर्भृतः सहायाश्रयण-नयाद्यैः ।
धृतिगर्वस्मृतिमतिप्रभृतिसंचार्यनुयायी
यत्र भवेत्सकलस्य मूलप्रत्साहः स्थायी ।
सोयं वीररसो, दया-दान-धर्म-युद्धाह्वयैः
चतुरभिधोऽप्युपवर्दितो विद्यादिः परतो नवैः ॥ १ ॥

विजेतन्यादिः आलम्बनिवभावो यसिन्, विजेतन्यचेष्टादिर्यत्र उद्दीपन-विभावः, सहायाश्रयण-नीति-प्रभृतिभिरनुभावैः प्रतीतियोग्यः कृतः, एति-गर्वादि—संचारिभावैः परिपोपितः स्थायी भावः (उत्साहः) एव वीररसता-मापद्यते । सोयं वीररसः साहित्यदर्पणकारपर्यन्तं 'द्यावीर-दानवीर-धर्म-वीर-युद्धवीरेति' नामभिश्रनुर्विधोपि नवैः पण्डितराजादिभिः, परतः अप्रे सत्यवीरविद्यावीरादिभिः नामभिः परिवर्धितः ॥ १ ॥



[भगवद्गीतमबुद्धगोत्रजः श्रीमान् शक्तिधरः कुमारो वनविहारायागतोस्ति। स हि पुष्पितेपु लताकुञ्जेष्वितस्ततो विचरन् संप्रति सरस्तीरमधितिष्ठति। एतस्मिन्नेव समये वृक्षगुरुमेष्वन्तर्हितो व्याधः सरभसमेकं हंसं
वाणेनाजघान । बाणवेदनाविकलः स पक्षी करुणमाकन्य, भूमो पतितः
पितो विलोठति । तस्य ताहशीं द्यनीयां दशामालोक्य, कुमारस्य
हृदयमकस्मादभूतपूर्वया दयया विगलितमिवाभवत्। स हि सरभसं प्रधाव्य
धूलिधूसरं हंसमितिनिभृतमुत्थापितवान् । महाईकोमलकोशेयवसनाऽऽवृते
निजोत्सङ्गे निधाय उत्तरीयाञ्चलेन वीजयामास । शरीराद्धाणमपनेतुमुद्योगमकाषीत्। भीतो व्याधो राजकुमारमप्रतो हृद्या संकुचितोऽभवत् । ममेदमाजीवनमिति मन्दमन्दाक्षरं कुमाराय निवेदयामास। प्रोदीसद्याभावः
कुमारः सोत्साहं प्रोवाच—]

→ अधनाक्षरी अ≪-

परितः प्रयच्छन्दशम्प्रश्रश्यदन्या

मोहम्पगच्छनेष पक्षी परिहीयताम् ।

हंहो मांसवृत्ते न विषीद मनाग् व्याध सखे !

एतत्परिवर्ते भूरि मांसम्प्रपादीयताम् ।

आवाल्यात् सयतं परिपोषितानि मांसलानि

छिन्धि ममाङ्गानि, काममेतैरित प्रीयतां

विहगदयापरस्य सौहदोदयादनल्प—

माहो ! हदयाग्रमांसमेतन्मम नीयताम् ॥ २ ॥

उग्रशरपीडिया परितो दृष्टि क्षिपन् , मूर्छा श्रामुवन्नेष पक्षी सज्यताम् । मासं वृत्तिः (जीविका) यस तत्संबुद्धा । एतत्परिवर्ते (एतस्य विनिमये) अधिकं मांसं गृह्यताम् । ममाङ्गानि राजकुमारभावाद्दियत्वेन पोषितानि पुष्टानि सन्ति । (अतिमांसकाभः सूच्यते) । एतः अङ्गः कामं यथा स्थात्त्राया श्रीयताम् ! हंसस्य मांसं मनुष्यापेक्षया कोमलं भवति, तथा च तदुपायमाह—विहगोपरि द्यायुक्तस्य मम, सौहार्दभावस्योदयात् (हृदये सौहार्दोद्यकृतेन उच्छ्वासेन) उपचितम्, एतत् हृदयस्य अग्रमांसं नीयताम्, एतद्वि हंसमांसतो नातिकिठनिमिति भावः । भूपिततो हंस आक्रम्बनम्, तिह्वलोठनादिकमुद्दीपनम्। अश्च, व्याधनिवेदनादिकमनुभावः। धृतिश्रभृतयः संचारिणः । कुमारनिष्टश्चोत्साहश्च परिणामे द्यावीरतामुप्यतः। द्याभावानुकूला स्वरूपसमासा शसन्नमधुरा वृत्तिः। प्रतिपादं शासाः। चतुर्थे–द्या० उदया० हृदया० इस्रचुम्बितानां यमनम् ॥ २ ॥

#### -> दानवीरः भ≪-

[बिलिराजेन भगवते वामनाय त्रिपादपरिमिता भूदांतुं प्रतिज्ञाता।
गुरुः शुकाचार्यः 'देवकार्यसाधको विष्णुरयम्' इति बहुतमं निवारयामास।
पुतत्सर्वं विदित्वापि दानवीरो बिलः प्रोवाच— ]

सादरं प्रवर्तन्तां सपर्याः सुखमिथनोऽद्य भो भो विप्रवर्याः ! प्रणिधानं धत्त सुस्थितम् । जायन्तां प्रदानसमयोचितानि मङ्गलानि नृनमहमिथिने ददानि निजमिथितम् । भागवमहर्षे ! संभ्रमोऽयमवसुच्यतां ते विफलविमर्शे कालयापनमनिहतं प्राज्यमिदं त्रैलोक्यस्य राज्यमेव किं नु सुने ! दद्यामहमिथिने निजासनिप निश्चितम् ॥ ३ ॥ अर्थिनः (याचकस्य) सपर्याः (पूजाः) सादरं सुखं च जायन्ताम्।
मम त्रैलोक्याधिपत्यं गच्छतीति विपादकृतः संकोचो मास्तु तत्रेति भावः।
हे यज्ञस्था ब्राह्मणाः! दृढमवधानं दृत्त! दानकालिकानि मङ्गलकार्याणि
प्रवर्तन्ताम्। दृदानि 'लोट'। हे भागवमहर्षे! ते अयं संभ्रमः (राज्यगमनकृतश्चित्तावेगः) त्रज्यताम्। इृदानीं निर्थिके पूर्वापरविचारे काल्यापनमयोग्यम्! निजासून् निजप्राणान् अपि याचकाय निश्चितं दृद्याम्॥ ३॥

## →िश्चर्मवीरः ।%

[ गुरुगोविन्दसिंहस्य द्वाविष बालको माहम्मदभूमिपालस्य संमुखे वन्दीकृतौ तिष्ठतः । श्वासनबलोद्दीसो यवनाधिपितमाहम्मदधर्मं स्वीकर्तुं वारं
वारं राज्यस्य प्रलोभनानि, शासनपदस्य मरीचिकाश्च प्रदर्शयति । वीरबालको
साभिमानगाम्भीर्यं सर्वं प्रतिषिध्यतः । क्रोधेन जाज्वस्यमानो यवनेन्द्रो
जीवतोरिष द्वयोबीलकयोभित्तौ प्रोथनस्य घोरामाज्ञां प्रचारयामास । पुनरप्येकवारं मृत्युं संमुखे प्रदर्श, सक्रोधाभिमानं बालौ प्रस्याह—"यिद्
माहम्मदधर्मो न स्वीक्रियते तिर्हे अयं वां मृत्युः!"

धर्मवीरौ बालकौ सोत्साहाभिमानं कथयतः—]

आस्तामुद्याद्रेस्तावदस्तावधि राज्यिमदं
तिष्ठतु परस्ताद्राजलक्ष्मीरिवचिलता
किं बहुना, त्रैलोक्यस्य राज्यमपि प्राज्यमहो
धर्मपालनार्थं परित्याज्यमेव भविता।
बालाववलो स्वः परं धर्मरितरावयोः सा
कालानलतुल्यभवत्कोपात्र विगलिता
यवननरेश! कामं मर्माण्यवपाटय नौ
किन्तु निजधर्मादिदं चित्तं न विचलिता॥ ४॥

उदयाचळादारभ्य अस्ताचळाविष, इदं राज्यम् आस्ताम्, दूरे तिष्ठतु इति भावः । अविचिछिता अक्षया राजळक्ष्मीरिष परस्तात्तिष्ठतु । बहुना किम्, प्राज्यं श्रेळोक्यराज्यमिष धर्मपाळनार्थं परित्याज्यमेव, भविता भवि-ध्यिति । 'छुद्र' । भावां बाळो, तदुपरि बन्दीकरणाद् अवळो स्वः । परम्, आवयोः सा (सिक्खजातो या प्रसिद्धा) धर्मप्रीतिः काळानळतुल्याद् भवि-ध्कोपात् न विगळिता, न विगळिष्यिति (गिमिष्यिति) 'छुद्र' । नौ (आवयोः) शरीरस्य सर्मस्थळानि, कामम् अवपादय छेदय । परं धर्मात् चित्तं न विचि-छिष्यिति । अनद्यतनभविष्यत्प्रयोगेण 'अद्य तु मरणस्य भयमेवास्ति, परम-छेपि कदाचित्र विचलेत्' इति दार्ढ्यातिशयो ध्वन्यते । प्रतिपादमुत्साहसं-वर्द्धकोऽजुप्रासः । चतुर्थे मर्मा धर्मा इति ॥ ४ ॥

#### **५%** विद्यावीरः •%

[राजसभायां शास्त्रविचारे सर्वान् पण्डितान् कवीन्द्रो मूकीचकार । पण्डितान्विलक्षान्विलोक्य राजा राजगौरवतः कवीन्द्रमानमयितुं काञ्चि-इसङ्गयवार्तां प्रोवाच । तात्कालिकशास्त्रविचारात्प्रदीप्तसारस्वतवैभवः कवी-न्द्रः सोल्लुण्ठनमाह—]

स्यात्ते राज्यशासनमखण्डं शब्दशासनं में
सिंहासनगस्त्वं हृदयासनसभाजाः सः
परहृदि लग्नास्तव मौलिं दोलयन्ते शराः
स्रक्तिभिः सभासु समान्दोलितसमाजाः सः ।
मञ्जनाथ जाने कोषसश्चयमचिन्त्यं तव
वाङ्मयमनन्तम्रपजीव्य राजराजाः सः
का जाता तवेयं गर्वघटना मनसि म्रुधा १
यूयं महाराजास्तर्हि वयं कविराजाः सः ॥ ५॥

अखण्डम् साङ्गम् । शन्दशास्त्रम् ( न्याकरणादिकम् ) । त्वं सिंहासनस्यः, वयं लोकानाम् हृदयरूपम् आसनं ये सभाजयन्ति अलंकुर्वन्ति ताह्याः सः। सभाजयतेः कर्मण्यण्। रसिकैः स्वहृद्येऽसम्यं स्थानं दत्तमित्याशयः। ततश्च हिंसालभ्य-काष्टादिसिंहासनापेक्षया हृदयासनम् (तदपि च ससंमा-नम्) कियद्भ्यहितमिति साकृतं स्च्यते । तथा च प्रजाप्रियस्वं नासीति ब्यज्यते । त्वं तु एकशरेण एकस्य मस्तकं अमयसि । वयं तु एकयैव सूत्तया संपूर्णं समाजमेव आन्दोलयामः । अस्माकमेकां नवीनां सुक्तिमाकण्यं संपू-र्णीपि समाजः प्रशंसापरवशो भवतीत्याशयः। यदि भवतः समीपे अचिन्त्यः (चिन्तायाः यत्रावश्यकता नास्ति, पूर्णः) कोषसंचयः (द्रव्यसंग्रहः) भवेत्त-मपि अहं जाने। वयं हि अनन्तं वाङ्मयरूपं निधि प्राप्य राज्ञामपि राजानः कुवेरसमाः सः । वयं 'महाराजाः' इति तव मनसि सुधा गर्वघटना केयं जाता ? स्थाने स्थाने राजानं प्रति एकवचनप्रयोगेण, आत्मिन च बहुत्व-प्रयोगेण गर्वसंचारिणा परिपुष्टो वीरः सुतरां विज्रम्भते । किञ्च बहुवचनेन, 'अहमेव किम्, असादशाः सर्वेपि विद्योपजीविनः, त्वामेव किं सर्वानपि नरेशान् यावत्कालं मर्यादां नोह्नंघयन्ति तावदेव संमानयामः, अन्यथा तु स्पष्टं तत्स्वरूपज्ञानं कारयाम, इति चोत्यते । चतुर्थे, काजा राजा राजा इति प्रासाः ॥ ५ ॥

## -> अधुद्धवीरः ४६-

[आम्बेराधिपतिः प्राक्तनः श्रीमन्मानसिंहमहाराजो दिल्लीशसैन्यप्रमुखो भूत्वा पठानदमनाय कम्बोजम् (काबुल) अभिययाविति जयपुरप्रान्ते प्रसिद्धिः। तद्युद्धस्यैवाऽग्रे विस्तृत्य वर्णनम्।]

> सजजवशालि-तुङ्गतरलतुरङ्गभृता सेना पश्चरङ्गयुता सजा हेतिमालाभिः दन्ध्वन्यत एतद्योम वीरसिंहनादैर्भृशं वीरवरणागताभिर्घाप्तं देववालाभिः।

मञ्जनाथ दिञ्जण्डलमखिलं विमण्डयतात्कीर्तिभिः प्रभृतभवज्योत्स्नाऽजिह्यजालाभिः
त्रस्यद्दस्युमण्डले प्रचण्डवाहुदण्डसखः
श्रीमन्मानसिंहखद्ग! खेल ग्रुण्डमालाभिः ॥ ६॥

युद्धसज्जया सज्जन्तो जवशालिनः, तुङ्गाः (उन्नताः), चञ्चलाश्च ये तुरङ्गास्तैः पूर्णा। 'पञ्चरङ्गेण' आम्बेरराज्यध्वजेन युता, सेयं सेना हेतिमालाभिः
(आयुधसमूहैः) सज्जाऽस्ति । वीराणां वरणाय आगताभिर्देवबालाभिव्यांसमिदं गगनं वीराणां सिंहना देर्भृशं दन्ध्वन्यते । दन्ध्वनीति, इति यङ्खुगन्ताकर्माणि लद्द । अतितमां ध्वनितं कियते इत्याश्यः । हे मंजुनाथ! (श्रेष्ठस्वासिन्!) भवान्, प्रभूतं यथा स्यात्तथा भवन्ति (शत्) ज्योत्स्वायाः अजिह्माति
(सत्यानि) जालानि यासां ताभिः । ज्योत्स्वासद्दशं विमलप्रकाशमुलादयनतीभिरित्याशयः । कीर्तिभिः अखिलं दिङ्मण्डलं मण्डयतात् । किञ्च हे
मानसिंहस्य खङ्ग! प्रचण्डो (माननरेन्द्रस्य) बाहुदण्डः सखा (सहायकः)
यस्य ईदशस्त्वं त्रस्यतां शत्रूणां मण्डले सुण्डमालाभिः कीड! शत्रूणां सुण्डाति
छिन्धीत्याशयः । कवेहितः ॥ ६ ॥

अम्बरनरेशचम्ः कम्बोजे प्रयाता यदा
म्लेच्छद्दगम्भोजे हिमपुञ्जोऽभ्युदयांचके
तरलतुरङ्ग-तुङ्गदन्तावलध्लिभराद्धन्ताखिलदेशमन्धकारैः प्रयांचके ।
मञ्जनाथ मान्यो मानसिंहनरनाथमणियः खसैन्यचके म्लेच्छचकं चूर्णयांचके
किश्च हठावेशात्परिखण्डितविबुधमठान्
संग्रामे पठानशठान् दैन्यं शिक्षयांचके ॥ ७॥

म्लेच्छानां पठानानां नयनकमले तुषारपुक्षः उदितः। हिमाद् यथा कमलानि म्लानानि भवन्ति तथा नेत्राणि हतप्रभाण्यभवन् । अथवा कमले तुषार इव, नेत्रेऽश्रूण्यभवन् । अय गतौ लिट् । तरलानां तुरङ्गाणां, तुङ्गानां हस्तिनां च पद्यूलिभरात् इन्त अखिलं देशमेव सा चमूरन्धकारितमकरोत् । हठात् परिखण्डिताः देवमठाः यैस्तान् पठानशठान् दैन्यं (दीनताम्) अशि-क्षयत् । एतावत्कालं धष्टतामकुर्वन् , इदानीं दीनतायाः शिक्षा मानभूपालेन तेभ्यो दत्तेसाशयः । युद्धवीरोचिता समासबहुला संयुक्ताक्षर-टवगौदि-प्रचुरा संघटना ॥ ७ ॥

## -शः युद्धवर्णनम् ·%-

[सर्वापि सेना, रणसामग्री च युद्धस्थले प्रयाति । अत्रैव प्रसङ्गतो हस्त्य-श्वादिसेनाङ्गानां वर्णनमारभ्यते । ]

> -># हस्तिनः **#**← +**%( छ**प्पय •**) \*** —•\*\*®\*®

झणिति झणिति रवमुखर-हेमिकिङ्किणीर्वहन्ती चश्चचलनजवेन घोरघण्टां ध्वनयन्ती । कर्णतालनिनदेषु मधुपझङ्कारमुखरिता दिग्दिगन्तसंचारिमदोचितचीत्कृतिभरिता । मदधारादुर्दिनभरेदुर्निरीक्ष्यतमकटतटा विजयाङ्गणसंमुखमगादम्बरेशरणगजघटा ॥ ८॥

झण् झण् इति रवेण मुखराः सुवर्णकिङ्किणीः (घण्टिकाः) धारयन्ती । चञ्चळं यत् चळनं तस्य जवेन । पृष्ठलम्बितां महाघण्टां नादयन्ती । दिग्-दिगन्तसंचारिणी मदोचिता या चीत्कृतिः (हस्तिशब्दः, बृंहा) तया भरिता । मद्धारामिर्यद्वर्दिनं (वर्षाडम्बरः) तद्वरैः, अवीक्षणीयगण्डस्थला । अम्बरे-शस्य रणगजानां घटा, विजयाङ्गणस्य संमुखं प्रतिष्ठते सा ॥ ८ ॥

→ अध्यक्षयनाक्षरी अस्-

अञ्जनगिरीन्द्रसममेचकशरीररुचो
वैरिगर्वगञ्जनगिरिष्टवीर्यसारा भानित
कुण्डलितचारु-घन-शुण्डादण्डशोभाभृतो
मण्डितकपोलयुगे दानवारिपुरैः स्नान्ति ।
मञ्जनाथ येषां मञ्जिमानमवलोक्य मनाग्
दिकुञ्जरपुञ्जरुचः पिञ्जरिता नोपभान्ति
भूमिधरतुङ्गतमा वारिदविभङ्गसमा

आम्यद्भिन्तरमाः स्तम्बेरमा मञ्ज यान्ति ॥ ९॥ कज्जलपर्वतसमानदयामशरीरकान्तयः । वैरिगर्वगञ्जनो गरिष्टो वीर्यसारो येषां ते । कुण्डलाकृतिः कृतः, चारः निबिडो यः शुण्डादण्डः तच्छोमाधारिणः । गैरिकादिचित्रैर्मण्डिते कपोलयुगे मदजलमरेः स्नान्ति । मिल्लमानं मञ्जताम् । दिकुल्लरसम्हस्यापि रुचः कान्तयः, पिञ्जरिता नैर्वेटयारिपङ्गा इव न शोभन्ते । दिग्गजानामपि शरीरकान्तिर्येषामग्रे रोगपिङ्गा इव दृश्यत दृत्याशयः । पर्वतवत् अतितुङ्गाः । वारिद्विभङ्गस्य (घनखण्डस्य) समाः । आम्यतो भूरीन् मृङ्गान् रमयन्ति तादृशाः । स्तम्बेरमा गजाः, मनोरमं यथा स्यानथा गच्छन्ति ॥ ९॥

प्राप्ता द्वारसीम्नि मत्ता मौलिमवघूर्णयन्ति चूर्णयन्ति चक्रमरेः संगरे यदि त्रजन्ति दिग्वारणदपेविनिवारणप्रसक्ता इति वारणाय शृङ्खलिता मर्यादाईमाचरन्ति । शुण्डावारिपूरेः पूरयन्त इव वारिनिधिं वारिधेरधीनघनगर्वं ये समाहरन्ति ऊढपश्चरङ्गा गाढधतरणरङ्गा अमी मानमेदिनीशमत्तमातङ्गाः पुरस्सरन्ति ॥ १० ॥

राजद्वारे प्राप्ता ये मदात् मस्तकं घूर्णयन्ति । युद्धे यदि गच्छन्ति तर्हि वैरिणो न्यूहं भिन्दन्ति । दिग्गजानां गर्वदूरीकरणाय प्रवृत्ताः, इति तिन्नवार-णाय रक्षकः शृङ्खलाबद्धा इमे मर्यादां रक्षन्ति । इमे गजा दिग्गजानां गर्वे दूरीकर्तुं धावन्ति तदा आधोरणास्तान् शृङ्खलया बञ्चन्ति, इमेऽपि मर्यादां ज्ञात्वा शृङ्खलाबन्धसहनं आचरन्ति, अन्यथा तु एपामग्रे का वराकी शृङ्ख-लेखाश्यः । निजशुण्डाफूत्कारजलैः समुद्रं पूरयन्त इव, समुद्राधीनानां वनानां गर्वे हरन्ति । घनास्तु समुद्राजले यदा गृह्णन्ति तदेव वर्षन्ति, इमे तु समुद्रमपि शुण्डाजलेन भरन्तीति ततो व्यतिरेकः । ऊढः (धारितः) पञ्चरङ्गः (पंचरंग) अम्बरराज्यध्वजो यैस्ते । गाढं धतो रणस्य रङ्गः अनुरागो यैस्ते ॥ १०॥

कवि०-गर्वभराच्छुण्डादण्डम्रपरि नयन्तो मृहु-श्रण्डकरमण्डलिवभासं स्थगयन्तेऽमी नानावर्णचित्रगण्डमण्डलिवकासवहा धातुरङ्गञालिशङ्गशोभां दर्शयन्तेऽमी । मञ्जनाथ मञ्जमदिन इतं क्षरन्तो मृहुः संमुखे विशालं कर्णतालं दोलयन्तेऽमी मन्ये पक्षशातकपुरन्दरिवपक्षधराः पक्षधराः पर्वता इतीव स्चयन्तेऽमी ॥ ११ ॥

गर्वभरात् शुण्डादण्डम् उपरि नयन्तः, इमे (गजाः) सूर्यमण्डलस्य भासम् (प्रकाशम्) आच्छादयन्ति । नानावणैश्चित्रितं यत्कपोलमण्डलं तिहुकासवहाः (शोभाधारिणः) इमे गैरिकादिधात्नां रक्षेः शोभमानानां शुक्षाणां शोभां प्रकटयन्ति । अग्रे हि इमे पर्वता इत्युत्पेक्ष्यते । तथा च, यथा पर्वतानां शुक्षेषु गैरिकादिधातुशोभा, एवमेषां गण्डेषु नानारङ्गाणां वित्राणां शोभेत्याशयः । पर्वता निर्झरं क्षरन्ति । इमे मदनिर्झरं क्षरन्तो विशालं कर्णतालं दोलयन्ते । तत्रोत्पेक्षते—पक्षच्छेदकस्य पुरन्दरस्य विरुद्ध-पक्षधारिणः 'पक्षधारिणो वयं पर्वताः साः' इतीव इमे स्चयन्ति । कर्णनालं न दोलयन्ति, किन्तु पक्षो हो प्रकम्प्य 'वयं पक्षधारकाः पर्वताः साः' इत्येव सूचयन्ति । इन्द्रेण तु पक्षाः सर्वेषां छिन्नाः, परं वयं तु तस्यापि विषक्षाः स्यो यतो ह्यस्यकं पक्षो न छेतुमशकदिन्द्र इति भावः ॥ ११ ॥

काञ्चनकिततन्तुसन्तत्वसनधराः
कन्धरास्त्रमन्दहेमग्रङ्खला विभासन्ते
चारुदन्तमण्डले विभासितवलयभरा
शङ्कतिकरा ये हेमिकिङ्किणीभिरायन्ते ।
मञ्जनाथ लम्बमानमुक्तामणिनिकरधरामलिके सुवर्णिश्रयं द्धतः प्रकाशन्ते
तुलितधरित्रीधरा गण्डमद्वारिधरा
अम्बरधराधिपतिकुञ्जरा विराजन्ते ॥ १२ ॥

ये कुञ्जराः, काञ्चनकितैः तन्तुभिः ('कलाबतू') संततानां (व्याप्तानाम्) वसनानां धारकाः । सौवर्णसूत्रव्याप्त (-'कारचोबी'कार्य-) वस्त्रधारकाः इत्यर्थः । येषां कन्धरासु अमन्दाः (अनल्पाः) सुवर्णशृंखला भासन्ते । दृन्तमण्डले शोभितः सुवर्णवलयभरो येषां ते । इस्तिनां दीर्घेषु दन्तेषु, मध्ये मध्ये सुवर्णवलयाः परिधाप्यन्ते, तैर्युक्ता इत्यर्थः । सुवर्णघण्टिकाभिः झाङ्काः रकारिणः ये आयन्ते आगच्छित्त । आङ्पूर्वः अय्धातुः । अलिके छलाटे, लिनेबतमुक्तामणियुक्तां सुवर्णस्य श्रियम् ('सिरी' हस्तिनः शिरोभूषणम्)

धारयन्तो ये शोभन्ते । तुलितः समीकृतो धरित्रीधरः पर्वतो येस्ते । गण्डयोः सद्वारिणो धारकाः । सर्वपादेषु धरा भरा इत्यादयः प्राप्ताः ॥ १२ ॥

-> ¥ छप्पय ¥≪-

फुङ्गतिवारिभरेण गगनतलमुद्धरयन्ती चरणघरणवलभराद्धरणितलमानमयन्ती । सरभसचीत्कृतिचयाचिकतभावं विद्धाना घोरचंहितारवेंवेंरिहृदि भयं ददाना । तुङ्गतया तारापथं तरलयितुं जनितोद्यमा मानमेदिनीसुरपतेर्भाति गजघटा घनसमा ॥ १३ ॥

उद्गरयन्ती । पूरयन्ती पादस्थापनस्य बलभरात् भूतलं नमयन्ती । चीत्क्वः तिभिलीकानां चिकतभावं कुर्वती । बृंहितारवैः । 'बृंहितं करिगार्जितम्' । निजस्य तुङ्गतया ( उच्चतया ) गगनमि चलयितुं कृतोद्यमा । घनसद्दशी, मानस्य भूमेरिन्द्रस्य गजघटा ॥ १३ ॥

ॐ अथ्वाः ﴾्रे

--{% रूपकघनासरी <sup>१</sup>८}--

चश्रलमुदस्य मुहुर्गीवामवकुश्रयन्तो वदनमुदश्रयन्तो लोचनिमहाहरन्ति मुखरं वहन्तो मुहुः प्रोथपुटमुन्नमय्य सपदि समन्ततोऽथ फेनभरैरुद्धरन्ति । मञ्जुनाथ कर्णयुगमुत्तरङ्गयन्तो मुहु-श्रश्रलहगुश्रलेन वश्रनिमवाचरन्ति

# गमनजवेन जातु विजितविहङ्गाः, पुरः कीलितकुरङ्गास्ते तुरङ्गाः सुखं संचरन्ति ॥ १४॥

चञ्चलं यथा स्यात्तथा उत्किष्य मुहुर्यांवाम् अवकुञ्चयन्ति (मोटयन्ति), वारं वारं श्रीवावमोटनं तुरगस्त्रभावः । मुखम् उद्ञ्चयन्तः (उत्तमयन्तः) प्रथतां लोचनं वशयन्ति । 'फुर फुर' इति शब्देन मुखरं प्रोथपुटं (नासा-पुटम्) वहन्तः ये अश्वाः परितो मुखफेनैः प्रयन्ति । मुहुः कर्णयुगम् उत्तर्रङ्गयन्तः (प्रकारविशेषेण चलयन्तः) ये, मुहुः चंचलेन नेत्रप्रान्तेन लोकानां प्रतारणमिवाचरन्ति । वारंवारं नेत्रपरिचालनं तुरगस्त्रभावः । गमनवेगेन जितविहङ्गाः, कीलितकुरङ्गाः (स्तव्यीकृतहरिणाः) ते तुरङ्गाः पुरः (अग्रे) सुखं संचरन्ति । स्वभावोक्तिः । प्रतिपदं प्रासाः ॥ १४ ॥

-> अध्वकुलानां वर्णनम् ५ ≪-

कः — काम्बोजोपकुलजकलिङ्गकाननेयावन्त्य-काश्मीरककैवर्तककुलजा विराजन्ते बाह्णीकार्जुनेययावनेयवङ्गवासन्तक-क्रन्थिनोपवन्तकवनायुजाः सुखायन्ते । मञ्जनाथ मेर्चकाष्मकेयलघुयावनेय-मालविकमोघरसुमोलिकाः प्रकाशन्ते नानाकुलसंभवाश्च नानादूरदेशोद्भवा नानाविधसैन्धवाः समन्तादुपभासन्ते ॥ १५ ॥

अश्वकुलानां भेदाः इमे । एतेषां रूप-गुणादिपरिज्ञानं तु तच्छास्नादवग-न्तव्यम् । ओडछानरेशार्थं साम्प्रतमेवास्मत्सजातीयश्रीरामनेतमहोदयसंग्र-हीतात् अमुद्धितात् 'अश्वकुलसंस्थान'नामकात् (हिन्दी) पुस्तकाद्विशेषोत्र परिगृहीतः ॥ १५ ॥ ्र अश्वजातीनां वर्णनम् रें अश्वजातीनां वर्णनम् रें अश्वजातीनां वर्णनम् रें अश्वजातीनां वर्णनम् रें अश्वजातीनां वर्णनम्

इयामकर्णताजिततुषारचक्रवाककर्क-ताडजकस्याणपश्चकास्ते द्युतिं यान्ति भूरि मिश्रवर्णमिक्षिकाख्यमालवाष्टमङ्गलाख्या मेचकसारङ्गनीललोहिता न मान्ति भूरि ।

पाण्डरियञ्जपीतपाटलकपिशरङ्गधूसरधवलधूम्रधूपायिता यान्ति भूरि
चित्रीकृतवासवाः समीकृतसमीरजवा
अम्बरनरेशवाजिपुङ्गवा विभान्ति भूरि ॥ १६॥

सर्वश्वेतो हयो यस्तु श्यामैकश्रवणो भवेत्। स वाजी वाजिमेधाईः श्यामकर्णः सुदुर्छमः॥ ताजिताः खुरशालाश्च तुपाराश्चोत्तमा हयाः। गोजिकाणाश्च केकाणाः प्रौढाहाराश्च मध्यमाः॥ ताढजा उत्तमाशाश्च वाजश्लाश्च मध्यमाः॥ श पीताङ्गः श्वेतपादो यो यश्च स्वात्सितलोचनः। चक्रवाकः स विज्ञेयो राजाईः प्रियसत्तमः॥ 'पृष्ठ्यः स्थौरी सितः कर्कः' अमरः। यस्य पादाः सिताः सर्वे, चन्द्रकं च ल्लाटके। कल्याणपञ्चकः प्रोक्तो भर्तुः कल्याणकारकः॥ विमिश्रवणकाः सर्वे प्रशस्ता वाजिनो मताः। सुखे चन्द्रकः संवीतः पक्षजम्बूफलाकृतिः। श्वेतपादः स विज्ञेयो मिल्रकाख्यः सुपूजितः॥ स्वाल्वदेशोद्धवत्वान्मालवः। स्वस्य पादाः सिताः सर्वे पुच्छो मुष्को मुखं तथा। मुर्द्वजास्तु सिता यस्य तं विद्याद्ष्टमङ्गलम् ॥ सेचक—सारङ्गाद्या रङ्गेण घोटकभेदाः। यथा—सितो रक्तस्तथा पीतः तारङ्गः पिङ्ग एव च। नीलः कृष्णोऽय सर्वेषां श्वेतः श्रेष्ठतमो मतः॥ स्वस्य-धूम्राद्यस्तु, सप्तवर्णेभ्योऽन्वान्तरवर्णा अनेके उत्पन्नास्त्रसुक्ताः। यथा—'सप्तवर्णा भवन्तीह सर्वेषां वाजिनां श्ववम्। तानहं कीर्तयिष्यामि भेदैजीताननेकधा॥' इत्यादि तुरग-

परीक्षाविज्ञानं भोजराजकृत 'युक्तिकल्पतरु' तोऽवासत्यम् । \* वासवः इन्द्रः । स किल उचैःश्रवःपतिरपि यान् हयान् दृष्टा चित्रीभूतः । समीरस्य पवन-स्यापि, जवः समानः कृतो यैस्ते ॥ १६ ॥

चश्चित सुचारु वपुश्चिकणचमत्कृतिदं

मन्ये वेगवीचयोऽङ्गसीम्नि सुहुः संचरित्त
चश्चितिकर्णास्तार्ध्यवेगकथामाकलय्य
तमिव निरोद्धमग्रपादाभ्यां समुच्छलिन्त ।
मञ्जनाथ घोरतरवर्गापरिणद्धा अपि
पवनविरुद्धाहवलालसां न संत्यजन्ति
अर्वन्तोऽस्मद्रेय के जरन्तो दिनमर्तुरिति
कोपं कलयन्तो सुखे लोहं सुहुश्चर्वयन्ति ॥ १७॥

चिक्कणं स्तिग्धम् अत एव चमरकृतियुक्तम्, सुन्दरं येषां हयानां वयुः चञ्चिति शोभते। तत्रोर्धक्षते—मन्ये, अङ्गेषु वेगस्य तरङ्गाः वारं वारं संच-रित । तार्ध्यस्य गरुडस्य, वेगकथां श्वत्वा इव चञ्चलितकणाः ये घोटकाः तं (गरुडम्) पराजेनुमिव अग्रपादाभ्यां समुच्छलित । अग्रवर्तिपादद्वयेन उच्छलने गरुडिनरोधरूपो हेनुहर्प्रक्ष्यते। ये अश्वाः घोरतरया वलाया ('लगाम') बद्धा अपि, पवनविरुद्धस्य युद्धस्य कालसां न स्वजित । द्विगु-णवलगानिरुद्धा अपि वेगविषये पवनेन साकं योद्धामिच्छन्तीसाशयः। दिन-भर्तुः (सूर्यस्य) वृद्धाः, अर्वन्तः (घोटकाः), अस्माकमग्रे के सन्ति? न किमपि वस्तु, इति कोपं कुर्वन्तः सन्तः क्रोधेन मुखे वारं वारं लोहं चर्व-यन्ति। लोह 'कविका' चर्वणे कोपो हेनुहर्प्रक्ष्यते। 'दिनभर्तृ' पदेन 'दिन-पूरणं तस्य कर्तव्यम्। अत एव निरन्तरमविश्रम्य घोटकान् परिचालयिति, प्रवंविधस्य आपद्ससस्य ('बेगारी') श्रमकर्षिता वृद्धा घोटकाः के' इति अवधीरणातिश्रयो धवन्यते॥ १७॥

**५**% घोटकानां शृङ्गारः %े

क०-चारुचरणेषु हेमहंसका विभान्ति भूरि जानुयुगमध्ये रणद्वलया विराजन्ते हेममणिहारावलिरुछोठित कन्धरायां पुच्छे बन्धुराणि रम्यरत्नान्यवलम्बन्ते । मञ्जनाथ मौलो मञ्जलोत्तंसो विभाति चल-नंसोपरि तन्तुस्यूतमणयः प्रकाशन्ते संसूचयमानानीव रत्नाकरजन्म निजं रत्नालङ्कृतानि हयरत्नान्यवभासन्ते ॥ १८ ॥

सुवर्णस्य हंसकाः 'हंसकः पादकटकः' अमरः। अग्रवातिंनोः जानुनोर्मध्ये रणहळ्याः 'नेवरी'। हेस्रो मणीनां च हाराविलः, ग्रीवायाम् गमनसंरंभेण इतस्तः उल्लोटित (परिचलित)। पुच्छे तन्रुहेषु प्रथितानि सुन्दुराणि रतानि लम्बन्ते। शिरिस (कर्णयुगस्य पश्चात्) चलन् गमनसंरंभेण कम्पनानः, रुचिरः उत्तंसः (कल्यां) भाति। स्कन्धस्योपिर (कन्धरायाम् 'अयाल') मूर्द्वजेषु स्यूताः मणयः शोभन्ते। अतएव निजं जन्म रत्नाकरात् (समुद्रात्) जातम् इति संसूचयन्ति इव रत्नमंडितानि हयरतानि (अश्व-श्रेष्ठाः) मासन्ते। रत्नालङ्कारधारणेन वयं रत्नाकराजाताः (उच्चैःश्रवसः सहोदराः) सः इति सूचयन्त इव अश्वाः शोभन्त इत्याशयः॥ १८॥

→ अं छप्पय भं≪

झमिति झमिति रवमुखर-समरभरधरणधुरीणाः कथमपि रोधमयन्ति हन्त मुखलीन-खलीनाः। उच्छलित नृत्यन्ति तिर्यगुपयन्ति रमन्ते

ग्रहुरिह फूत्कुर्वन्ति शीघ्रगतये त्वरयन्ते ।
कविकामनिशमुदस्य ये कविकामितसुषमाऽऽवहाः
संचरन्ति चपलक्रमं ते किल वाजिकुलोद्दहाः ॥ १९ ॥

'झम् झम्' इति रवेण सुखराः। संग्रामभरधारणे निपुणाः, संग्रामस्य सर्वस्विमित्याशयः। सुखे लीनः लग्नः खलीनः कविका (लोहनिर्मितः लगा-ममध्यभागः) येषां ते। अर्थात् खलीनेन नियमिता अपि कष्टेन रुध्यन्ते। तिर्यगुपयन्ति, सरलं गच्छन्तः सहसा तिर्यक् परिचलन्ति। रमन्ते कीडन्ति। ये अश्वाः कविकाम् खलीनम् अनिशं सदा उदस्य (उचैःकृत्य) कविवा-क्वितशोभावहाः (भवन्ति)। ते वाजिकुलश्रेष्ठाः चपलक्रमं गच्छन्ति। कविका-कविका-यमकः॥ १९॥

### % उद्राः ३६

क०-सुन्दरसुवर्णस्चिकार्येश्वित्रशोभावहान्
मञ्जमखमछपरिस्तोमान् ये समावहन्
भूपणसिद्धा भृशमग्रपटवन्धभृतो
लिन्द्रतगुलच्छाः पार्श्वतो ये द्वतमभ्रमन् ।
पात्रान्नोत्किरन्तो निजगत्या जलविन्दुमपि
शब्दसिन्धुमेते जानुवलयैरिवाऽवमन्
कोशशतमार्गस्थावहेलका सुदैव, मञ्जमेलकाभिनन्द्यास्ते क्रमेलकाः समागमन् ॥२०॥

सुन्दरैः सुवर्णस्चिकार्यैः ('जरदोजीकाम कसीदा') विविन्नशोभाधार-कान् मनोहरमखमञ्जस्य ('मखमङ') परिस्तोमान् कुथान् (पृष्ठास्तर-णानि) ये अधारयन् । ये भूपणैः शृद्धां दीप्यमानाः, अप्रपटवन्धं (सुख-क० नि० १३ मारम्य वक्षःपर्यन्तलम्बनम्) धारयन्तः। पार्श्वतः उभयपार्श्वयोः, लम्बन्मानकोशेयगुच्छकाः (उष्ट्राणां पृष्ठे उभयतो नानावर्णा गुच्छका लम्बन्ते, यथा हिस्तनां घण्टाः) ये त्वरितमञ्जमन्। निजगतिलाघवेन जलस्तपात्रात् जलस्य बिन्दुमपि न पातयन्तः (जलपूर्णं पात्रमादाय पृष्ठे स्थीयते, तथापि जलबिन्दुरेकोपि न पततीत्युष्ट्राणां गतिकौशलम्) जानुष्टतेः वलयैः ('नेवरी') शब्दस्य सिन्धुमिवाऽवमन्, जानुवलयैरतिशब्दमकुर्वन्नित्याशयः। शतकोशात्मकमार्गस्य लीलयैव अवहेलका उल्लङ्ककाः, मञ्जुमेलके ('मेला') प्रशंसनीयास्ते उष्ट्राः समागच्छन्॥ २०॥

->\* रथाः \*\*<--

मृदुलमहाहमसम्स्रमञ्जलावरणा
हारिहेमवछरीविताना गुल्मकान्तरे
सर्वरणसञ्जासंविधानाः सोपधानाः पुनः
काञ्चनकलक्षशोभमाना मौलिशिखरे।
मुष्णन्तो मनांसि चित्ररचनाचमत्कृतिभिभूषणझणत्कृतिभिभीन्तो भूरि संगरे
संपूरितसंपरायसंपत्सुमनोरथास्ते
मानमेदिनीशरथा निर्ययुरथान्तरे॥ २१॥

येषां रथानामुपरि, मृदुळस्य महाईमस्यमञ्जस्यावरणमस्ति । गुल्मकस्य 'छतरी'तिष्यातस्य अन्तः, मनोहरसौवर्णवञ्जरीणां वितानोस्ति ('सुनहरी-झालर' युक्ताः) । सर्वस्याः रणसज्जायाः (शस्त्रादेसमरसामध्याः) संविधानं येषु ते । उपधानयुक्ताः, मौलिदेशे सुवर्णकलशेन शोभमानाः । चित्र-रचनामिः पश्यतां मनो हरन्तः । भूषणानां झणत्कारैः संग्रामे शोभमानाः । संप्रितः संग्रामिश्रयो मनोरथो यैः, (यैः रथैः आवश्यकसामग्रीद्वारा योद्धृणां युद्धमनोरथाः प्रिता इत्याशयः ।) अथ, एतदन्तरे मानभूपस्य रथा निर्मयुः । चतुर्थे रथा-रथा-इति त्रिर्यमकम् ॥ २१ ॥

₩ शतन्नीप्रभृतिरन्य सामग्री । अभ

एकगोलकेन निजनिन्नीकृतसर्वरणो निशितशतन्नीगणो मन्थरमुपासरत् नानाविधशस्त्रवस्त्रसामग्रीसमेधितानि शकटशतानि वत सेयं सार्द्धमावहत्। वैतालिक-वन्दि-चार-परिचर-चकं याति विपुलपदातिसैन्यमेतन्मध्यमामिलत् सर्वा रणसञ्जामुपसञ्य निजसार्द्धमिय-मेवं रणसञ्जा मानसेना संयुगेऽचलत्॥ २२॥

निजिनिद्योक्ततः स्वाधीनीकृतः सर्वो रणो येन सः । एकगोळकमात्रेण विजितसंत्राम इत्याक्षयः । 'शतझी', 'तोप' इति भाषा । अतिगुरू-विशाळत्वा-न्मन्दमचळत् । सामग्रीसमेधितानि, सामग्रीपूरितानि । सेयं सेना अनन्त-शकटान् सह, अनयत् । चाराः, गुप्तचराः । परिचराः, सेवकाः। एतन्मध्यम्, एतस्याः सेनाया मध्ये, विपुळं पदातिसैन्यमपि अमिळदित्यथः । एवं स्वेन सह रणसज्जां रणसामग्रीम्, उपसज्य संभृत्य । रणाय सज्जा संनद्धा, मान-सेना समरेऽचळत् ॥ २२ ॥

→**¾** अथ युद्धदुन्दुभिध्वनिः **¼**←

नन्दयन्नमन्द-वीरमोदोन्मत्तमानसानि बाढग्रुपविन्दन्निह बहलबलोत्करे नीरन्ध्रं निरुन्धन्द्रमगहन-वनान्तराणि घोरं ध्वनिमासुवन् सुघोरगिरिगह्नरे। भिन्दन्नरिवक्षो भूरि निन्दन्कान्दिशीकगणा-न्व्याप्रुवन् वसुन्धरां समिन्धन्नयमम्बरे सन्धिमुपरुन्धन् ध्वनिसिन्धुभिरशेषदिशां दुन्दुभिरनादीद्गन्धसिन्धुरिशरोऽजिरे ॥ २३ ॥

अमन्दानां वीराणां हर्पोन्मत्तानि मानसानि नन्दयन् (हर्पयन्)। बहले विस्तृते सैन्यसमूहे उपविन्दन् (प्राप्तुवन्) । द्वुमैर्गहनानि (निबिडानि) वनान्तराणि, नीरन्धं (अत्यन्तम्) निरुन्धन् । अतिघोरे गिरिगह्नरे (गुहा-याम्) घोरं ध्वतिम् आसुवन् उत्पादयन् । वनेषु गुहासु च गमनेन प्रति-ध्वनिद्वारा दुन्दुमिध्वनेघीरतरता सूच्यते । कांदिशीकगणान् भयद्रुतान् लोकान्, निन्दन् । अम्बरे समिन्धन् समिद्धो भवन् (अत्यन्तं वर्द्धमानः)। ध्वितसिन्धुसिः ध्वितपूरैः, अशेषदिशाम् सन्धिम् अन्तरालसुपरुन्धन् । अयं दुन्दुभिः गन्धसिन्धुरस्य शिरोरूपेऽङ्गणे अनादीत् नादमकार्पीत् । यस्य गन्ध-माब्राय निर्वेळा अन्ये गजाः पलायन्ते स गन्धगजः। दुन्दुभेध्वन्यनुकरणं कुर्व-न्निव नन्द्-विन्द्-रून्ध इत्यादिः प्रासः। सर्वत्र शतुर्निर्वाहरूपः समाधिः ॥२३॥

-अ अथ युद्धारम्मे नानाविधवाद्यानां ध्वनिः ३६-

→ अध्यद्धरीच्छन्दः अस्-

अथ समरमाप्य कोणाः कणन्ति । वाद्यानि वीररागं रणन्ति ॥ मन्ये समीकसञ्जां भणन्ति । शूराय शौर्यगाथां गृणन्ति ॥२४॥ पटुपटहघोरघोषा भवन्ति । उत्साहमखिलसैन्ये स्रवन्ति ॥ करिपृष्ठगता ढका नदन्ति । क्षत्रियकुलस्य विजयं वदन्ति ॥२५॥ पुनरुष्ट्रगताः पटहा ध्वनन्ति । वीराय समरसुखमामनन्ति ॥ हयदुन्दुभयः सरसं स्त्रनन्ति । वीरत्रजेषु घोरं घनन्ति ॥ २६ ॥ कोणा सेरीवादनदण्डाः। 'नगारेकी चोब'। 'कोणाघातेषु गर्जदिति' वेणी। वीररागो 'मारू' 'जुझाऊ'प्रभृतिः । समीकं युद्धम् ॥ २४ ॥ घनन्ति मेवा

इव आचरन्ति ॥ २६ ॥

रणडमरुरवा घोरं भवन्ति । उत्साहनृत्यसमयं वदन्ति ॥ उन्मादिमङ्गनादा मिलन्ति । भटमानसेषु मदमासुवन्ति ॥२०॥ अपि समरिडण्डिमाः संचरन्ति । धीरेषु धैर्यधारां धरन्ति ॥ मदमत्तमर्दलाः संनदन्ति । प्रतिपन्थिमानमिव मर्दयन्ति ॥२८॥ रणग्रङ्गरवाः परितो विभान्ति । अपि दिग्दिगन्तमपि संप्रयान्ति॥ अपि वक्रग्रङ्गनादानिग्रम्य । वीराश्रलन्ति हेतीनियम्य ॥२९॥ ध्वनिसातनोति रणतूर्यकापि । रणरितरुदेति वीरेषु कापि ॥ तारं नदन्ति पदु वादितानि । अपि चर्मभिक्षकावाद्यकानि ॥३०॥ सह घनाऽऽतोद्यमपि पदु रवीति । वीरस्य समरचर्या त्रवीति ॥ सहनायिकापि नदतीह भूरि । कौतुकसुदेति हृदयाऽवपूरि ॥३१॥ पदुसारवरागध्वनिरुदेति । वरवीरमनः ग्रोन्मादमेति ॥ एवं रणमङ्गलससुन्ति । हृदि वीरभावसंवर्धकानि ॥ ३२ ॥ भृश्यसम्बरेशसेनोचितानि । वाद्यानि सैनिकैर्वादितानि ॥ ३३ ॥

# +%€ युद्धारम्भः ﴾}

अपि विस्तृतरङ्गस्थलम्बाप्य । नवनान्दीरीतिं परिसमाप्य ॥ वरवीरभुजाऽऽलम्बं द्धार । असिलतानटी नृत्यं चकार ॥३४॥

मर्दलो वाद्यविशेषः॥ २८॥ वक्रशुक्तरणशुक्ते क्रमशो 'बांकडा-रण-सींगा' इति प्रसिद्धे। हेतीः आयुधानि, नियम्य बद्धा ॥ २९॥ रणत्यंका 'रणतुरुही'। चर्मभिक्षिकावाद्यानि 'मसकके बाजे' ॥ ३०॥ 'कांस्रताला-दिकं घनम्।' आतोद्यं वाद्यम्। रवीति ध्वनति। सहनायिका 'सहनाई', द्वे सह वाद्यते इति। हृद्यम् अवपूरयति ताद्दशं कोतुकम्॥ ३१॥ गीत-वाद्यादिद्वारा पूर्वं नान्दी जाता। असिलतारूपाया नट्या नृत्यमिदानीं रूपकरूपेण वर्ण्यते-विस्तृतं रङ्गस्थलं युद्धस्य नाट्यस्य चोभयमपि। नटी

नवकोष-निकायाद्वहिरुपेत्य । वीरोग्रवाहुसख्या समेत्य ॥ निजचमत्कारकृतमीलनानि । परिमुष्णन्ती जनलोचनानि ३५ पटुझणत्कारमुखरिततमानि । वत कुर्वतीह रङ्गे पदानि ॥ निजधारा-गतिपरिशीलनेन। विशदीकृतमार्गाऽसौ जवेन॥३६॥ बहुभूषणोग्ररुचिबन्धुरासु । इयामा ननर्त रिपुकन्धरासु ।। यत एषा सरभसमुजगाम । तत एव धरणितलमाननाम ॥३७॥ बत यस्यैषा कण्ठे ससज । स हि चिरकालार्थं संममज ॥ निजगतिमात्राद्रक्तं चकार । चपलक्रमेण सेयं चचार ॥ ३८ ॥ यथा आरम्भे अपरस्याः हस्तं गृहीत्वा विलासान् दर्शयति, एवं असिलता-रूपा नटी, श्रेष्ठवीराणां भुजस्यऽऽलम्बं द्धार ॥३४॥ नवीनकोष-(म्यान-) रूपात् निकायाद् गृहाद् । वीराणाम् उप्र-बाहुरूपया सख्या समेत्य मिलिखा। निजेन चमस्कारेण 'चमक,' निमीलितानि, जनानां लोचनानि शीव्रतावशाद्वञ्चयन्ती । नटी यथा भूषणचमत्कृत्या लोकानां लोचनानि इरति एवमियमपि ॥ ३५ ॥ नटी भूपणझणस्कारमुखराणि पदानि (पाद-न्यासान्) रङ्गे करोति, एवं खङ्गछतानटी झणत्कार'झनझनाहट' मुखराणि पदानि युद्धरङ्गे कुर्वती सती । नृत्ये यथा धारागत्याः ( इतस्ततः अगत्वा, संमुखं गमनस्य) परिशीखनेन शीव्रं नृत्योपयुक्तं मार्गं नटी करोति, एवं निरन्तरपरिचळनरूपया गला इयं (खड्डनटी) वेगेन विशदीकृतमार्गाऽभ-वत् । अर्थात् संमुखमस्यां परिचलन्यां युद्धस्थलं विविक्तमिवाभविद्सर्थः ॥ ३६ ॥ झ्यामा षोडशवार्षिकी ्यथा नटी नृत्यति । एवं वीरोचितभूपणा-नाम् उप्रया रुच्या सुन्दरासु, वैरिणां ग्रीवासु, इयामवर्णा असिलतानटी ननते । यत्र इयं खङ्गनटी त्वरितं जगाम, तत्रैव भूतळं भयेन आनतमिवा-भवत् ॥ ३७ ॥ नटी कस्मचित्कण्ठेऽनुरागादाश्चिष्यति चेत्स चिरं प्रेममग्नो भवति । एवं यस कण्टे इयं (खड्गनटी) ससजा, स एव० । नटी यथा निज-गतिमात्रेण जनं रक्तम् (अनुरक्तम्) करोति, एवं इयं निजगला रक्तं चकार, रुचिरं प्रवाह्यामास ॥ ३८॥

→¥ रातघ्रीचलनम् ¥⊷ ॐ छप्पय Ì्र्

तिडिदिव तीत्रं त्वरितमेव तेजस्त्वरयन्ती
धूमधोरणीधारणेन धाराधरयन्ती ।
घोरघोरनिर्घोषभरैः कणौं विधमन्ती
कडुकरका इव घोरलोहगोलकान्वमन्ती ।
धुंधुंधमाकधारारवैरन्धकारसन्धायिनी
च्योम धरणिमन्तर्द्धेऽधृष्य'तोप' कादम्बिनी ॥ ३९ ॥

काद्गिवन्यां (मेघमालायाम्) व्यासायाम् तिडद् यथा तीत्रं सेजः द्वरयित, एवमित्रयोजनसमकालम् तीत्रं तेजः, गमनाय व्वरायुक्तं कुर्वती । धूमसमूहधारणेन धाराधरमुत्पादयन्ती, तत्करोतीति णिच्। कठिनाः करकाः (वृष्टिपाषाणान्) इव घोरान् लोहगोलकान् वमन्ती । 'धुम् धुम् धमाक्' इलाकारैः धारावद्धैः शब्दैः (उपलक्षिता), धूमद्वारा अन्धकारकारिणी । अधर्षणीया 'तोप' रूपा मेघमाला गगनं च मूर्मि च तिरोदधौ ॥ ३९ ॥

ৠ सवैया औ

इन्द्रधनुःप्रतिमां कलयन्
ध्वजयष्टिमिमां कृतवैरिविधर्षाम्
च्याकुलतामसृजद्दिषता—
ग्रुपयातवतामयग्रुद्यदमर्पाम् ।
मञ्जलनाथ नरेन्द्रमणि—
द्धद्द्य सुरेन्द्ररुचं धृतहर्षां
मन्तगजेन्द्रगतोयमधन्त
वियत्तलतो विशिखाशनिवर्षाम् ॥ ४०॥

मत्तकुञ्जरस्थो मानसिंहनरेन्द्रः इन्द्रस्येव रुचं कान्ति हर्षयुक्ताम् द्यत् धारयन्, अत एव वियत्तलतः आकाशात् (उन्नततमहस्तिपृष्टावस्था-नात्), विशिख-(बाण-) रूपाणां अशनीनां वर्षाम् अधत्त अकरोत् । इन्द्र-साम्याय आह—इन्द्रस्य सविधे पञ्चरङ्गविशिष्टमिन्द्रधनुर्भवति । अयं मान-भूपस्तु पञ्चरङ्गत्वादिनद्रधनुःसदृशीं वैरिलोकधिपणीं इमां व्वजयिष्टं (पँच-रंगध्वजम्) कलयन् स्वहस्त्याधोरणहस्ते नयन् । अयं माननरेन्द्रः उपया-तवतां द्विपतां (वैरिणाम्), उद्यक्तोपां व्याकुलतामुत्पाद्यामास । ते व्याकुलाः सन्तो मनसि महान्तं कोपं चकुरित्याशयः । छन्दोपीदं 'मत्तग-यन्द' नामकमिति मुद्रा ॥ ४० ॥

क०-धुन्वन्तो धन्ंपि विधमन्ति भृतधात्रीतलं क्रम्वन्तोऽन्तिरिक्षतलं जहित शरोत्करम् पिट्टश-परिघ-पाश-परशु-प्रचण्डप्रास- परुपपतित्रिभरेः प्रोन्मश्रन्ति निभरम् । भिन्दन्तो अशुण्डी-भूरिभिन्दिपाल-भछ-भरेः कुन्त-करवालकुलैराझते निरन्तरं कुद्धयोधमण्डलविबुद्धरणदीप्तिधरं धरणिमरुद्ध युद्धमखिलभयङ्करम् ॥ ४१ ॥

धुन्वन्तः टङ्कारयन्तः । भूतधात्रीतलं भूतलं विधमन्ति कम्पयन्ति । शरसमूहं जहित मुञ्जन्ति । प्रासो भल्लः । पति अभरेः वाणसमूहेः । तिरन्त-रम् आग्नते आघातं कुर्वन्ति । आलो यमहनेत्यात्मनेपदम् । कुद्धे योधमण्डले योद्धसमूहे विद्यद्धा या रणार्थं दीप्तिः (उत्तेजना) तद्धारकम् । अखिलभयङ्करं युद्धं धरणि रुरोध । योद्धृणां परस्परसंघर्षेण पृथिवीमाच्छादयामासे-त्याशयः । वीरानुकृला धकारभकारादिबहुला संयुक्ताक्षरदीर्धसमासयुक्ता संघटना ॥ ४१ ॥

### वीरः



" घरणिमरुद्ध युद्धमखिलभयंकरम् ॥ ''

Lakshmi Art, Bombay, 8.



#### **-∜**% दोहा ∙%

रणोन्मादमत्ता यतो यवनभटाः प्रसरन्ति । राजपुत्रश्र्रास्ततो विशिखानभिवर्षन्ति ॥ ४२ ॥ श्रुतवर्ष शरवर्षणैः खङ्गमपि च खङ्गेन । उभयभटाः प्रतिकुर्वते निजभुजभूरिबलेन ॥ ४३ ॥

राजपुत्राः यवनाश्चेत्युभये भटाः, निजभुजबलेन शरवर्षं शरवर्षणैः, खङ्गं च खङ्गेन प्रतिकुर्वते रुम्धन्तीत्याशयः ॥ ४३ ॥

## →{% तोमरच्छन्दः · €}~

खङ्गाश्चिराय चलित । चटुलोचने चलयित ॥
चर्मणि परे रुन्धन्ति । प्रतिधातमावध्नन्ति ॥ ४४ ॥
कवचे शराः प्रपतिन्त । कटुशब्दमारचयिन्त ॥
अचिः स्फुटं घटयन्ति । चक्षुःप्रमां स्थगयिन्त ॥ ४५ ॥
अपि भिन्दिपालसुद्स्य । प्रहरन्ति सपिद परस्य ॥
अतियाति सोपि समीक्ष्य । पुनराहते तस्रदीक्ष्य ॥४६॥
खङ्गेन कश्चन हन्ति । अन्योपि तं प्रतिहन्ति ॥
खङ्गेन कश्चन हन्ति । अचिश्चमत्कृतिरेति ॥ ४७ ॥
पुनरेव खङ्गमपास्य । बाहू पटादुपवास्य ॥
प्रहतो मिथो सुष्ट्येव । दहतो द्वतं दृष्येव ॥ ४८ ॥
कूचेंषु चटुलसुद्स्य । द्यति मस्तकं यवनस्य ॥
अपरोऽसिधेनुसुद्स्य । हृद्ये निहन्ति परस्य ॥ ४९ ॥

चटु चञ्चलं यथा स्थात्तथा लोचने चलयन्ति (चमत्कृत्या चञ्चले कुर्वन्ती-त्यर्थः)। चर्मणि ('ढाल') रुद्धा प्रतिघातं प्रत्युत्तरे आघातं कुर्वन्ति ॥ १४॥ मत्तकुक्षरस्थो मानसिंहनरेन्द्रः इन्द्रस्येव रुचं कान्ति हर्षयुक्ताम् द्रधत् धारयन्, अत एव वियत्तलतः आकाशात् (उन्नततमहस्तिपृष्टावस्था-नात्), विशिख-(बाण-) रूपाणां अशनीनां वर्षाम् अधत्त अकरोत् । इन्द्र-साम्याय आह—इन्द्रस्य सविधे पञ्चरङ्गविशिष्टमिन्द्रधनुर्भवति । अयं मान-भूपस्तु पञ्चरङ्गत्वादिनद्रधनुःसदशीं वैरिलोकधर्पिणीं इमां व्वजयिं (पँच-रंगध्वजम्) कलयन् स्वहस्त्याधोरणहस्ते नयन् । अयं माननरेन्द्रः उपया-तवतां द्विषतां (वैरिणाम्), उद्यक्तोपां व्याकुलतामुखाद्यामास । ते व्याकुलाः सन्तो मनसि महान्तं कोपं चकुरित्याशयः । छन्दोपीदं 'मत्तग-यन्द' नामकमिति मुद्रा ॥ ४० ॥

क॰-धुन्यन्तो धन्ंषि विधमन्ति भूतधात्रीतलं रुन्धन्तोऽन्तिरिक्षतलं जहित शरोत्करम् पद्दिश-परिध-पाश-परशु-प्रचण्डप्रास-परुपपतित्रिभरेः प्रोन्मश्रन्ति निर्भरम् । भिन्दन्तो भुशुण्डी-भूरिभिन्दिपाल-भङ्ध-भरेः कुन्त-करवालकुलैरान्नते निरन्तरं कुद्रयोधमण्डलविवुद्धरणदीप्तिधरं धरणिमरुद्ध युद्धमखिलभयङ्करम् ॥ ४१ ॥

धुन्वन्तः टङ्कारयन्तः । भूतधात्रीतलं भूतलं विधमन्ति कम्पयन्ति । वारसमृहं जहिति मुञ्जन्ति । प्रासो भलः । पति अभरेः वाणसमृहेः । निरन्त-रम् आन्नते आघातं कुर्वन्ति । आङो यमहनेत्यात्मनेपदम् । ऋद्धे योधमण्डले योद्धसमृहे विवुद्धा या रणार्थं दीप्तिः (उत्तेजना) तद्धारकम् । अखिलभयङ्करं युद्धं धरणि ररोध । योद्धृणां परस्परसंघर्षेण पृथिवीमाच्छादयामासे-त्याशयः । वीरानुकृला धकारभकारादिवहुला संयुक्ताक्षरदीर्घसमासयुक्ता संघटना ॥ ४१॥

### वीरः



" घरणिमरुद्ध युद्धमखिलभयंकरम् ॥ ''

Lakshmi Art, Bombay, 8.

मत्तकुक्षरस्थो मानसिंहनरेन्द्रः इन्द्रस्येव रुवं कान्ति हर्षयुक्ताम् द्रधत् धारयन्, अत एव वियत्तलतः आकाशात् (उन्नततमहस्तिपृष्टावस्था-नात्), विशिख-(बाण-) रूपाणां अश्वनीनां वर्षाम् अधत्त अकरोत् । इन्द्र-साम्याय आह—इन्द्रस्य सविधे पञ्चरङ्गविशिष्टमिन्द्रधनुर्भवति । अयं मान-भूपस्तु पञ्चरङ्गत्वादिनद्रधनुःसद्दशीं वैरिलोकधार्पणीं इमां व्वजयिं (पँच-रंगध्वजम्) कलयन् स्वहस्त्याधोरणहस्ते नयन् । अयं माननरेन्द्रः उपया-तवतां द्विषतां (वैरिणाम्), उद्यत्कोपां व्याकुलतामुत्पाद्यामास । ते व्याकुलाः सन्तो मनसि महान्तं कोपं चकुरित्याशयः । छन्दोपीदं 'मत्तग-यन्द' नामकमिति मुद्रा ॥ ४० ॥

क०-धुन्वन्तो धन्ंपि विधमन्ति भृतधात्रीतलं रुन्धन्तोऽन्तिरिक्षतलं जहित शरोत्करम् पिट्टश-परिध-पाश-परशु-प्रचण्डप्रास- परुषपति अर्थण्डी-भृरिभिन्दिपाल-भञ्ज-भरेः कुन्त-करवालकुलैरान्नते निरन्तरं कुद्रयोधमण्डलिववुद्धरणदीप्तिधरं धरणिमरुद्ध युद्धमिललभयङ्करम् ॥ ४१ ॥

धुन्वन्तः टङ्कारयन्तः । भूतधात्रीतलं भूतलं विधमन्ति कम्पयन्ति । श्वारसमूहं जहित मुञ्जन्ति । प्रासो भल्लः । पति अभरेः वाणसमूहेः । निरन्त-रम् आन्नते आचातं कुर्वन्ति । आलो यमहनेत्यात्मनेपदम् । कृद्धे योधमण्डले योद्धसमूहे विवुद्धा या रणार्थं दीिसः (उत्तेजना) तद्धारकम् । अखिलभयङ्करं युद्धं धरणि रुरोध । योद्धृणां परस्परसंघर्षेण पृथिवीमाच्छादयामासे-त्याशयः । वीरानुक्ला धकारभकारादिबहुला संयुक्ताक्षरदीर्घसमासयुक्ता संघटना ॥ ४१ ॥

### वीरः



" घरणिमरुद्ध युद्धमाखिलभयंकरम् ॥ ''

Lakshmi Art, Bombay, 8.



#### **५**% दोहा %₩

रणोन्मादमत्ता यतो यवनभटाः प्रसरन्ति । राजपुत्रश्रूरास्ततो विशिखानभिवर्षन्ति ॥ ४२ ॥ श्रुरवर्ष श्रुवर्षणैः खङ्गमपि च खङ्गेन । उभयभटाः प्रतिकुर्वते निजभ्रजभूरिबलेन ॥ ४३ ॥

राजपुत्राः यवनाश्चेत्युभये भटाः, निजभुजबलेन शरवर्षा शर्वपणैः, खङ्गं च खङ्गेन प्रतिकुर्वते रुन्धन्तीत्याशयः ॥ ४३ ॥

### -४% तोमरच्छन्दः श्8े**∽**

खड़ाश्चिराय चलित । चटुलोचने चलयित ॥
चर्मणि परे रून्धित । प्रतिधातमाबध्नित ॥ ४४ ॥
कवचे शराः प्रपतित । कटुशब्दमारचयित ॥
अचिः स्फुटं घटयित । चक्षुःप्रभां स्थगयित ॥ ४५ ॥
अपि भिन्दिपालग्रुद्स्य । प्रहरित सपिद परस्य ॥
अतियाति सोपि समीक्ष्य । पुनराहते तम्रदीक्ष्य ॥४६॥
खड़िन कश्चन हिन्त । अन्योपि तं प्रतिहिन्त ॥
खड़िन्त समुदेति । अर्चिश्चमत्कृतिरेति ॥ ४७ ॥
पुनरेव खड़मपास्य । बाहू पटादुपवास्य ॥
प्रहतो मिथो मुख्येव । दहतो द्वतं दृष्येव ॥ ४८ ॥
कूचेषु चटुलग्रुद्स्य । द्वतो मस्तकं यवनस्य ॥
अपरोऽसिधेनुग्रुद्स्य । हृद्ये निहन्ति परस्य ॥ ४९ ॥

चटु चञ्चलं यथा स्यात्तथा लोचने चलयन्ति (चमत्कृत्या चञ्चले कुर्वन्ती-त्यर्थः)। चर्मणि ('ढाल') रुद्धा प्रतिघातं प्रत्युत्तरे आघातं कुर्वन्ति ॥४४॥ अचिः (प्रकाशं) प्रकटं कुर्वन्ति ॥ ४५ ॥ अतियाति सिन्दिपालगोलकमा-यान्तं दृष्ट्वा तं वञ्चयतीलर्थः । तं दृष्ट्वा पुनः आहते, आघातं करोति । आङो यमहनेत्यात्मनेपदम् ॥४६॥ अचिश्रमत्कृतिः उभयखङ्गयोगेन ध्वनिः, अर्चिषः चमत्कारश्चोदेति ॥ ४७ ॥ खङ्गम् अपास्य क्षित्वा । भुजौ पटात् उपवास्य बहिर्निष्कास्य । प्रहतः आघातं कुरुतः । इन्तेः लदप्रथमपुरुषस्य द्विवचनम् ॥ ४८ ॥ चटुलं यथा स्यात्तथा कूर्चेषु ('दाढी') उत्किप्य, मस्तकं द्यति छिनत्ति । असिधेनुः 'छुरिका'॥ ४९ ॥

विस्रजन्ति भङ्ठान्केपि । रुन्धन्ति तानन्येऽपि ॥
पुनरुन्नद्गित बलेन । अन्ये क्षिपन्ति जवेन ॥ ५० ॥
नलिकास्ननिद्वितानि । लोठन्ति संहननानि ॥
धूमो नभः पिदधाति । चक्षुश्रलं विदधाति ॥ ५१ ॥
वीरा धनुर्धुन्वन्ति । शरवर्षणं तन्वन्ति ॥
भटजलधिरुन्मदमेति । रणभूमितलमत्येति ॥ ५२ ॥
कुन्ता वपुः कुन्तन्ति । तांश्रमणा रुन्धन्ति ॥
परिष्यः परे प्रद्यन्ति । अन्ये शरानुज्झन्ति ॥ ५३ ॥
चश्रान्ति चलचकाणि । भिन्दन्ति रिपुचकाणि ॥
धनस्रद्गराः प्रसरन्ति । धंधमिति वपुषि लगन्ति ॥५४॥
नलिकास्त्रधूम उदेति । धनडम्बरत्वस्रुपैति ॥
तोमरविभा परिभाति । चपलेव रुचिस्रपयाति ॥ ५५ ॥

निर्ह्मिकाक्षेः ('बन्दूक' इति ख्यातैः) निर्द्छितानि आहतानि । संहननानि, 'गात्रं वपुः संहननम्'॥ ५१॥ भटरूपो जल्धिः, उन्मदं रणोन्मत्तताम् एति । समुद्रो यथा उन्मदो भूमिमुङ्खयित, एवं भटजल्धिः रणभूमिमुङ्क-श्वयित ॥ ५२॥ चलानि चकाणि (आयुधानि) चलन्ति । रिपुन्यूहान् भिन्दन्ति । धनाः सुद्गराः (आयुधानि) ॥ ५४॥ धनहम्बरत्वं मैघाड- उबरतां धारयति । तोमराणाम् (आयुधानाम्) विभा दीप्तिः । चपद्धा इव विद्युदिव । किञ्च तोमराणां छन्दोविशेषाणां विभा शोभा, इति मुद्रा ॥५५॥

#### <del>-शि</del> छप्पय <del>।श</del>्र∽

कुपितचण्डवेतण्डमण्डलान्यरिद्लमचलन् । शुण्डादण्डवितण्डनेन शात्रवद्लमद्लन् । त्वरिततुरङ्गस्थितास्तरुणवीरा द्वतमविशन् । तरलतुरुष्कान्कुन्ततोमराधैर्भृशमपिषन् । कुध्यद्वयगजधावनैध्लिधराधर उद्धभौ । द्विषद्वाम धूसरविभं रणधरणौ नु तिरोदधौ ॥ ५६ ॥

कुपितानि चण्डानि च वेतण्डमण्डलानि (हस्तिसम्हाः) अरिदलं शतुच्यूहम् अगच्छन्। छुण्डादण्डद्वारा वितण्डनेन ताडनेन । 'ति ताडने'
श्वादिः। शतुदलम् अदलम् अचूण्यम् । दिलस्त्र अन्तर्भावितण्यर्थः।
तरुणाः राजपुत्रवीराः, अविशन् शतुच्यूहे प्राविशन्। भयेन तरलान् चन्नलान् तुरुष्कान् यवनान्, अपिषन् अचूण्यम्। कुष्यतां ह्यानां गजानां च
धावनैः पलायनैः। धूलिपर्वतः उद्धभौ दृश्यते स्म । अत एव धूसरकान्ति
द्विपतां (शत्रूणाम्) धाम तेजः, तिरोदधौ तिरोहितमभवत्। शत्रुणां तेजः
शाम्यति स्म, ते पराजयोन्मुखा अभविन्त्याशयः॥ ५६॥

→ि घोरयुद्धम् <del>४४</del>

क०-धावद्धय-सिन्धुर-पदातिपदविद्धा बह-द्धूलिरुपविद्धा मुहुर्व्यवद्धते भवम् क्रध्यद्योधमण्डलविसर्पद्धेतिरुद्धा क्षणं वेगतः समिद्धा पुनर्धावति मदोद्धवम् । ऋध्यद्धान्तध्सरनिरुद्धहरिद्धामधरा पवनेः प्रदृद्धाऽम्बरमेति तह्नुवे ध्रुवं बद्धा घोरघोरतरयुद्धारम्भदम्भेधरा वेधसे निवेदयितुं कुद्धा प्रवते दिवम् ॥ ५७॥

धावतां हयानां सिन्धुराणाम् (गजानाम्)पदातीनां च, पदैः विद्धा छुण्णा, उपविद्धा राशीभूता, बृहती धृष्ठिः भूमिम् व्यवद्धते आच्छादयति । 'द्ध धारणे' भवादिः । कुध्यतां योधमण्डलानां विसर्पन्तीभिः हेतिभिः (आयुधैः) क्षणं रुद्धा, पुनः वेगात् समिद्धा वर्धमाना, सा (धृष्ठिः) मदोत्कटं धावति । क्षणमायुधेषु रुद्धापि धृष्ठिः पुनः सर्वतः प्रसरतीत्याश्चयः । ऋध्यता (वर्ध-मानेन) ध्वान्तेन (अन्धकारेण) धृसराणि, अत एव निरुद्धानि (विलोकने अदृश्यानि), यानि हरिद्धामानि (दिगन्तरालानि) तद्धरा तद्ध्याप्ता । पवनैः प्रवृद्धा (धृष्ठिः) आकाशम् एति । तद् अहं ब्रुवे कथयामि—अतिघोरैः युद्धारम्भाडम्बरैः वद्धा, अत एव पीडया कुद्धा सती घरा (पृथिवी) व्रह्मणे स्वपीडां निवेद्यितुं दिवम् (आकाशम् स्वर्गं वा) प्रवते गच्छति । आकाशं गच्छन्तीं धृष्ठिं दृष्ट्वा 'श्रुवम्' इति पदेन कविरुद्धोक्षते यत् युद्धोपद्भवेण कुद्धा इयं घरा विधातारं प्रति स्वोपरोधं वक्तुम् अन्तरिक्षं गच्छतीत्याशयः । पृथिवीत्वोत्येक्षया धृष्ठिस्तरस्य घनत्वम्, तेन च युद्धस्य घोरत्वं ध्वन्यते । विद्धा-रुद्धान्द् सर्वपादगाः प्रासाः । महाप्राणाक्षरसंयोगवाहुत्येन वीरोचिता संवटना ॥ ५७ ॥

िक्श छ्प्य क्ष्रिल् खजित खङ्गखडखडारवैः क्षितिखण्डमखण्डम् पदुपङ्चिशपटपटारवैध्वेनितं वहुचण्डम् । खणिति खणिति कङ्कटकरवाः कडु कर्णमुपेयुः कृहचन कठिनकुठारघोरघाताः श्रुतिसीयुः । भिन्दिपालतोमर─भरैभूरि भयङ्करनादिनी क्ष्वेडाभिध्वेनयति धरामम्बरेशरणवाहिनी ॥ ५८ ॥ अम्बरेशस्य रणवाहिनी (सेना), खड्डानां परस्परसंघपीदिना 'खड् खड्' इत्यारवैः (शब्दैः) संपूर्ण क्षितिखण्डं (भूभागम्) खजित मक्षाति । 'खज मन्थे' भ्वादिः । कीदशं भूखण्डं तदाह—पिट्टशानाम् (आयुधानाम्) 'पद पद' इत्यारवैध्वीनितम्, बहुभयद्भरं च । कङ्कटकानां कवचानां रवाः । कदु यथा स्यात्तथा, श्रुतिमीयुः श्र्यन्ते स्म । क्ष्वेडाभिः वीराणां सिंहनादैः । 'क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्यात्' अमरः ॥ ५८॥

क०-भीषणमनृत्यद्रणमत्ता योगिनीनां घटा
पदपरिलोठन्नरमुण्डचयचालिका
रक्तपानमाद्यन्महाभैरवः प्रहृष्टोऽभ्रमज्दूरिभृतमण्डली ननर्त दत्ततालिका।
मञ्जनाथ मन्ये महाकालेनाद्य मूर्तिरियं
धारितास्ति वक्षोल्जठन्मत्यमुण्डमालिका
तिग्मकरवालेन प्रस्य गलद्रक्तमुखी

शात्रवान् कपालेऽकृत कुप्यद्रणकालिका ॥ ५९ ॥ पदेपु (चरणेषु) परिलोठन्तो ये नरमुण्डचयास्तेषां चालिका प्रेरियती योगिनीनां घटा (समूहः)। रक्तपानेन माधन् उन्मत्तो भवन्। रणे मुण्डानि लुठन्ति दृष्ट्वा आह—इयं महाकालेन (शिवेन, अथवा अन्तकरेण कालभगवता) अद्य, वक्षसि लुठन्ती मर्थमुण्डानां मालिका यसाम् ईदशी भय- इरी मूर्तिर्धारितास्ति। गळत् क्षरत् रक्तं मुखाद् यसाः ईदशी रणकालिका। शात्रवान् शत्र्न् तिग्मेन करवालेन (खड़ेन) छित्वा, निजकपाले अकृत अकापीत्। सर्वेपि शत्रवो रणचण्ड्याः कपालपात्रेऽगच्छन्, समाप्ताः अभवित्रलाशयः॥ ५९॥

→िश्विजयपञ्चरङ्गध्वजः, आशीश्च श्री चञ्चद्घनमण्डले प्रवीक्ष्य पञ्चरङ्गच्छटा मिन्द्रधनुरञ्चले प्रयाति मनो मानिनाम् द्र्पमादधाना, द्योतमाना दृरदेशेष्विप, संमर्दितमाना भूरि-भूरि-भूपमानिनाम् । स्वरिगणगीर्भिरभिगीतगुणगाथ विभो हंहो नरनाथ ! मन्थिनीयं मदमन्थिनां संमदमयन्ती दमयन्ती दिक्षु संस्फुरता— त्सेयं वैजयन्ती वै जयन्ती परिपन्थिनाम् ॥ ६० ॥

आम्बेरराज्यस्य पञ्चरङ्गध्वजं वर्णयति—शोभमाने मेघमण्डले (आकाशे इति यावत्)। अस्याः वैजयन्त्याः पञ्चानां रङ्गाणां शोभां वीक्ष्य मानिनां मनः, इन्द्रधनुः प्रान्ते याति । 'पञ्चरङ्गं' दृष्ट्वा इन्द्रचापं लोकाः स्परन्तीत्याशयः। दर्पम् स्थापयन्ती, दूरदूरतोपि शोभमाना । बहूनां राजमानिनां लोकानां मिदितमाना । लोकमदमन्थिनामपि राज्ञां मन्थिनी दर्पनाशिनी । संमदम् अ-यन्ती प्राप्नुवती, सर्वदा हृष्टेत्यर्थः । दमयन्ती शञ्चलोकानां दमनं कुर्वती । वै निश्चयेन परिपन्थिनां (शत्रून्) जयन्ती वशेकुर्वती । कर्मणः शेषत्वे पष्टी । अत एव 'न लोकेति' षष्टीनिषेघोपि न । 'सर्वोयं कारकषध्याः प्रतिषेधः' इत्याखिक एव 'न लोकेति' षष्टीनिषेघोपि न । 'सर्वोयं कारकषध्याः प्रतिषेधः' इत्याखिक स्कुरतात् । सर्वत्र ते विजयोस्तु इत्याशयः । मर्दितमाना, दमयन्ती-त्यादिषु सर्वत्र पताकापदेन तत्स्वामित्वसंबन्धादम्बरनरेन्द्रो लक्ष्यते । तथा च 'त्वं किम्, तव पताकापि यत्र गच्छति, तत्र तत्रैव लोकानां मानमर्दनम्, शत्रुणां च दमनं मवतीत्याद्यतिशयो व्यज्यते । प्रथमे चञ्च-पञ्च-रञ्च, द्वितीये धाना मानेत्यादि, तृतीये गाथ नाथ इति प्रासाः । चतुर्थे दमयन्ती दमयन्ती वैजयन्ती वैजयन्तीति यमकः ॥ ६० ॥

#### +<del>%(</del> मृगया }<del>}</del>

तत्र पूर्वम्

-¾ सिंहावलोकने सिंहावलोकनम् ा ३३३ सवैया (उपजातिः) ﷺ

कियतां किल केलीमृगैर्गमनं विपिनं वृकवृन्दैरिहाऽऽवियताम् वियतां शरणं नु करेणुकुलै— विकलेर्गवयेर्गतिरुद्धियताम् । धियतां धृतिराशु नरेन्द्रचरै— नरवीरै रसो हृदि संभ्रियतां भ्रियतां गहनं गजवृंहाऽऽरवै— रिह सिंहावलोकनमाः क्रियताम् ॥ ६१ ॥

सिंहावलोकने कृते सिंत, मृगैर्गमनं क्रियताम्। वृकसमृहैर्वनमावियताम्। भयेन वृकाः वनस्यैकसिन् स्थाने आवृता भवन्तित्साशयः। गजस्नीसमृहैर्भयाकुलस्वात् शरणं रक्षावलम्बनम् व्रियतां आश्रीयताम्। गितः
(मार्गः उपायो वा) उद्भियताम् अन्विष्यताम्। नरेन्द्रस्य चरैः दूतैः
(सिंहान्वेषणार्थमागतैः) आशु शीव्रं धेर्यं ध्रियताम्। सिंहः संमुखे दृश्यते
इति अन्वेषणक्केशस्तेषां न भविष्यतीत्याशयः। नरवीरैः सृगयाविलासिभः
वीरैः हृदि रसः (मृगयाकौतुकं वीररसो वा) संश्रियताम् आपूर्यताम्।
गजानां बृंहाऽऽरवैः गहनं वनं श्रियतां पूर्यताम्। आः! (सरभससंबोधने)
सिंहस्याऽवलोकनं क्रियताम्। चित्रे सिंहावलोकनम् वण्यं च सिंहावलोकनम्, अलंकारश्च सिंहावलोकनमित्यहो त्रिधा सिंहावलोकनम् ॥ ६१॥

-> सिंहस्योच्छलनं मृगया च ॥

क०—निविडवनेऽसिन् दप्तिसंहो राजिसहं वीक्ष्य वाहं चोपलक्ष्य घोरघर्घररवोऽनदत् निष्कोपितखद्गे स्फुरत्स्तब्धपुच्छगुच्छो ज्वलच्छोण-पिङ्ग-चक्षुर्निजवासाद्विद्वतोऽद्रवत् । घोरतरदंष्ट्राजालविकट-करालमुखो निशितनखोऽसौ द्वतमस्य संमुखोऽभवत् केसरसटाभिच्याप्तिविक्रमोत्कटांसतटो विकटां विधाय वीरझम्यां कुपितोऽपतत् ॥ ६२ ॥

दसः सिंहः । राजसु सिंहम् (श्रेष्ठम्) । द्वयोः सिंहयोरेकत्र समागमे
युद्धसंरम्भः सूचितः । वाहं घोटकं च लक्षयित्वा । घोरः घर्घराकारश्च रवो
यस्य सः (सिंहः) । कंचित्पश्चं दृष्ट्वा घर्घरनादः ('गुर्राना') सिंहस्य प्रसिद्धः ।
नादं श्रुत्वा कोषान्निष्कासितः खङ्गो येन ईदशे राजनि जाते, स्फुरन् स्तब्धे
पुच्छे लोमगुच्छो यस्य ईदशः, ज्वलन्ती शोणे पिङ्गे च चक्षुपी यस्य ईदशः,
निजनिवासस्थानात्पलायितः सन् राजानं प्रति अद्भवत् अधावत् । केसरसटामिः स्कन्धस्थदीर्घलोमभिन्यासः, पराक्रमसुदृदः, स्कन्धतटो यस्य सः ।
वीरझम्पाम् वीरस्येव उत्कालम् । अस्य राज्ञ उपि अपतत् । स्फुरत्युच्छत्वादिना सिंहस्त्रभावो सृगयाकालिकोऽविकलं वर्णितः ॥ ६२ ॥



### सृगया



' विकटां विधाय वीरझम्पां कुपितोऽपतत्॥ '

Lakshmi Art, Bombay, 8.





[ लोकान्तरमुपगतस्य मित्रस्य वियोगदुःखं (पूर्वानुभूतम्) वर्णयिति कश्चित् ।]

> कण्ठविनिरुद्धैरश्चपूरैर्विनिरुध्यतेऽसौ वाणी, कथमुद्धिरामि दुःखं यन्ममाभवत् करुणविलापानवधार्य गतधर्यगुणः पाषाणोपि तस्मिन्दुःखसमये ममाद्रवत् । हन्त हन्तः! दुःखकथामेतां हा निशम्य तदा कठिनतमानामपि केषामश्च नास्रवत् "शय्यातः शशाक नैकपदमपि गन्तुं यो हि लोकान्तरमेष उपगन्तुं कथं प्राभवत्" ॥ १ ॥

इयं सम वाणी अश्चप्रैः रुध्यते, अत एव मित्रमरणसमये यहुः सं ममा-ऽभवत् तत्कथं कथयामि? सम करूणविलापान् श्चरवा । पाषाणोपि अद्व-वत्, अतिकूरोपि दयाद्वां ऽभवदित्याद्ययः । एतां (वश्यमाणाम्) कथां श्चरवा-का सा तदाह—''यो जनो व्याधिदशायां शब्यातः ०'' । सर्वत्रास्मिन्प्रकरणे प्रसादः, अतिविरक्षसमासा वृत्तिश्च ॥ १ ॥

> अन्तरनिलीनगुरुसन्तापैः प्रमाथिनी सा चिन्ता हृदयेन या खहस्तेनोपपादिता तामेतां निरन्तरहृद्यरसशोषकरीं कथमिय पश्येजनो गूढं या समाहिता। क॰ नि॰ १४

मञ्जनाथ को वा दग्धहृदयरहस्यसखो यो वा पुटपाकमेतमान्तरमवेक्षिता वेदनां मदीयामविलोकितविरामामये जानीते त्रियामा दीर्घयामा याऽतिवाहिता ॥ २ ॥

अन्तरनिलीनैः सन्तापैः प्रमाथिनी (निरन्तरव्यथाकारिणी) या चिन्ता हृदयेन, स्वहस्तेन (निरन्तरभावनां कृत्वा स्वत एव) उत्पादिता। स्वहस्तेनित लोकोक्तरनुकरणम् । हृदयरसस्य शोपिणीं तामेतां चिन्तां जनः कथं पश्येत्? आन्तरम् (अन्तः एव जायमानम्) पुटपाकम् [बहिरप्रकाश्य अन्तरेव जायमानो दाहः पुटपाको यथा वैद्यके ] यः अवेक्षिता अवेक्षिष्यते, 'लुद्द'। ईदशः को वा हृदयस्य सला? न विलोकितो विरामः (अव-सानम्) यस्याः । अये इति संबोधनम् । शोकवशात् दीर्घाः यामाः (प्रहराः) यस्याः सा ॥ २॥

जाने तव दारुणा हृदयरक्तशोषिणीयं वेदना, ययाऽद्य तव हृदयं विभिद्यते करुणकथाऽपि तव तादशी सुदैन्यभृता यामेतां विश्वण्वतोऽपि चेतः परिख्यिते । मञ्जनाथ किन्तु विनिरुन्धि हृदयस्य सुखं किं वा सकलाभिमुखं दैन्यादुपपद्यते चिन्ताघोरसन्तापः सखेदमपि सद्यः सखे! यो वै विनिगृहस्तव हृदयेऽद्य विद्यते ॥ ३ ॥

यया तव हृदयं भिचते, सा ते वेदना दारुणा इति जाने। हृदयस्य मुखं रुन्धि, हृदयकथां मा प्रकाशयेत्याशयः। दैन्यात् किम् उपपचते प्राप्यते ? चिन्तायाः घोरः सन्तापः॥ ३॥

कोमल-लित-पछ्ठवाग्रैवींजयन्ती स्वय-मातपं सहन्ती त्वं सिषेविषे ह्युद्श्य माम् साधुसुधाशीतैर्धदुस्पर्शैः सुखयन्ती सदा पुष्पेमीदमावहन्ती पर्यचरः किं च माम्। हन्त हन्त दारुण-दुरन्त-दवदग्धास्पद्य लिकेऽभिरक्षन्ती निजाङ्गेष्ववकुश्र्य माम् अम्रुना नृशंसेनैव नीतास्ययि दीनां दशा-मधुना दुरन्तमेतमपि नाम मुश्च माम्॥ ४॥

साम् उद्वय (संमान्य) त्वं सिषेविषे सेवितवती । 'लिटो' मध्यमपुरुषेकवचनम् । साम् पर्यचरः मम परिचर्या कृतवतीत्यर्थः । निजाङ्गेषु अवकुञ्चय (आच्छाद्य) माम् रक्षन्ती त्वम् हे कृतिके ! दारुण-दुरन्तेन द्वेन
(वनविद्वना) अद्य द्राधाऽसि । अयि (कृतिके !) अमुना नृशंसेनैव
(मया इत्यर्थः) दीनां दशां (दाहरूपाम्) नीतासि । अधुनाऽपि दुरन्तम् (अतिनृशंसम्) माम् मुञ्च । अन्योक्तिविधया, पतिसेवायामेव
प्राणविसर्जनं कृतवती काचिदेवमनुशोच्यते । चतुर्थे अमुना-अधुनाअपिना-प्रासाः ॥ ४ ॥

-> अः कस्यचिद्राज्ञो मरणम् <del>४<</del>-

रात्रिंदिवमासीद्यस्य मौलौ कनकातपत्र-मधिकमिहासीद्यस्य शौर्यं मत्तकुञ्जरात् दृश्यतां स एव गलत्फेनं व्याददानो ग्रुखं लोठतीह मञ्जे व्यथमानो यमसंज्वरात्। दीनं विलपन्त्यो हन्त लोठन्ते समन्तादिमा
महिला विलया यस्य देहान्मृत्युपिञ्जरात्
कीलितकुबेरोपि प्रसार्यमाणरिक्तकरो
हन्त हन्त सोयं नरो निष्कामित पञ्जरात् ॥ ५॥

यस शौर्यं मत्तकुक्षरादिष अधिकमासीत्। यमसंज्वरात् (अन्तकाल-पीढातः) व्यथमानः मञ्जे लोठित इतस्ततः परिवर्तते। मृत्युना पिक्षरात् पिक्षलवणींकृताद् यस देहात् विल्याः। निजवभवात् कीलितः स्तव्धीकृतः कुवेरोपि येन सोपि, प्रसार्यमाणा रिक्ता करा यस ईद्दशः सन्। पक्षरात् (देहात्) निर्गच्छति। धनकुवेरतायामपि अन्ते रिक्तकर एव परलोकं

मतिष्ठत इति प्रत्यक्षम्बलोक्यतामित्याशयः॥ ५॥

कथमिव धेर्याद हं हृद्यं निरुन्धे सखे !
सर्वे प्रतीकारा मम निष्कला निवर्तन्ते
सहाते कथि अद्यदि घोरा वेदनापि हृदः,
कष्टमवरुद्धा अपि निःश्वासा विवर्धन्ते ।
मञ्जनाथ केषां पुरो वाच्या दयनीया दशा
के वा हृद्यस्य मर्मबोद्धारोऽत्र वर्तन्ते
विकलदशां मे वीक्ष्य दययाऽधिवाष्पा इव
लोचनयोर्वाष्पा अपि संकुलं प्रवर्तन्ते ।। ६ ।।

निरुम्धे रुणिध्म । लट आत्मनेपदोत्तमपुरुषस्यैकवचनम् । प्रतीकाराः इद्यदार्ह्यस्योपायाः । हृदः हृद्यस्य घोरापि वेदना यदि कथंचित्सहाते, तदा धेर्येण अवरुद्धा अपि निःश्वासा विवर्धन्ते । इन्त कष्टम् ! द्यावशेन अधिगतबाष्पा इव बाष्पा अपि लोचनयोर्मध्ये संकुलं यथा स्यात्तथा प्रव-तेन्ते । नेत्रयोबीष्पस्याधिक्यं वीक्ष्य उत्प्रेक्षते यत् द्यावशेन बाष्पाणा-मिष बाष्पा उत्पन्नाः, अत्रप्व एते बाष्पा नेत्रयोर्मध्ये न मान्तीस्या-रायः । एवंविधेषु पूर्वोक्तपद्येषु अनुभावव्यभिचारिस्यां विभावादेराह्ये-थेण प्रतीतिर्वोद्धया ॥ ६ ॥

#### करण:



'' कीलित कुबेरोपि प्रसार्यमाणरिक्तकरो हन्त हन्त सोयं नरो निर्गच्छति पक्षरात्॥''

Lakshmi Art, Bombay, 8.





दिल्लीपतिरेकदा ददर्श वल्लभार्यविश्वं यम्रनातटे स यत्र सन्ध्याम्रपसंद्धे हीरकममूल्यमेकम्रपहृतं नु सम्राजा, वल्लभविश्वस्तज्जलमध्ये सहसा द्धे । मञ्जनाथ सम्राजं विषण्णमिव वीक्ष्य हसन् यम्रनाजलान्तर्निजमञ्जलिं समाद्धे हीरकनिकरपूर्णमञ्जलिम्रदीक्ष्य ततो रोधसि गतोऽसौ चित्रलेखस्थितिमाद्धे ॥ १ ॥

यमुनातटे यत्र (यिसन् स्थाने) सन्ध्याम् उपसंद्धे चकार, तत्रैव दिलीपितः (अकबरसम्राद्द) एकदा श्रीवल्लभाचार्यमहाप्रभुं ददर्श (तस्य दर्शनार्थं गतवान्)। आचार्यस्य महाप्रभावत्वं श्रुतवता सम्राजा, अमूल्यम् (अस्यन्तबहुमूल्यमिति भावः) एकं हीरकमाचार्याय उपहृतम् ('नजर' खरूपेण दत्तम्)। आचार्यस्तत् (हीरकम्) यमुनाया जलमध्ये सहसा निर्विचारमेव दधे पातयामास। महामूल्यहीरकस्य एवं जलक्षेपेण सम्राजं विषण्णमिव दृष्टा, हसन् (आचार्यः) यमुनाजलान्तः स्वस्याक्षालं चिक्षेप। जलाहिनिकासने, तहिषेरेव अमूल्येहीरकनिकरैः पूर्णम् आचार्यप्रभो-रक्षालं दृष्टा, यमुनाया रोधिस (तटे) गतोऽसौ (सम्राद्द) चित्रलिखिन्तोऽभवदित्याशयः॥ १॥

कस्यांचित्पुराणवापिकायामवमग्नः कोपि वीचिवेगलग्नः प्रतियातो गह्वरान्तरे सोपानं विलोक्य तत्र कौतुकयुतोऽयं गतो नीचैईम्यमालां वीक्षतेसौ निष्कुटान्तरे । आरामे विहारगृहान् पश्यन् भूरिशोभावहान् स्वच्छजलं चैकं सरोऽपश्यत्पादपान्तरे स्नानेच्छया सरसि निमज्य वेगलग्नः पुन-स्तस्यामेव वापिकायाम्रनमग्नः क्षणान्तरे ॥ २॥

पुरातनस्य कस्यचित्रगरस्य प्राचीनायां कस्यांचिद्वापिकायां (तस्या जल-मध्ये) स्नानार्थमवमश्चः, ततश्च तरङ्गवेगलग्नः कोपि जनसस्या वापिकायाः एकस्मिन् गह्नरे (भित्तगर्ते) प्रतियातः । तत्र (गह्नरे) सोपानं विलोक्य, सोपानेन नीचैर्गतस्तत्र निष्कुटस्य गृहारामस्य मध्ये हर्म्यमालां दद्र्ये । आरामे पादपानां मध्यभागे स्वच्छजलयुक्तं सरोऽपश्यत् । तस्यामेव (यस्यां निमज्य गह्नरं दृष्टवान् ) वापिकायाम्, क्षणान्तर एव उन्मग्नः बहिर्निष्कान्तः ॥ २॥





[ अस्मिन् प्रकरणे किञ्चिदश्लीलार्थं क्षमां याचे । अस्ति साहित्यनिबन्धेषु हास्यार्थं प्रायः क्षमा । ]

अपकारककुकुरनियन्नणाय यन्नयुतं

मिश्रः प्रविवेश गृहं तहृत्तेऽवधीयतां

यावत्पदं भूमौ निद्धाति तावदेप द्वतं

शून्ये लिम्बतोऽभू छम्बशिखामवनीय ताम् ।

मञ्जनाथ चर्मपाशवन्धान्नद्धकण्ठतटोऽ─

प्युचैर्यजमानमाजुहाव─'अये नीयतां

त्वरितं प्रधाव्य गलपाशमेव मोचय मे

प्राणानेव देहि तात! दक्षिणा न दीयताम्"॥ १॥

प्रतिदिनं गेहे क्षतिकारकस्य एकस्य कुक्कुरस्य दण्डनाय, अङ्गणमृतिकायां गोपितेन एकेन यन्नेण युक्तं यजमानगृहं दक्षिणालोलुपो मिश्रः सहसा प्रविक्षेश, तहृत्तान्तेऽवधीयताम् । यावदयं भूमो (अङ्गणमृत्तिकायाम्) पदं स्थापयित, तावदेव एषः (मिश्रः) लम्बां (दीर्घाम्) शिखामवनीय (शिखायामाकृष्येल्यथः) शून्ये गगने लम्बितः अभूत् । [यन्ने आसीदेवं युक्तिर्यया हि तत्र किञ्चिद्धदे दत्ते एव, यन्नविलम्नो भारः उपि उत्तोस्यते सा । यन्नस्य चर्मनिर्मितपाशात् बद्धकण्ठोऽपि वेदनावशादु बैराचक्रन्द — "अये हदं यन्नं निगृद्धताम् । इत्यादि" ॥ १ ॥

भक्तवरः अस्धर्मव्यवसाये लाभस्धिकमुदीक्ष्य कोपि
चतुरो बभूव भक्तियज्ञे निपुणो होता
शीर्षे बिहिंपिच्छं चारुचन्दनं ललाटे वहन्
पीताम्बरधारी हिरासीद्र्पसंस्तोता ।
मञ्जनाथ स्वमं बीक्षतेऽसौ-"विष्णुरस्मि, करे
चक्रं अमयन्वै भूवतीर्णः क्रीडनं सोता"
प्रातः प्रतिबुद्ध्य चिकतोऽसौ किन्तु पश्यित यद्
"भूमौ पतितोस्मि, पुनरङ्गिलर्गुदप्रोता" ॥ २ ॥

कोपि चतुरो जनो भक्तिरूपे यहे होताऽभवत्, अर्थाद् भक्तिमार्गे प्रसि-द्धिप्राप्तये प्रविष्टः । रूपसंस्तोता, रूपं प्रस्तुतं करोति, रूपधारक इत्यर्थः । बहिंपिच्छादिकं धारियत्वा भक्तानां व्यामोहनार्थम् 'भावनावशाद् अहमेव हरिर्जातोऽस्मि' इति हरिर्वभूव । शनैः शनैः, नित्यं भक्तवृन्दानां संघटने तेषाम् "भवान् साक्षाद् हरिः" इत्याद्ररक्षाघया दृष्तः सोऽपि (चतुरः) रात्रो स्वमं वीक्षते । कीदृशं स्वमं तदाह—"अहं साक्षाद्विष्णुरस्मि । करे (हस्तेनेति यावत्) चकं आमयन्, कीडनं सोता (कर्ता) अर्थात् भक्तेषु कीडार्थमेव भूवतीर्णः, भुवि अवतीर्णः अस्मि" [अव उपसर्गाकारस्य भागुरे-मंते छोपः]। गुद्योता निजस्य गुदे प्रविष्टा। यदा भूमौ अवतारस्य अध्यासो बभूव, तदैव स्वमे खट्टातो भूमौ पातो बभूव, अङ्गुलिप्रवेशानन्तरं यो हि चक्रअमणस्याध्यासो बभूव स चाप्यनुमीयेतैव ॥ २ ॥

-अ जैण्टिलमैनमहाभागः अस्-गौराङ्गानुकारी मञ्जु 'मिस्टरचपेटामैन' आखेटाय पक्षिणां स्थितोऽभूत्तरुसंहतौ तावत्पेण्टल्रनविवरेण कुकलासः कोपि रिङ्गन् रिङ्गन् निसृतमयासीत्कटिपद्धतौ । 'अरेरे किमेतदिति' यावद्यीक्षतेऽधो वला-त्तावत्कलामुण्डीं प्राप्य पादावृध्वीमुत्थितौ 'वैंट वैंट' जल्पन् पैण्टलूनपरतत्रपदो जैनटिलमैनमहाभागः पतितः क्षितौ ॥ ३॥

गौराङ्गाणाम् अंग्रेजानाम् (वेपाचरणादिषु) अनुकरणं कुर्वन् । तस्तमूहे, गुलिकासन्धानार्थं तरोः शाखायां स्थितोऽभूत् । रिङ्गन् शनैगंच्छन् ।
पैण्टल् इति प्रथितस्य अधोवस्रस्य छिद्रेण । कुकलासस्पर्शविकलोऽन्वेपणार्थं
यावन्नीचैः पर्याते, तावत् पैण्टल्लनस्य अतिनिविद्यत्वात् उपरितनस्य शरीरआगस्य आनमन्तं भारं यथावद्धारयन्तौ संभ्रमात् द्वौ अपि पादौ, अधोमुखपतनानन्तरम् उपरि उत्थितौ । पतने विचिन्न-कलायुक्तं मुण्डं यस्यां सा
पतनिक्रया कलामुण्डी । Went 'हस्तात् पक्षी गतः', अथवा 'अहमेव
गतः' इति अधःपातेपि इंग्लिशमेव जलपन् क्षितौ (भूमौ) पतितः ॥ ३॥

## ⊷{% 'चौबे'महाशयः <sup>,</sup>&≻

भुक्तवा यजमानगृहे कुम्भसमतुन्दवाही
भङ्गास्खलनमन्दयायी चौवे गृहशोचनः
प्रापतन्मदातिरेकतोऽसौ वीथिनालिकायां
पतितोऽभूत्तत्र खरोऽप्येकः प्राणमोचनः ।
फुल्लोदरमस्य करेणामृशञ्जवाच-"सखे!
भुक्तं भूरि, धन्योसी" त्यथाप्रे कृतालोचनः
आहतं च मोदकयुगलमिति सोचघोषमण्डकोषमाकर्षति चौवे लुप्तलोचनः ॥ ४॥

भङ्गापानेन स्खलत् मन्दं च यथा स्याचया याति, तच्छीलः। फुछम् उदरं तुन्दः, 'तौंद'। गृहशोचनः गृहं गन्तव्यमिति अनुशोचनयुक्तः, अन्यथा भङ्गापानेन गमनस्येच्छापि नासीदिति भावः। मदातिरेकतः भङ्गामदिधिन्यात् रथ्याया जलनालिकायां प्रापतत् पतितोऽभूत्। तत्र (नालिकायाम्) प्राणं मुञ्जति, गतप्राणः एको रासभोपि पतितः आसीत्। भङ्गोष्मणा विकलो निमीलितलोचनः शीतस्पर्शायां नालिकायां पाते किञ्जित्सुखित इव, समीपपतितस्य अस्य (गर्दभस्य) मरणानन्तरं फुछम् उदरं करेण पराम्यश्चात्रेव निमीलितनेत्रोयम् उवाच—''त्वमि भोजनार्थं गतोऽभूः ? उदरं बहु फुछमिति मन्ये भूरि भुक्तम्।'' अथ उदरस्य अभेपि कृतम् आलोचनं येन [अर्थात् उदरस्य निम्नभागेपि हस्तं परामृशन् ] असौ ''भूरिभोजनातिरिक्तं गृहार्थं मोदकद्वयमि आहतम्'' इति उच्चोषेण वदन् भङ्गामदमीलित- लोचनः चौवेमहाशयः अण्डकोपद्वयम् आकर्षति॥ ४॥





→ि रूपकघनाक्षरी श्<del>ठि</del>

घोरतरारण्ये पथिश्रान्तो दीनपान्थो जातु
भृशभयभीतो निषसाद दृषदेहोपरि
तावत्तरुगह्वरान्निरागाछोलजिह्वो भृशं
व्यात्तमुखः सिंहो भूरिलुव्धो रक्तलेहोपरि।
विह्वज्वलन्नेत्रं वीक्ष्य तं प्रोन्नतपुच्छं रयाद्
यावद्वेपमानः प्ररुरोह तरुगेहोपरि
इमश्रभरभैरवमुखाय्रो घोरफुङ्कृतिकृद्
भीषणभुजङ्गोऽपतत्तावदस्य देहोपरि॥१॥

पिश्रमन्तः मार्गश्रमे पतितः । इपदः शिलायाः देहोपरि, अर्थात् एकस्याः शिलाया उपरि निषमाद तस्यो । तावत् रक्तलेहनोपरि लुब्धः, प्राप्तलोहितपानाऽऽस्वादः सिंहस्तरगुल्मात् निरागात् निष्कान्तः। विद्वित् जवलन्ती नेत्रे यस्य, प्रोन्नतं पुच्छं यस्य ताइशं तं (सिंहम्) वीक्ष्य तरुगेहों-परि अतिगद्दनस्वाद् गेहाकारस्य तरोरुपरि स्याद् आरुरोह । इमश्रमरेण मुखरोमसमूहेन भीपणमुखाग्रः॥ १॥





[महाराष्ट्रकेसरी श्रीमान् शिवाजीवीरो म्लेच्छानासुपद्रवैरतिकुद्धः संमुखयुद्धे भाह—]

आर्यजातिदीनानद्य भूरिपराधीनान्वीक्ष्य ये विक्रमहीना हन्त हिंसां विद्धुः परां देवमन्दिराणि पुनः पूज्यतम्पुस्तकानि निर्हेतुकमेव विद्वसाद्येऽरचयंस्तराम् । खद्गेन प्रचण्डवाहुदण्डविधृतेनैवाऽद्य तेषामेष युद्धे कियां कुर्वे कदनोत्तरां छिन्नदेहनिष्कोषितमांसवसापृक्तां भूरि कृत्तकण्ठनिर्यद्रक्तरक्तां विद्धे धराम् ॥ १ ॥

आर्यजातेः दीनान् लोकान् अद्य अतिपराधीनान् वीक्ष्य पौरुषहीनाः [ यदि पौरुषमभविष्यत्ति विरैः साकमयोत्सन्त, न तु दीनानमारिषण्यन् । ] ये म्लेच्छाः परां हिंसां विद्धः (चक्रः)। अग्निसाद् अरचयन् तराम्। अतिशयेन दग्धवन्तः। एषोहम् तेपाम् (यवनानाम्) प्रचण्डबाहुध्तेन खड्गेन कद्नप्रधानां क्रियां कुर्वे, मारियत्वा तेपां कदर्थनां कुर्वे इत्याशयः। धरां छिन्नात् देहात् निष्कोषिताभ्याम् निष्पीडिताभ्याम् मांसवसाम्यां पृक्तां व्यासाम्। कृत्तेभ्यः कण्ठेभ्यो निर्गच्छता रक्तेन रिज्ञतां कुर्वे। निष्को-षितेस्त्र 'कुप निष्कर्षे' श्र्यादिः। अत्र दीनानां देवमन्दिर-पुस्तकानां च कथने तत्पूज्यत्या मृदुला वृत्तिः। तेषां विद्वसात्करणादारभ्येव कमशः उद्दीसा भवन्ती, अन्ते तु अतिपरुषा संघटना जातेत्याङोच्यम् ॥ १ ॥

श्री म्लेच्छसेनापति प्रत्युक्तिः और पातित्रत्यमूर्ति वेपमानां तव क्रीर्यभया-दीनं याचमानां हंसि नारीं परिवेष्ट्य ताम् सर्वलोककल्याणार्थमाहितप्रयासान्पुन-स्तापसान्त्रिहंसि हन्त कोपादुपचेष्ट्य तान् । हंहो स्वप्रभुत्वशोर्यद्पित ! कृपाणमुखे प्राप्तः संमुखेऽसि, सर्वसैन्यैः परिवेष्ट्यतां रे रे म्लेच्छबन्धो ! तव कर्तितकबन्धोपरि बध्यतेऽद्य वामपदबन्धो भूरि चेष्ट्यताम् ॥ २ ॥

दीनं यथा स्थात्तथा प्राणिभक्षां याचमानां ताम् (तत्समये म्लेच्छेईताम्)
नारीं परिवेष्ट्य परितः आवृत्य हंसि नाशयसि । सर्वेषां जनानां कत्याणाथंमेन, आहितः स्वीकृतः प्रयासः तपःपरिश्रमो यैस्तान् तापसान् कोपवशात्
उपचेष्ट्य संप्रेयं, हन्त हन्त निहंसि पशुमारं मारयसि । हंहो दर्पित!
संमुखे, त्वं मम कृपाणस्य मुखे प्राप्तोसि! इदानीं तव सर्वसैन्यः, कामम्
अस्य स्थानस्य परिवेष्टनं कियतां नाम । भावे प्रत्ययः। परं रे म्लेच्छवन्धो!
म्लेच्छाधम! कृपाणेन छिन्नस्य तव कवन्धस्य (मस्तकश्च्यदेहस्य) उपरि
मया वामपदस्य वीरो बन्धः वध्यते। अहं वामपादं स्थापयामीत्याशयः।
त्वया यावद्वलं भूरि चेष्ट्यताम्, तिन्नवारणाय उद्योगः क्रियताम् । अत्रापि
पतिव्रताया दैन्यस्मरणान्मृदुला वृत्तिः, पुनस्तापसानां हिंसायां किञ्चिदुप्रा,
ततोग्रे च कमशः परुषा वृत्तिरिति समीक्ष्यम् ॥ २॥





पीत्वा हन्त दूरतोपि दुःसहविगर्छगिन्धि

मद्यं मदमत्तो वत वीक्षते न तत्क्षणम्

क्रिद्यत्किमिलालाकफविष्ठापङ्किलासु मुहुर्छुठति विसंज्ञो विशिखासु कलितकणम् ।

यत्किञ्चिन्मुखागतं प्रभक्ष्य विस्नगन्धभृतं

गाढमलग्रन्थियुतं वमति विषोल्वणं

भ्राम्यद्भिपक्षिकाभिभितं नितान्तमेव

पूतिगन्धि खादति स वान्तमेव तत्क्षणम् ॥ १ ॥

दुःसहो विगर्धश्च (निकृष्टः) गन्धो यस्य तत्। मद्यं पीत्वा। क्रियन्तः किमयो (मलकीटाः) यासु ताः, लाला-(मुखक्केदः) कफ-विष्ठाभिः पङ्किलाओति द्वयोः कर्मधारयः। तासु विशिखासु कलितकणं यथा तथा किञ्चन शब्दं कुर्वन्, चेतनारहितो लुठित। 'कण' पदेन अन्यकता स्चिता। कफ-विष्ठादिस्तासु विशिखासु 'गली'। मुखे आगतं यिक्शिञ्चत् (श्वविष्ठा-वमनादिकम्) भक्षयित्वा, आमगन्धभृतं गाढाभिर्मलग्रंथिभिर्युतं विषवत् उल्बणं स (मद्यपः) वमित। अग्रे च मिक्षकाभिर्दे दुर्गन्धि तद् वान्तमेव खादित। चतुर्थं नितान्त वान्त प्रासः॥ १॥

प्रसमृतमार्जारस्य चर्म परिपाट्य क्षुरैः पाषाणैः प्रकृद्ध्य मांसमस्य विनिधीयते तस्मिन्मश्रयित्वा वसां मृद्धाण्डे निधत्ते क्षितो कतिपयमासान्तेऽवधाट्य समानीयते । पूतिगन्धजुष्टं किमिपुञ्जपरिपुष्टं भूरि-मादकं विशिष्टं चीनदेशीयैर्विधीयते सद्यानकमेतत्सप्रशंसं परिपीयते ॥ २ ॥

प्रतस्य पुरातनस्य । क्षुर 'छुरा' द्वारा चर्म उत्पाट्य । अस्य (विडालस्य) मांसं पाषाणैः कुट्टियित्वा स्थाप्यते । तिस्मन् (मांसे) वसां 'चर्वी' मिश्र-ियत्वा, सृत्तिकाभाजनान्तः भूम्यां (निखाय) निधत्ते (स्थापयति)। अव-याट्य भूमिम् उत्खाय । किमिपुक्षेः परिपुष्टं बहुलीकृतम् । विशिष्टं (तेषां मतानुसारमत्युत्तमम्) एतद्भिरादकं मद्कारकम् । चीनदेशीयैर्निर्मायते । सद्योजातानां मूपकशिश्चनाम् उपदंशम् (मध्ये मध्ये भक्ष्यम्) कृत्वा, एतत् सत् (उत्तमम्) पानकं प्रशंसापूर्वकं वाढं पीयते ॥ २ ॥





→ भ पूर्व वैराग्यम् भ<del><</del>-

आसँस्तेपि पार्थिवाः पृथिव्यां बलभारभृतो
व्याप्तते स येषामनुभावतो भयं न किष् ?
श्रेष्ठिनो वदान्या भूरि जाता लोकमान्याः पुनर्याता रूपशालिनो धरायामुद्यं न किष् ? ।
मञ्जनाथ पुंसां हन्त कोऽयमभिमानोऽधुना
नश्चरे शरीरे, वेत्सि विधिसमयं न किष् ?
आयाता धरायामद्ययावज्द्र्रिसंख्या नरास्ते किल धरायामेव याता विलयं न किष् ? ॥१॥

येपां (पार्थिवानाम्) अनुभावतः प्रभावात् भयं किं न व्यामुते सा ?
अपि तु व्यासमभूत्। बलभारभृतः (बलभरं बिश्राति, किप्, महाबलिनः)
ते पार्थिवाः (राजानः) अपि पृथिव्यामासन् उत्पद्यन्ते सा। वदान्याः
(दानवीराः) श्रेष्टिनः 'सेठ'। लोकैर्मान्याः (बिद्वज्जनाः)। रूपशालिनश्च
(सुरूपाः) जनाः, धरायाम् किम् उद्यं न याताः ? अपि तु उत्पन्ना एव।
इन्त ! नश्चरे (नाशशीले) शरीरे पुंसां अधुना एषु दिनेषु कोऽयम् अभिमानः। हे मञ्जनाथ! विधेः (नियतेः 'दैवस्य') समयं मर्यादां किं न
वेस्सि ? 'सर्वेषामपि शरीराणि नियतसमये प्राप्ते, गच्छन्तीति विधिनियमं न

जानासि किम्' इति भावः । अद्ययावत् अद्यपर्यन्तं ये भूरिसंख्या नराः धरायाम् आगताः, ते किल धरायामेव (पृथिव्यामेव) किं विलयं न याताः ? अपि तु अख्यां पृथिव्यामेव निलीनाः इत्याशयः । प्रथमे सृतो वतो, बद्दान्या मान्या, जाता याता, आया राया, धरा नरा, याता याता प्राप्ताः ॥१॥

बाल्यादेव विषयमरीचिकास संरमसे
पाल्याऽभूत्प्रणाली कर्मगहनाऽप्यमुष्य ते
दारा धन-धाम-परिवारास्तव वन्धकरा
हन्त तदमीभिस्तव समयो विम्रुष्यते ।
मञ्जनाथ मन्ये उपदेशास्तव सर्वे दृथा
यहै कामलाभलवलेशात्परितुष्यते
कामनामजस्रमयि ! धेहि सखे ! तावत्सुखं
'रामनाम सत्य'मिति यावन्न विघुष्यते ॥ २॥

बाल्यकालादारभ्येव विषयाणां मरीचिकासु (मृगतृष्णासु) रमसे। नानाविधकर्मिभः गहना (बन्धनकारिणी) प्रणाली अपि असुष्य (अस्य) ते पालनीयाऽभृत्। पूर्वं विषयासकः आसीरेव तदुपरि (विषयासकस्याप्यस्य ते) कर्मिसर्बन्धकः प्रवृत्तिमार्गः सेवनीयोऽभूदिलाशयः। दाराः पती। समयो विसुष्यते वङ्कयते (याप्यते इति यावत्)। कामनालाभस्य छवलेश्वात् (छवस्यापि छेशात्) अतिस्थमकामलाभादिप यत्त्वया परितृष्यते प्रीयते, तसात् हे मञ्जनाथ! तुभ्यं सर्वे उपदेशाः वृथा इति मन्ये। 'रामनाम सल्यम्' इति यावत् शववाहिमिनं विधुष्यते तावस्पर्यन्तं हे सखे! सुखम्, अजसम् (निरन्तरम्) कामनाम् (विषयेष्ठाम्) धेहि धारय। यदा प्राणापगमो भविष्यति तदा, ते कामना किंप्रयोजना भविष्यति ! ततश्च स्वस्पसमयार्थं किमिति कामनाभः कद्धितो भवसीति ध्वन्यते। चतुर्थं कामनाम रामनाम इति प्रासः॥ २॥

क० नि० १५

→**¾ वैराग्यार्थमुत्तेजना** ३४५-

द्वा भूमिदेवान्मुखमेष परावर्तयसे
देवानभिनन्दति न जिह्वा निटता स्फुटम्
स्वल्पमिषकारं प्राप्य दृप्यसि बुधेषु वृथा
तृप्यति मनीषाऽनृतजालैर्जिटिता स्फुटम् ।
मञ्जनाथ गर्वोच्छूनवदनो विभासि सदा
वेधसा कदाऽसौ तव मूर्तिर्घटिता स्फुटं?
वायुच्यूद्दघोटकनिपण्णो दलयाऽद्य जनानायुःपरिशेषे तव पायुः स्फुटिता स्फुटम् ॥ ३॥

एप त्वं भूमिदेवान् (ब्राह्मणान्) दृष्ट्वा गर्वात् मुखं परावत्यसे । स्फुटं यथा स्यात्तथा निटता नटायिता, 'नटी' इत्याद्मयः । नट इवाचरति नटित, ततः क्तप्रत्ययेन निटता । नटवन्नानारूपेण विचरन्ती ते जिह्ना, देवानि न अभिनन्दित अनुमोदयित । देवेष्विप ते श्रद्धा नास्ति, यतस्ते जिह्ना तानिप निन्दतीत्याद्मयः । दृष्यित गर्वं करोषि । स्फुटं मिथ्याजालेर्जेटिता (व्याप्ता) ते मनीषा (बुद्धः) तृष्यति तुष्यति । मिथ्याव्यवहारं विना ते बुद्धेः संतोषो न भवतीत्याद्मयः । गर्वेण उत्पुल्लमुखः सदा विभासि । तवाऽसौ (अलोकिकी) मूर्तिः ब्रह्मणा कदा घटिता ? अदृष्टपूर्वा इयं मूर्तिरित्याक्षेपः । अस्तु, अद्य वायुरूपे व्यूटे (दृढे) घोटके निषणाः ('हवाई घोडेपर सवार' इति भावः) त्वं जनान् दल्लय पीडय । आयुःपरिशेषे (मरणोत्तरम्) तव पायुः (गुदम्) स्फुटिता विकसिष्यित 'लुद्ध'। लोकोक्तेरनुकरणम् । परलोके अस्य गर्वस्य ते प्रतिफलं मिलिष्यतीत्याद्मयः । सर्वत्र प्रासाः, विशेपतश्चतुर्थे वायु आयु पायु इति ॥ ३ ॥

्रश्ले लोमार्थं घिकारः शुरू सक्रुदुपमित्रतो गृहाय झम्पामारमसे किम्पाकः प्रयासि गृहादारामं हि यत्सखे गुल्फदझपद्धं मार्गमुङ्ख्यापि पादचरो गेहं पुनरारामादुपेषि घिगियत्सखे । सञ्जनाथ शून्यं तव यातायातमालोक्येव गर्जनमिषेण घोरं हसति वियत्सखे हन्त मनःक्षोभादपि नासि यित्रस्तो मना-गञ्चलवलोभादहो धावसि कियत्सखे ? ॥ ४ ॥

एकवारमात्रं निमिन्नितो यजमानस्य गृहार्थं झम्पां (उत्कालम्) करोषि।
लतश्च 'अत्र निमन्नणं नास्ति, आरामे भोजनं भविष्यति' इति किंपाकः
(किंपचानः दरिद्रः) त्वं यजमानस्य गृहात् यत् हे सखे! आरामं प्रयासि।
पादचरः त्वं गुरुकपर्यन्तकर्दमयुक्तं मार्गमुल्लङ्ग्यापि 'अत्र भोजनं न, गृहे एव
भोजनं भविष्यति' इति आरामात्युनः यजमानगृहम् उपैषि। सखे! इयत्
ते भोजनलील्यं घिक्। तव निरर्थकं यातायातं दृष्ट्वं मेघगर्जनमिषेण वियत्
(आकाशम्) घोरं हसति। तस्मिन् समये मेघगर्जनाप्यासीदिति तत्रोत्यक्षा।
हन्त त्वं मनःक्षोभादिप निरस्तो नासि। भोजनविडम्बनया मनःक्षोमं
प्राप्यापि ते वैराग्यं न भवतीत्याशयः। हन्त! अञ्चलवस्य लोभात् हे सखे!
कियद्यावसि॥ ४॥

→ रिं शनैः शनैर्भगवति रतिः १३०० इटिलकुतर्कभरकर्कशनिशितशरै-निर्देय भवसि यदि हृदयविदारी मे दुर्भरकुदुम्बभरजर्जरशरीरसृतोऽ-प्यहह निर्थमसि तात ! तापकारी मे । मञ्जनाथ नापरो विलोक्यते नृलोकतले तापं यो विलोपयन् भवेद्धि भयहारी में केवलमखिललोकचित्तान्तरचारी सैष बर्हिपक्षधारी ननु तर्हि पक्षधारी में ॥ ५ ॥

स्रिय निर्देय ! कुटिलकुतर्कसमूहरूपैः कर्कशैः निशितैः (तीक्ष्णैः) शरैः, यदि मे हृदयविदारको भवसि । दुर्भरेण कुटुग्वभारेण जर्जरशरीरयुक्तस्यापि [श्रीरं विभर्तीति किए] मे निर्धकं तापकारकोऽसि । तदा तापं लोपयन् यो मे भयहारको भवेदीहशो नृलोकतले (मर्सलोके) अपरो नालोक्यते । तिर्हि (किन्तु) अखिललोकहृदयस्थः, स एप बर्हिपक्षधारी (शिखिपिच्छा-वतंसः श्रीकृष्णः) केवलं मे पक्षधारी पक्षपोषकः अस्ति । 'सोचि लोप' इति पादपूरणसुलोपात् 'सैष' इति । सर्वत्र प्रासोऽनुपमः ॥ ५ ॥

सेवसे रसेन किम्र सम्पद्भिमानिनोऽमून्
स्वामी किल निखिलनुलोकभयहारी मे
अमिस विलासिनीविलासरसलालसया
नन्दति हृदन्तरेऽत्र नन्द्धेनुचारी मे ।
मञ्जनाथ नाथिस किमन्यमिय दीनिगिरा
सकलसुराधिपतिरस्ति सुखकारी मे
श्राणमुपैषि यदि धरणिधुरीणमये
वहिंपक्षधारी ननु तहिं पक्षधारी मे ॥ ६ ॥

संपत्तेः अभिमानयुक्तान् अमृन् (लोकान्) प्रेम्णा किं सेवसे ? सकल-मर्त्यं लोकभयहारकः (हिरः) मे स्वामी । खं विलासरसलालसया (इच्छया) भ्रमसि । परं मे अत्र (अस्मिन्) हदन्तरे हृदयमध्यभागे चन्द्राजस्य धेनुश्चारयति सः (कृष्णः) नन्दिति भीडिति । मम हृद्ये भगव- द्रितिर्जातेत्याशयः । अयि मञ्जनाथ! अन्यं जनं दीनवाण्या किं नायसि (याचिस), सकलदेवेशः (भगवान्) मे सुखकारकोस्ति। यदि त्वं घरणौ धुरीणं श्रेष्ठं (राजादिकम्) शरणंयासि तर्हि०॥ ६॥

ৠ भावः №

🔌 देवविषयकरतिभावः 🎠

म्किश्रीकृष्णः की मुक्ता-मणि-मण्डितमुकुटमधिमौलि भाति श्रियमुपयाति कर्णकुण्डलमनायतं कण्ठे हीरहारावलिराविन्दति शोभामहो सुपमाऽऽवहोऽयं भाति पीतपटोऽव्याहतम् । मञ्जनाथ मञ्जिममां मृतिमवलोकयतो हदि समुदेति परितोषः कोप्यनाहतं मन्देत्रशोभाशालि-सुखद-पदारविन्दे राधिकागोविन्दे मनो रमतामनारतम् ॥ ७॥

मुक्ता-मणिभिर्मण्डितं मुकुटम् । मौलौ भाति । अनायतं नातिदीर्घम् कणिविधतं कुण्डलं शोभां गच्छति । सुपमाऽऽवहः (शोभाकारकः) अयं पीतपटः अव्याहतं [अवारितं यथा स्थात्तथा बादमिति यावत्] भाति । इमां मूर्तिम् अवलोकयतो (मम) परितोषः अनाहतं [ निरन्तरम् यथा स्थात्तथा ] उदेति । अमन्दशोभाशालिनी सुखदे पदारविन्दे यस तस्मिन् । श्रीराधिकायुक्ते गोविन्दे मे मनः अनारतम् अजसं रमताम् ॥ ॥॥

िश्रीशिवः ऐॐ अयि अवनानां सकलानामभयङ्कर हे करुणां कुरुष्य मयि शङ्कर जगत्पते नानाविधतापपरितापितं तु दीनतमं विभवविद्यीनिमममुद्धर जगत्पते । वैभवं ते मञ्जनाथ वाचामपि दूरे भवं नश्वरं न याचाम्यविनश्वर जगत्पते विषमयमेतद्दुरिताऽऽमयमखिलमेव श्वमय शशाङ्कशोभिशेखर जगत्पते ॥ ८॥

हे समस्तानां भुवनानाम् अभयं करोति तच्छील! इमं दीनतमम् (माम्)। हे मञ्जनाथ (शिव!) ते वैभवम् (मिहमा) वाचामिप दूरेभवम्, वागिप तत्र गन्तुं न प्रभवतीत्याश्चयः । मञ्जनाथस्य वाचां दूरगतम् । अयं मञ्जनाथस्ते मिहमानं वक्तं न शक्तोतीत्यपि अर्थः । अविनश्चर [अव्यय शा-भता!] अहं त्वत्तो नश्चरं न याचािम, सांसारिकं पुत्रकलत्रादिकं नाभ्यर्थये इत्याशयः । किं याचािम ? तदाह—" हे चन्द्रशेखर! विषवदितभयङ्करम्, एतं दुरितरूपम् (विषयेभ्यो जातं कश्मलरूपम्) आमयं रोगम् अखिलन्मेव शमय! विषमय-आमय-शमय-इति त्रिभय-मय इति प्रासः चतुर्थे । अन्यत्र प्रतिचरणं प्रासाः ॥ ८॥

→ श्र शक्करात्कारुण्यप्रार्थना १४-केन पथा यामि तद्धि जाने बत नाद्याविध हे गिरिजाजाने! सानुकम्पम्रपयाहि माम् त्विय दयमाने दीनलोकोपि प्रयाति सुख-मेतावता ज्ञानेनेव हृष्टमवयाहि माम् । किं मे विनिवेदयाम्यवस्थां त्रिपुरान्तक ते तापयते दुःखं हन्त गुरुपरिणाहि मां विषयविलासरसरङ्गाकुलं नित्यमेव दुरितानुषङ्गाद्यि गङ्गाधर पाहि माम् ॥ ९॥ 'केन मार्गेण अहं गच्छामि' तिस्त्र अद्याविष्ठ न जाने । हे गिरिजापते! मां सदयम् उपयाहि, मम कारुण्यार्थमागच्छेत्याश्यः । अवयाहि जानीहि। गुरु गभीरं परिणाहि विशालम् दुःखं मां तापयते । 'परिणाहो विशालता' । नित्यमेव विषयाणां विलासरसरङ्गराकुलं माम् दुरितस्य अनुपङ्जात् (पापसंवन्धात्) पाहि । सर्वत्र प्रासाः ॥ ९॥

> -> श्रीकृष्णात्कारुण्यप्रार्थना अस्निविषयिविलासलवलालसिदं मे मनो मीलित प्रमोदं नाथ नैतन्त्रयसे न किम्? दारुणदुरन्ता पत्र्य चिन्ता परिपीडयते सन्तापितमेनं दीनमलमवसे न किम्? । मञ्जनाथ किं वा बहुविकलविलापशते-र्मञ्जना दगन्तेनानुकम्पामयसे न किं? गिरिवरधारण समस्तसुखकारण हे

दीनदुः खदारण दयालो ! दयसे न किम् ? ॥ १०॥ विषयविलासानां लवेपि (लेशोपि) लालसा यस तत् इदं में मनः मीलित सम्प्रति खेदान्मुकुलितं भवति । हे नाथ एतत् (में चित्तम्) प्रमोदं किं न नयसे ? एतिद्यनिमिहितं कर्म । एतसे वित्ताय आनन्दं किं न ददासीत्याशयः । संतापितम् एनं दीनम् (माम्) अलं यथा सात्तथा किं न अवसे (रक्षसि)। हे मञ्जनाथ! बहुविकलेः विलापशतैः किं वा (किं फलम्)? मञ्जना तव इगन्तेन (नेत्रप्रान्तेन) अनुकम्पां किं न अयसे ? नेत्रप्रान्तेन पश्यन् मिथ कृपां किं न करोपीत्याशयः । समस्तमुखानां कारण! (हेतुभूत)। दीनानां दुःखानि दारयित तच्छील! किं न दयसे ? दयां करोपि ॥ १०॥

लोकाः कलयन्ति वैरमनिशमहेतु मया शोकाकुलमेतं मुधा रुजसि दयानिधे रोगदिग्धदेही नाहमाविन्दामि विषयसुखं सुक्त्वा दुःखगेहोषितं व्रजसि दयानिधे । पश्यसि न मञ्जनाथ किं वा मम दीनदशाम् मादशां सुखाशां वत भजसि दयानिधे चिन्ता-व्याधि-वेदनाः समन्ताद्यथयन्ति विभो ! किं तावद्याहिममं त्यजसि दयानिधे ॥ ११ ॥

लोकाः मया सह अनिशम् अहेतु (निष्कारणम्) वैरं कुर्वन्ति । शोका-कुलम् एतं (माम्) मुधा रुजिस पीडयिस । ममोपरि कृपाकटाक्षस्याड-करणाद्व्यर्थमेव मां तापयसीत्याशयः। विषयाणां सुखमपि रोगाणां कार-णात् नाहं विन्दामि । दुःखरूपे गेहे (स्थाने ) उपितं पतितं मां त्यक्त्वा, हे दयानिधे ! व्रजसि ? यदा त्वं दयाया निधानमसि, तदा दुःखितस्य मम परित्यागः किं ते उचितः ? अपि तु नेति काका आह । मादशाम् मादशा-नाम् लोकानाम् (किप्), सुखानामाशां हे द्यानिधे ! त्वं भजिस । मत्स-इशलोकानां सुखस्याशा व्वद्घीनैवास्तीत्याशयः। द्यानिधे ! इत्यामञ्जणेन पापिनो मम रक्षामन्यो देवः कः कुर्यात् । किं तु दयासागरत्वास्त्रमेव रक्षितुं प्रभरित्यभिव्यज्यते । चिन्ताद्यो मां सर्वतः पीडयन्ति, अत एव द्यापात्रं मां किं त्यजिस ? द्यानिधे ! इत्यनेन 'द्याणवस्य, द्यनीयजनस्य परि-त्यागो नोचितः' इति सूच्यते । चिन्ता-ब्याधि-वेदनाः येन ऋमेण चतुर्थ-चरणे वर्णितास्तेन क्रमेणैव प्रत्येकचरणे तासां वर्णनम् । लोकाः वैरं कल-यन्तीति प्रथमे चिन्ता । रोगकारणाःसुखं नामोमीति व्याधिः । सम दीन-द्वां किं न पश्यसीत्यादिना वेदना । इति यथासंख्यमपि स्चितम् । सर्वत्र मनोज्ञाः प्रासाः । लोकाः शोकाः, देहो गेहो, दशां दशाम्, चिन्ता, मन्ता किं ता, ॥ ११ ॥

अन्तसमये भगवतः प्रार्थना ॥ लीना देहशक्तिरापि हीना सुखवासना मे तनुरनधीना पश्य कियदिव नीयतां

चक्षुषोरुपैति घनतिमिरमिवाञ्च नाथ श्रवसोरपैति शक्तिरलमवधीयताम् । मञ्जना त्वदङ्किकञ्जलम्बनेन मञ्जनाथ धृतिरुपयाति हृदि, करुणा विधीयताम् एतसिन्नमन्द-पुण्यसमयेऽरविन्दसम-लोचन! मुक्जन्द! नेत्रगोचरमुदीयताम् ॥ १२ ॥

अस्मिन् समये मम देहशकिः लीना (नष्टा)। मम सुखवान्छापि हीना (नष्टा)। सम सुखेष्विप मनो न गच्छति । साम्प्रतम् एपा ततुः ( शरीरम् ) अनधीना मम वशे नास्ति । यथाहं वान्छामि तथा ममाङ्गानि कार्यं न कुर्वन्तीत्याशयः। अतएव एपा तनुः कियत्पर्यन्तं नीयताम् आकृ-ब्यताम् ? नाधुना शरीरस्थितिः, साम्प्रतं शरीरपरित्यागस्य समय इत्या-शयः। तदेवाह—चक्षुपोः (नेत्रयोर्मध्ये) धनं तिमिरमिव (अन्धकारः) उपैति । अवसोः अवणयोः शक्तिः अपैति ( गच्छति ) । अलं यथा स्यात्तथा अवधीयताम्, इदानीं मम गमने विलम्बो नास्ति । अत एव सावधानं स्थीयतामित्याशयः । हे मञ्जनाथ! मञ्जना (सर्वेभ्यः उत्कृष्टेन) त्वचर-णारविन्दाश्रयणेन हदि धृतिः (धैर्यम्) उपयाति । सुसादीनां वाव्छा गता । शरीरशक्तिरपि क्रमशो मां त्यजति । इदानीं केवलं त्वचरणध्याने-नैव हृद्ये शान्तिर्भवतीत्याशयः। अत एव द्या क्रियताम्। का सा द्या, तदाइ—''हे अरविन्दसमलोचन मुकुन्द ! एतस्मिन् अमन्दे पुण्यसमये मम नेत्रयोः समझे उदीयताम् आगम्यताम्!" 'त्वया आगम्यताम्' इत्य-नेन 'अइं तु उत्क्रमणसमयस्य निकटत्वा छुप्तदृष्टिशक्तिन सम्यग् द्रष्टुं श-क्रोमि । अत एव स्वयैव यथाई पश्यामि तथा महृशोर्गोचरे आगम्यताम्। इति भारमञ्यापारं त्यक्त्वा भगवदालम्बनमात्रमभिग्यज्यते । पुण्यसमयो-ध्यसाद्धिकः कीद्दशो भविष्यति, यन्मम भात्मन उत्क्रमणं भवति। अद्दं च त्वां दिदशुः सम्बन्धिभिर्भूमाववतारितः निःस्पन्दं पतिवोऽसि । इदानीं

केवलं त्वहर्शनमात्रादेव मम उद्धारः । एवंविधादिष अनुग्रहसमयादन्यः कश्चन समयः पुण्यो भवेत् ? यत्र भवहर्शनस्य बलवत्युत्कण्ठा भवेदीहशः उत्क्रमणसमयः 'काहू पुन्यन पाइये बससिन्धसंक्रौन' इति विहारिवत् अतिपुण्यैः कस्यचिदेवोदेति । अरविन्दलोचनेति विशेषणेन 'मम दृष्टिश-क्तिनंस्ति तथापि त्वं तु कमलवदायतलोचनत्वाद्वश्यं दीनं मां द्रक्ष्यसीति ध्वन्यते । सर्वत्र सुमधुराः प्रासाः । चतुर्थे मन्द-विन्द-कुन्द-इति, लोच-गोच इति च प्रासो द्यां मूर्तिमतीमिवोपस्थापयित ॥ १२ ॥

न्शः सबैया (दुर्मिल) छेन जननाविलौकिकसंघटना-गतिचत्तमनामयहीनमिमम् सदनाविन-वित्त-यशो-ललना-दिसमानयनाऽनिश्चलीनमिमम् । अयि मञ्जलनाथ दयाविधिना कुरु ते चरणाभिम्नखीनमिमम् अधुना दवदुःखघनाऽऽकुलितं यदुनाथ सनाथय दीनमिमम् ॥ १३ ॥

जननाविध जन्मन आरम्येव। छौकिकसंघटनासु गतं चित्तं यस्य तम्।
अत एव अनामयहीनम्, आमयाभावेन (रोगाद्युपद्रवाभावेन) रहितम्,
आमयसहितिमिति यावत् । इमम् (माम्)। गृहम्-भूमिः,धनम्-कीर्तिः
स्त्री-एतत्प्रभृतीनां समानयने (संग्रहे) अनिशं छीनम्। इमं (माम्) हे
मञ्जनाथ! दयाविधानेन तव चरणयोरिभमुखं कुरु। हे यदुनाथ! वनविहवत् यद् दुःखवनं (दुःखसंभारः) तेनाकुछितं दीनम् इमम् (माम्)
सनाथय। सर्वापन्यो रक्षेति यावत् । जनना-घटना-इत्यादिसर्वपादगताः
मासाः॥ १३॥





" निर्भरप्रमोदानात्मजन्याननुशीलयतो ध्यानधियाऽनन्या यान्तु धन्या मम वासरा: ॥"

Lakshmi Art, Bombay, 8.

#### **५** शान्तः ।%

भूमिः स्रातरोऽस्ति, महद्म्बरं वितानमिद्-मेता मद्यन्ति दिशा नन्दितनिशाकराः पर इव कोपि न प्रतीयतेऽद्य पर्यन्तेपि दृश्यन्ते प्रमोदकराः सकलचराचराः। मञ्जनाथ चित्तमपि प्रीयते प्रसादोदया-दन्तः प्रवहन्ति पुनरात्मरसनिर्झराः निर्भरप्रमोदानात्मजन्यान<u>न</u>ुशीलयतो

ध्यानिषयाऽनन्या यान्तु धन्या मम वासराः ॥१४॥

स्रसरः आसरणम् । इदम् अम्बरम् (आकाशम्) महद् वितानम् 'चँदोवा'। नन्दितः [ पूर्ण इति यावत् ] निशाकरः चन्द्रो यासु ताः। सूर्य-स्याप्युपलक्षणमेतत् । एता दिशो मदयन्ति हर्षयन्ति । कोऽपि जनः पर इव न प्रतीयते, सर्वेष्वात्मबुद्धिर्जातेत्याशयः । प्रसादस्य ( नैर्मव्यस्य, प्रसन्न-ताया वा ) उदयात् । अन्तः (हृदये ) आत्मनो रसस्य (आनन्दस्य) तिर्झराः प्रवहन्ति । अत एव, आत्मजन्यान् (आत्मिन उद्भूतान्) निर्भर-प्रमोदान् अनिर्वचनीयानन्दान् अनुशीलयतः (अनुभवतः) मम । प्रतिब-न्धकोपशमेन 'सत्वप्रकाशानन्दचिनमयम्' आत्मनः स्वाभाविकं रसमतु-भवत इत्याशयः। ध्यानिधया अनन्याः (नास्ति कोप्यन्यो येषु ते )।पर-मार्थविचारेण द्वैतबुद्धिर्यत्र तिरोधीयते तादशाः । अतएव धन्याः मम दिव-सा गच्छन्तु । पूर्णचन्द्रप्रकाशे प्राकृतिकदृश्यावलोकनेनारमानन्दमग्नस्य योगिनः कस्यचिदुक्तिः । शान्तानुकूला प्रसन्ना मृदुलवर्णमयी अलन्तविरल-समासा वृत्तिः । स्वयमुपस्थिताः सर्वत्र प्रासाः ॥ १४ ॥



→श्लि मङ्गलसोरठच्छन्दः ।%

त्रिभुवनमन्दिरकारु, वन्दितमिन्दिरयाऽसमम्। दलदिन्दीवरचारु, चरणं संद्धतां सुखम्॥१॥

त्रिभुवनरूपमन्दिरस्य कारु । इन्दिरया छक्ष्म्या शोभया वा वन्दितस् । अन्यिक्छ चरणं छक्ष्म्या शोभया वा सह वर्णनीयं भवति, इदं तु स्वयं व-राक्या इन्दिरया नमस्कृतमित्त । अत एव अनुपमं चरणं सुखं वितरतु ॥ १॥

# **कुण्डलियाचलरः**

कविद्यक्तिं नवनिर्गतां अवसि कुरुत कुतुकेन ।
कवितारसिवज्ञान् विना साऽऽद्रियतां किल केन ? ॥
साद्रियतां किल केन, येन विज्ञो गुणवेदी
अपटुजनः कुटिलाशयेन कविमानसभेदी ।
भवद्भिमुखमुपढौिकतां नु परिमृशत मदुक्तिम्
नृनं क्षणमवधाय बुधाः शृणुषुः कविद्यक्तिम् ॥ २ ॥

श्रवासि कर्णे कुरुत । सा (सृक्तिः) केन वाडन्येन आदियताम्; कवि सानसस्य भेदी विदारकः । भिद् धातुना 'दिल तोडना'नुकूलो भावोड-भीष्टः । उपढोकिताम् उपस्थापिताम् । परिमुशत विचारयत । (अनेन सूक्ष्मविचारपूर्वकमेतस्या आकलनमभ्यर्थ्यते, न हठात्)॥ २॥

→ अस्माया अ≪-

माया मित्रमहीपयतिगुरुजनगुरुवनितासु ।
भिषगजुगतभृत्येषु न हि कार्या शिष्यसभासु ॥
कार्या शिष्यसभासु नैव मायाऽतिथिलोके ।
विश्वस्ते पुरुषे च मायया क्षयमवलोके ॥
कवयो हृद्यमयन्ति तेषु माया विच्छाया ।
सञ्जनाथ तदमीषु मित्र ! न विधेया माया ॥ ३ ॥

आया कपटन्यवहारः । यतयः संसारत्यागिनः संन्यासिप्रमृतयः। अनुगते स्वोपजीविनि, अनुगतभृत्ये वा । शिष्येषु शिक्षणीयेषु छात्रादिषु, सभासु चेति द्वन्द्वः । सभायामनेकविधलोकसत्तया कः कीद्रग्भवेदिति तत्र कपटाचरणं स्पष्टं दृष्टहानिकारकम् । अवलोके पद्यामि । अयन्ति जानित, 'कटीति' प्रश्चिष्टस्य । विच्छाया अशोभना । कृतापि माया तेषां चातुर्यवशात् स्फुटमसुभगा प्रतीयत इति भावः । तस्मारकारणात् अमीषु मित्र-महीपप्रभृतिषु ॥ ३ ॥

-> परसेवा ।
सेवा सहजमनिखनामि मौर्लि नमयेत ।
निर्वेदं ददती किचन्मानसमुपरमयेत ॥
मानसमुपरमयेत लोककार्येभ्यो नृनम् ।
परविश्वतामानीय, रचयते चेतो दृनम् ॥
सेवां रचयन्तोऽपि हन्त निःशङ्काः के वा ।
असिधारातुलितैव सखे कष्टा परसेवा ॥ ४॥

निसर्गतो मानशालिनाम् । क्वचित् कस्मिन्नपि विषये । निर्वेदं विरागतां दिशन्ती, सांसारिककार्येभ्यो मानसम् व्यावर्तयेत् । उभयत्र णिचश्चेत्यात्मने-पदम् । दूनं दुःखितम् । सेवोपजीविनः के वा निःशङ्काः ? न केपीत्यर्थः ॥४॥

→{% विगुणं दैवम् ।%

वामे वत विलसति विधा वामं सर्वमुदेति ।
सुखमयमपि साधनमखिलमिह संकटमयमेति ॥
इह संकटमयमेति, जनो जनयति विपरीतम् ।
मधुरमुक्तमपि सजित जनं वत कोपपरीतम् ॥
सरलमनुष्टितमपि हि भवति वामं परिणामे ।
धैर्यमेव बलमादधाति दैवे किल वामे ॥ ५ ॥

विधौ दैवे, वामे प्रतिकृष्ठे सित । सर्वे वामम् उदेति, आरम्भत एव वामं प्राप्यत इति भावः । अखिलं साधनम् उपकरणम् । संकटमयं विपद्-प्रस्तम् सत् एति संमुखमागच्छति । मधुरं भाषितमपि, लोकं कुद्धं जनयति । सरलमनुष्टितम्, अनुकूलमाचरितमपि । वामं प्रतिकृलम् ॥ ५ ॥

ৠ मुद्रा (धनम्) №

मुद्रा यदि करगा भवेत्नर! गाहस्व मुदैव ।
संसारम्, यदि न करगा, हर गाईस्थ्यमिहैव ॥
हर गाईस्थ्यमिहैव, कैव लोके तव गणना !
गुणशतगुर्वी भाति रजतमुद्राणां रणना ॥
मञ्जनाथ! निश्चितं सर्वसामग्री क्षुद्रा ।
दूरे सकलमपास्य मित्र! सम्पाद्या मुद्रा ॥ ६ ॥

मुद्रा (रूप्यकम्) यदि इस्तगता भवेत्ति आनन्देन संसारं गाहस्त, सुखं संसारे व्यवहरेति भावः। यदि च मुद्रा करगता न, तिर्हे इहैव (अ-स्मिन् अभावपरिज्ञानक्षणे एव) गृहस्थभावं स्वज । तव छोके कः संमानः? शतेभ्यो गुणेभ्योपि गुर्नी (आदरणीया) । रणना झणत्कारः । अपास्य त्यन्त्वा । दोहान्तः, करगा-नरगा-हरगादयः प्रासाः प्रेक्षणीयाः ॥ ६ ॥

िक्श नानाविधा मुद्रा श्रिक्त मुद्रामधिगत्यैव, कवि-वणिजो नृप-यतयोपि । प्रणयी देवगणोपि मुद्रमेति, न कुप्यति कोपि ॥ मेति न कुप्यति कोपि, कविः काव्येष्वादत्ते । वैश्यो वर्द्धयतेऽथ, नृपः पत्रे विनिधत्ते ॥ यतयः कर्णे द्धति, कामिनो भजते निद्रा । देवाः सेवां मानयन्ति, धन्येषा मुद्रा ! !॥ ७ ॥

कवयः, वणिजः, नृपाः, यतयः (योगिनः), प्रणयी(प्रेमिकः), देवताससूहश्च सुद्राम् प्राप्येव आनन्दं लभते । मा इति (न दीयतामिःयुकरवा) कोपि अप्रसन्नो न भवति । इदानीं सुद्राशब्दार्थः प्रत्येकं भिन्न
इत्याह कविः—काव्येषु सुद्राम् (अलङ्कारम्) निबन्नाति—"सूच्यार्थसूचनं
सुद्रा प्रकृतार्थपरेः पदेः । नितम्बगुर्वी तरुणी द्रग्युगमविषुला च सा।"
(कुवलयानन्दः) । वैश्यो व्यापारद्वारा सुद्राम् (रूप्यकम्) वर्द्यति ।
नृपः शासनपत्रे सुद्राम् (राजसुहर) अङ्कयति । योगिनः (पाशुपताः)
कर्णे सुद्राम् (गुरुद्तं काचवलयम्) धारयन्ति । सुद्रां (सुद्रिकाम्-प्रेमिन्
कर्साङ्गलीयाद्यभिज्ञानम्) प्राप्य निद्रा कासुकान् भजते (आश्रयति),
प्रेमी प्रेमिकस्याङ्गलीयकं प्राप्य सुत्रेन निद्रातीत्यर्थः । देवाः सुद्र्या (धेतुप्रभृतिकया) उपासनां स्वीकुर्वन्ति । अहो । एषा सुद्राऽद्वृता स्पृह्णीयास्ति!!॥ ७॥

→िश सज्जनमैत्री श्<del>ठि</del>

सज्जनमैत्री सन्ततं स्नेहमरं पुष्णाति । क्रमशो दृद्धिप्रागता दोषानिष प्रष्णाति ॥ दोषानि मुष्णाति निर्गुण गुणमाधते । निर्वेदं निर्वास्य मनिस संमोदं दत्ते ॥ सत्कार्येषूत्साहवर्द्धिनी जडताजैत्री । स्नेहसारविश्रम्भसन्तता सज्जनमैत्री ॥ ८॥

मुक्जाति दूरीकरोति । मैत्रीवशाद् गुणश्चन्यो गुणी भवति । मैत्री विरागं दूरीकृत्य, आनन्द्यति । जैत्री (अपनेत्री) 'जैत्रस्तु जेता यो गच्छत्यलं विद्विपतः प्रति ।' खेहसारेण विश्रम्भेण (विश्वासेन) च अनुस्यूता ॥ ८॥

-> अः दुर्जनमेत्री ३४<--

दुर्जनमैत्री पूर्वतः प्रीतिं प्रकटयतीव । स्वार्थविभक्ते कुत्रचित्स्नेहं विघटयतीव ॥ स्नेहं विघटयतीव बहिः सद्भावं भजते । ग्रुखमात्रे मधुरत्वमेति हृदि कल्मषमयते ॥ असमक्षे मित्रस्य गुप्तमपवादानेत्री । स्वार्थमात्रसाराऽस्ति सखेऽसौ दुर्जनमैत्री ॥ ९ ॥

प्रकटयतीवेलनेन वास्तवं सा प्रीतिनीस्ति किन्तु पीत्याभास इति सूच्यते। कुत्रचित्स्थले, स्वार्थभङ्गे सित । विघटयति दूरीकरोति । मित्रस्य परोसे, गुप्तं यथा स्वात्या अपवादस्य आनेत्री, निन्दाप्रचारिणीलर्थः। स्वार्थमात्रं सारो यसां सा॥ ९॥

→{ स्नृतवाणी • डे →

स्रनृतवाचा सुचतुरा मनिस मुदं जनयन्ति । द्न्वा हितपरमञ्चणां जगदेतद्वशयन्ति ॥ जगदेतद्वशयन्ति लोककार्यं कलयित्वा । मधुरगिरा प्रशमय्य कोपम्रचितं रचयित्वा ॥

# शक्तिभृतोऽपि न साधयन्ति यद्वलभृतवाचा । तत्कार्यं कलयन्ति पण्डिताः स्नृतवाचा ॥ १०॥

प्रिययापि, सत्यया वाचा, सुचतुरा लोकस्य चित्तं आनन्द्यन्ति । हित-परां मञ्जणाम् । लोकानां कार्यं साधयित्वा । मधुरवाण्या कुद्धस्य कोपं शमयित्वा, तस्योपयुक्तं कार्यं कृत्वा च । शक्तिधारिणो लोकाः बलोदिक्तया वाण्या यत्कार्यं न साधयन्ति, तत्कार्यम् ॥ १० ॥

#### ->ं साध्वी पत्नी ५ंस-

नारी निर्धनतादिने निजद्यितं प्रीणाति ।
सुखयन्ती निजसेवया पतिहृदयं क्रीणाति ॥
पतिहृदयं क्रीणाति, याति तस्यैव च वचसा ।
गृहसंकटमपनीय रमयति प्रमुदितमनसा ॥
मञ्जनाऽथ चरितेन भवेत्प्रियसुहृदुपकारी ।
गृह्यार्णवनौकेव भाति वत साध्वी नारी ॥ ११ ॥

निर्धनतायाः समये निजया सेवया सुखयन्ती, नारी निजस्वामिनम् आनन्दयित । तस्य (पत्युः) वचनानुसारमेवाचरित । गृहस्य संकटावस्यां दूरीकृत्य हृष्टेन चित्तेन सर्वान् प्रीणयित । मञ्जना निर्दोपेण चिरतेन, उप-कारकः प्रियसुहृत्संपद्यते । गृहस्थाश्रमरूपस्य सागरस्य नौकेव । अपारस्वाद् गभीरत्वाच सागरसाम्यम् ॥ ११ ॥

### **+**%€ लजा }}

लजा कुलललनाजने मण्डनताम्रुपयाति । सैव वारवनिताजने दृषणताम्रुपयाति ॥ दृषणताम्रुपयाति बुधानां वादावसरे । वणिजां विऋयणेऽथ नृपाणां युद्धावसरे ॥ , क० नि० १६ आहारव्यवहारनर्मसुरतं सुरसङ्गा ।

मञ्जनाथ नैतेषु बुधैः श्लाघ्या किल लङ्गा ॥ १२ ॥

वादावसरे बाखपरामर्शसमये । आहारव्यवहारनर्मसुरतम् (समाहारह्नहः) । नर्म (परस्परं परिहासः) तथा सुरसज्जा, देवसाधना देवपूजेस्थिः । बहवो हि बहिर्देवप्रणामकीर्तनादिकं कुर्वन्तो लज्जन्ते, विशेषतस्तु
कुदुम्बेन सार्द्धम् । एतेषु वादादिषु, लज्जा पण्डितः श्लाघ्या न ॥ १२ ॥

अस् अभिमानः भे

विद्युद्विलिसतिमिव सखे सुखसौभाग्यमवेहि ।
चश्रलिमदमधिगम्य किल माभिमानमदमेहि ॥
माऽभिमानमदमेहि, देहि दीनेषु हि दृष्टिम् ।
प्रतिदिवसं परिवृत्तिज्ञालिनीं वेत्सि न सृष्टिम् १ ॥
क्षणमधुरं परिविद्धि सौष्यसंघटनं यद्यत् ।
सुचिरमवस्थितिमेति किं नु गगने वत विद्युत् १ ॥१३॥

सुखं च सौभाग्यं (समृद्धिः) च । चज्रळं अस्थायि इदं सुखं सोभाग्यं च प्राप्य । अभिमानेन यो मद्श्रित्तोद्रेकः तं मा गच्छ । दीनाः कथं छेशान् प्रामुवन्तीति दृष्टिं देहि, भूतद्यामवलम्बस्वेत्यर्थः । ब्रह्मणः सृष्टिं प्रतिदिनप-रिवर्तनशालिनीं किं न जानासि ? सौख्यसंघटनं सुखप्राप्तिः ॥ १३ ॥

→ अस्तिकार्यम् अस्ति

गन्तारो यौवनभवनजीवनसुजनधनानि ।
जगित चले विचिनुत चिरं सकलान्यपि हि चलानि ॥
सकलान्यपि हि चलानि जगद्यवहारः सोयम् ।
अमित मन्दमितरत्र, नूनमिवचारः कोयम् १ ॥
सकल एव किल वस्तुचयः परिणतिमनुयन्ता ।
सुकृतमेव परलोकपथे सततं सह गन्ता ॥ १४ ॥

सुजनाः स्वस्य संबन्धिनः प्रियजनाः । गन्तारो गमिष्यन्ति [ अनयतनअविष्यत्, लुद्द ] अध्यराणीति भावः । अनयतनप्रयोगेण 'अय न, तर्ष्ट् स्वो गमिष्यन्ति, एवंविधयौंवनादिमिः को द्र्पः' इत्यस्थिरतातिशयो ध्वन्यते । अस्थिरे जगति चिरं नितान्तं विचिन्नत (अन्विष्यतः!), सक्लान्यपि चस्त्नि अस्थिराणि सन्ति । गच्छतीति जगद् इति जगतोऽयं स्वाभाविको धर्मः । अत्र जगति (अस्मिन्वपये वा) मन्दबुद्धिरेव मुद्धित । इन्त! कोयमविचारः (अस्थिराणां कृतेऽमिमानः)। परिणतिमनुयन्ता परिणामं गमिष्यति, अन्तं यास्यतीति भावः । सह गन्ता गमिष्यति । यन्ता, गन्ता, उभयत्र लुद्द । अत्राप्यनद्यतनप्रयोगेण-अद्य (संसारिष्ठसतादशायाम्) च प्रतीयतां नाम परन्तवप्रे सुकृतमेव सहगामीति द्योत्यते ॥ १४ ॥

→ अ दानी ५ ←

दाता निजधनसंचयं पात्रेषु प्रददाति ।
पत्यन् परकार्यक्षतिं द्रवीभावम्रपयाति ॥
द्रवीभावम्रपयाति, नम्रतामयमवधरते ।
निजमिव परमनुमाय सौमनस्याद्यवहरते ॥
नित्यम्रभयभ्रवनाभिनन्ययश्यसामादाता ।
मञ्जनाथ विनयेन संनतो धन्यो दाता ॥ १५ ॥

परस्य कार्यहानि पश्यन्, अतिशयं द्रवभावम् (द्यया आद्रेहृद्यताम्)। द्रुतस्य मनुष्यस्य द्रवरूपधर्मत्वारोपेण स्वयं द्रवरूपतां धारयतीत्यतिशयो ध्वन्यते । अयं दाता । नम्रताम् अवधरते, धारयति । अपरं जनम्, आत्मा-निमव दृष्ट्वा, सामनस्याद् सहृद्यतया । उभयभुवनयोः एतल्लोकपरलोकयोः प्रशंसनीयानां यशसाम्, आदाता अर्जयिता । मञ्जना विनयेन नम्नः ॥१५॥

**्रेश रुपणः 🎠** 

कृपणः कपटकथानकैर्हरति दिनानि बहूनि । हितकार्यं जानऋषि हि न दिश्चति हन्त वस्ननि ॥ न दिशति हन्त वस्नि, बहुन् संलापान्कुरुते । कार्ये त्रुटिम्रपदर्श्य मृषा ह्यपलापान्कुरुते ॥ यत्किश्चत्प्रददाति कृच्छ्तः कालक्षपणः । प्रायः परपरिभोग्यधनोऽयं धन्यः कृपणः ॥ १६ ॥

कपटकथानकैः कपटभृताभिकोंकोक्तिभिः। वसूनि धनानि। अस्यां संस्था-याम्, अथवा अस्मिन्कार्ये, एषेषा त्रुटिरस्तीति मिथ्या, अपलापान्निह्नवान्। कृच्छ्रतः कालक्षपणः, कष्टात् समययापकः। मरणोत्तरं परैः (जामातृप्रभृ-तिभिः) परिभोग्यधनः अयमवश्यं धन्यः!! साधारणलोकानां धनं स्त्रोप-भोगे आयाति, अस्य तु परोपभोगे इति॥ १६॥

→ अध्यानिन्दा अ≪-

निन्दां नीतिविदां पुरः कस्यचिदाप न विधेहि ।
यदाप निन्दनीयो भवेदिह सन्ततमवधेहि ॥
इह सन्ततमवधेहि, देहि कर्णं मम वचने ।
विश्वासः सुजनेषु याति निन्दापरिरचने ॥
ते हृदयं लघु विद्युराप प्रकृतिं तव मन्दाम् ।
हृदयतुच्छताव्यक्तिकरीं सुजन त्यज निन्दाम् ॥१७॥

नीतिज्ञानाममे कस्यचिदिप निन्दां न कुरु । अवधेहि अवहितो भव । सुजनानां मध्ये विश्वासो याति । ते (सुजनाः) तव हृदयं लघु, तथा तव अकृतिं च मन्दां विद्युः जानीयुः । हृदयस्य तुच्छतायाः (लघुतायाः) प्रका- श्रनकरीम् ॥ १७॥

→ৠ पण्डितैः सह द्र्पः ५४-

मिथ्यागर्वभरेण ये वित्सु मानमिच्छन्ति । सुहृदः श्रत्रुकृत्य ते पदमहिते यच्छन्ति ॥ पदमहिते यच्छन्ति सन्ति तुच्छाशयक्छपाः।
गुणगणमहिता अपि भवन्ति नम्राः सत्पुरुषाः॥
यैः सुजनैः सह कपटरहितचर्या किल पथ्या।
तैः सह सहदय ! गर्वरीतिरतुलं बत मिथ्या ॥१८॥

वित्सु विद्वत्सु । मित्राणि शत्रून् कृत्वा (चित्रः) अहिते (अकल्याणे) पदं यच्छिन्त (स्थापयन्ति) । तुच्छाशयाः कल्जपाश्च (कपिटनश्च) । गुणगणे- भीहिताः (आहताः) । पथ्या हितकारिणी । तैः सह अभिमानपद्धतिः (अभिमानाचरणम्) अतुलम् अत्यन्तम्, मिथ्या अनुचितेत्यर्थः ॥ १८॥

-> किमाहात्म्यम् ५१८-

लोके लम्पटलोभिनो विप्रलभ्य लुण्ठन्ति । सत्यपराः सरला नराः परिभवप्रपगच्छन्ति ॥ परिभवप्रपगच्छन्ति पथ्यवचनेपि च गदिते । जनविद्वेषभयन्ति हन्त विमलेपि च चरिते ॥ चाडुभिरुपगच्छन्ति खलाः संमानं लोके । साधृन् सरलत्यापि कष्टपतितानवलोके ॥ १९ ॥

लम्पटाः (पारदारिकाः) लोभिनश्च । विप्रलम्य लुण्ठन्ति, प्रतारणां कृत्वा धनमपहरन्ति । परिभवम् , अवज्ञाम् । जनानां विद्वेषम् (लोककृताम् , अरुचिम्) प्राप्तवन्ति । चाटुभिः मिथ्याप्रशंसाभिः ('ख़ुशामद')॥ १९॥

-> अः कवीनामुत्कर्षः ॥ ४५-

के वा कविचरितानि वत परिचेतुं प्रभवन्ति ? ये चरितैः साधारणैस्तुलयितुमेव विदन्ति ॥ तुलयितुमेव विदन्ति लोकघटनाभिनिंखिलान् । ते वोद्धं प्रभवन्तु कथं वा लोकान्विरलान् ? ॥ मञ्जनाथ ! विनिकारवहा धिग् धिक् परसेवा । हन्तेतरथा सन्ति कवीनामग्रे के वा ? ॥ २० ॥

ये जनाः, साधारणैः चरितैः, साधारणलोकानामाचरणैः तुलनां कर्तुसेव जानन्ति, तेषां मध्ये के वा कविचरितानि ज्ञातुं प्रभवन्ति ! न केपि । ये साधारणलोकानां घटनाभिनित्विलांस्तुलयन्ति, ते विरलान् (दुर्लभान्) लोकान् ज्ञातुं कथं शक्तुयुः ? विनिकारवहा तिरस्कारकारिणी । अन्यथा कवी-नामप्रे (कविसमानाः) हन्त के सन्ति ॥ २०॥

**्रि** खामी •्रि•

स्वामी सहदयसेवके खयमभिरुचिमभियाति । सावधानसेवासुखी संमानं प्रददाति ॥ संमानं प्रददाति नातिद्गाद्यवहरते । अवशतयाऽऽगसि संनतेऽपि मधुरं व्याहरते ॥ सहदयता-प्रभुतात्यरम्यरीतेरनुगामी। अचलः खवचसि, निर्मलस्तु हृदि, विरलः खामी २१

सहृद्ये सेवके । स्वयम् अभिक्षिं (प्रसन्नताम्) याति । सावधानया सेवया सुखी संतुष्टः । अवशतया (पारवद्येन) आगसि अपराधे संजातिषि । व्याहरते भाषते । मधुरवचनैक्पिद्यतीत्यर्थः । सहृद्यतया, प्रभुत्वेन चेति प्रायो विसंवादिस्यां गुणाभ्यामाद्या, अत्रप्व रम्या या रीतिस्तत्या अनुगामी । विरलो दुर्लमः ॥ २१ ॥

-₩ राजा 🄆

राजा निजजनरञ्जनाद्वशयति सकलजगन्ति । इह नयनानि नवोदिते शशधर इव नन्दन्ति ॥ शशधर इव नन्दन्ति यन्ति शासनमनुरक्ताः । प्राणानपि वितरन्ति, विषमसमये नृपभक्ताः ॥

# बलतो न नियम्येत प्रजा चिरमपि सम्राजा। जाने, निर्मलशासनेन हृदि रमयति राजा॥ २२॥

निजप्रजाजनानामनुरक्षनात् । इह अस्मिन् राजनि । नवोदिते शक्षधेरे इव, द्वितीयाचन्द्रे इव प्रजानां नयनानि नन्दन्ति हृष्यन्ति । अनुरक्ताः प्रजा-स्तस्य शासनमनुसरन्ति । विषमे समये [आपत्काले] । महता सम्राजा चक्रवर्तिनापि, वलात् प्रजा, चिरकालपर्यन्तं न नियम्येत (शास्रेत) । रम-यति सुखयति ॥ २२ ॥

-अ राजकर्मचारिणः %भाव्यं भूपतिसेवकेर्द्रद्शिभिर्भूरि ।
राजप्रजयोर्यद्भवेत्कार्यं सुखभरपूरि ॥
कार्यं सुखभरपूरि भवेदुत्साहो लोके ।
बलमात्रात्प्रभवन्ति दमियतुं लोकमहो के ?
जयपुरदण्डविभागभूतवृत्तं नः श्राव्यम् ।
भूपसेवकैः कार्यविधो वत भूरि विभाव्यम् ॥ २३ ॥

भूपितसेवकैः राजकर्मचारिभिः । अतिपरिणामदर्शिभिभां स्यम् । भावे प्रत्ययः । राजा च प्रजा च, तयोरुभयोः । यत् यसात् । सुखभरम् आनन्द-भरं पूरयति, आनन्दसन्दोहकारकं भवेदित्यर्थः । पूरयतेर्णिनिः । बळप्रयोग-भात्रेण प्रजाजनं दमयितुम् अहो के प्रभवन्ति ? जयपुरराज्यस्य दण्डविभागे (कोतवालीविभागे) संजातं वृत्तम्, असाकं श्राब्यं श्रवणीयम् ।

संवत् १९८४ तमस्य वःसरस्य भाद्रपदशुक्षपञ्चम्यामकसात् कंचित् शकटिचालकमवलम्बय दण्डविभागीयाः पुरुषा उद्गिक्ता अभवन् । एतस्मिन् विषये
पारैवर्यापारिमिः सह दण्डविभागीयानां घोरो विसंवादः समघटत । बलप्रयोगेण दण्डविभागीयास्तमिममभियोगं शमयितुमैच्छन् । परं सोयमसद्धोऽभूत्प्रजायाः । साधारणोपि विषयोयमेतावतीमतिभूमिं गतो येन हि दण्डविभागानमध्येराजमार्गं प्रजाजनोपरि नलिकास्च( बन्दूक-)प्रयोगोऽभवत् ।

व्यापारिप्रमुखैर्नागरिकेर्नगरस्य सर्वेप्यापणा निबद्धाः । नगरे भयक्करी अभूत-पूर्वा शून्यता, दिनपञ्चकं यावद्विलोक्यते सा । दीना अन्नाद्यावश्यकवस्तुनि-मित्तमितस्ततोऽभाम्यन् । दण्डाधिकृता बलप्रयोगेण, कूटनीत्या चापणानुद्धा-टियतुं मुहुर्बाध्यानकुर्वेछोकान् । अहर्निशं राजमार्गेषु शस्त्रास्त्रस्त्र पदातिसे नाऽश्वारोहसेना च चक्कमणमकरोत् । नानोपायैः प्रजामभीषयच । परं सरलापि जयपुरप्रजा आपणोद्धाटने न संमता, अभवत् । अन्ततस्तु जय-पुराभिजनैक्चैर्न्यायाधिकारिभिः प्रजां सान्त्वैराश्वास्य, तदुक्तीः स्वीकृत्य, आपणा उद्घाटिताः । अत एवोच्यते-''राजकर्मचारिभिः परिणामे दृष्टि-निधेया । न केवलेन बलेन प्रजा नियन्निता भवतीति ।'' ॥ २३ ॥

+<del>}{(</del> मन्त्री <del>}}</del>

मन्त्री हितकरमञ्जाप्रगुणो निपुणो भाति । विद्वानिप मन्त्री स किं यो न हितं विद्धाति ॥ यो न हितं विद्धाति प्रजानां दमनाऽऽशंसी । केन्नलनलपरनशो निन्दयति नगरध्वंसी ॥ यस मतिर्जनताहिताय नृपमतानुमन्त्री ॥ मान्यो मौलिक एव महाते स हि नृपमन्त्री ॥२४॥

प्रगुणः अनुकूलः । स किं मन्नी ? अपि तु नास्ति । दमनम् आशंसिति (कथयित आशास्ते वा) । केवलवलप्रयोगस्य अधीनः । नगरविनाशकस्ता- हक् मन्नी राजानं निन्दयित । प्रजासु राज्ञो निन्दां कारयतील्यथः । जनताया हितार्थं नृपमतं अनुमन्यते या । अर्थात् हितमनुसंधाय राज्ञः प्रजायाश्चीभ-योर्मतानुसारिणी । मन्यतेः शतृ कीप्। मौलिकः परम्परातो राज्ञः सेवक-सहेशवासी । मह्यते प्रशस्ते ॥ २४ ॥

→अ अन्योक्तिरूपेण नीतिः ३६६-चातकः।

चातक चतुरम्भोधयः परितः सरितः सन्ति । कति कति वा जगतीतले जलाशया न लसन्ति ॥ जलाशया न लसन्ति, निःस्पृहो नयमे कल्ख्य । हन्त महान्तो हदा अपीये तृह्यं नालम् ॥ सेघमेकमवलम्ब्यं दृरिताभ्यर्थनपातक । महतामपि शिक्षाप्रदास्ति दृहता तव चातक ॥ २५॥

चत्वारः अम्भोधयः (समुद्राः)। कृति जलाशया न सन्ति ? अपि तु बहवः सन्ति । इसे हदा अपि ते तृश्ये अलं न (पर्याक्षाः न)। द्रीकृतम् अभ्यर्थनस्य (याचनस्य) पातकं येन, तत्संबुद्धः ॥ २५ ॥

→ असे मेघः ४५५

जलधर धावसि दूरतो वहसि भूरितरवारि।
केन नाभिनन्दिष्यते कार्यसेतदुपकारि॥
कार्यसेतदुपकारि वारि यत्परितो वर्षसि।
श्राम्यसि लोकहिताय, तेन भूमावुत्कर्षसि॥
किं बहुना, त्वदधीनसेव जीवनमित्यवधर।
भूमेर्भर्ता सत्यमेव धन्यस्त्वं जलधर॥ २६॥

सूरितरं (बहुलम्) वारि । इदम् उपकारकं कार्यं केन जनेन न अभिन-न्दिष्यते (अनुमोदयिष्यते)। अपि तु सर्वेः । उत्कर्पसि, उत्कृष्टो भवसि । जीवनं, जलं जीवितं च । अवधर, अवधिहि, जानीहीत्यर्थः । सत्यं स्वं भूमेर्भर्ता, (भरणकरः, स्वामी च)॥ २६॥

> धाराधर धरणीमिमां वारिभरेण धिनोषि । किमत एव गर्जिस सखे १ गर्विमितीव तनोषि १ ॥ गर्विमितीव तनोषि, मौलिमारूढो दृप्यसि । भूमिर्दिरितीकृता तावता किं वत तृप्यसि १

दूरे सरितां पूर्तिरस्तु, वापीरिप परिहर । चातकशिशुरिप नो ततर्प किं वहु धाराधर ! ।।२७॥

धिनोषि प्रीणयसि । इतीव (असादेव कारणात्) गर्वं करोषि ? मस-कमारुद्धा, गर्वं करोषि ('सिर चढा है' भावः)। नदीनां पूर्तिः दूरेऽस्तु, वापीः अपि स्राज, वापीनामपि वार्ता दूरेऽस्तु, इति भावः। बहु किम्, अधिकं किम्! चातकस्य शिद्युरपि (न चातकः, अपि तु तस्यापि शिद्युः!) न नुस्रोऽभवत्॥ २७॥

वारिद वारि ददासि वत लोकानुत कुश्नासि । यत्प्रचण्डधरामरैर्जगदेतन्मश्नासि ॥ जगदेतन्मश्नासि, अलमलं तव वर्षाभिः । विरम सखे ! विरमाऽद्य कृतं करकावर्षाभिः ॥ प्रकृतिनिर्दयस्त्वमसि विरहिणीजनतरवारिद । सुखकरवर्षणपरो भवेभीः प्रियतर वारिद ॥ २८ ॥

बत (अहो!) जलं ददासि। उत (अथवा) लोकान् कुझासि चूर्णयसि ('कथल्या निकालना' जयपुरीयभाषा)। प्रचण्डधारासारैः। करकाः वर्षा-पाषाणाः तेषां वर्षाभिः कृतम् (अलम्)! विरहिणीजने तरवारिं खड्नं ददाति सः। वियोगिनीनां पक्षे धनजल्धाराणां विरहोदीपनकरत्वात्खङ्गसाम्यम्। आदौ-वारिद् वारिदेति, अन्ते तरवारिद्, तरवारिदेति यमकः। मशासि, अलमिति संहिताऽभावोऽविवक्षया॥ २८॥

→ अः रत्नविकेता अस्-

श्राम्यति मणिमयमाभरणसमुदयमिह विनिधाय । ग्रामीणकबहुले बहिर्ग्रामेऽसिन् सुचिराय ॥ ग्रामेऽसिन् सुचिराय केनचित्पृष्टो नायम् । प्रभाभासुरो रत्नचयोपि च दृष्टो नायम् ॥

# काचकण्ठिकाप्रश्नभरैर्भ्यः परिताम्यति । ग्राहकजनविरहेण रत्नविकेता श्राम्यति ॥ २९॥

मासीणकाः (निन्दायां कन्) बहवो यसिन्नीहरोऽसिन् वहिर्मामे (नग-रतोऽतिदूरे, 'बाहरला गाँव') मणिमयं भूपणसमुहमिह (असिन् स्थाने इति अङ्गल्या निर्देशः)। विनिधाय स्थापियत्वा सुचिरम्, अतिभारवहन-परिश्रमात् चिरकालपर्यन्तं श्राम्यति खिचते। प्रभया भासुरः (दीप्यमानः) अयं रतसमूहः। भूयः पुनः (रतानामविक्रयणसत्तायामि ) काचिनिर्मितानां कण्ठिकानां कण्ठमालानाम् ('जँज़ीरा' 'कण्ठी' भाषा) प्रश्नसमूहैः परि-त्रप्यते॥ २९॥

श्री सौगन्धिकः । सौगन्धिकः । पामरपुरीग्रपगतवानिस केन ?
वक्कलकुसुमसारं सखे प्रकटितवानिस केन ?
प्रकटितवानिस केन, केन तव वार्ता पृष्टा ?
सुरभितसकलिदिशापि केन सामग्री दृष्टा ?
सञ्जुनाऽथ गन्धेन नेह फलमलमभिसन्धिक ।
व्यर्थ ताम्यसि, विरम सखे हंहो सौगन्धिक ! ॥३०॥

पामराणां हालिकप्रायाणां पुरीम् । केनोपगतवानसि, किमथंमागतोऽसि ?' बकुलस्य (मोलिश्री-) कुसुमानां सारम् ('इत्र') किमिति उद्गावित-वानसि, अथवा प्रामीणानां संसुखे द्शितवानसि । सुरिभताः सकलाः दिशा यया सा । अलम् अभिसन्धिर्यस्य तत्सम्बुद्धिः । पर्याप्तविचारशालिबिला-सेपः । अलम् (न) अभिसन्धिर्विचारो यस्येति वा । सुमनोहरेण गन्धेन इह न फलम् ॥ ३०॥

-¾ मालाकारः ¾-मालाकारक हे सखे ! तरुपरिचयचतुरोसि । किं त्वामहमवबोधये खयमवधानपरोऽसि ॥ स्वयमवधानपरोऽसि, ततः किं मोहं तनुषे ? वकुलकुन्दकरवीरतरूस्तुल्यानिय मनुषे ? आद्यः सौरभभरैदिंगन्तान् भरिता नायक ! अन्ये दर्शनसुखाः, सखे मे मालाकारक ! ॥३१॥

तरूणां परिचये गुणागुणपरीक्षणे चतुरः । त्वाम्, अहं किम् अवबोधये ? रवदोधनस्यावश्यकता नास्तीत्यर्थः । मोहम् प्रमादम् । आद्यः वकुलः, दिगन्तान् (दिग्वभागान्) भरिता प्रयिष्यति । नायकेति आदरार्थं संबोध्यनम्—(यथा जयपुरे 'पटैल' इति ) । अन्ये कुन्दकरवीरादयो दर्शनमान्ने सुलकारकाः ॥ ३१ ॥

मालाकार! महीरुहामारोपणचतुरेण ।
ये वृक्षा निचितास्त्वया भृशमभिलापभरेण ॥
भृशमभिलापभरेण रोपिता रम्यारामे ।
वृद्धिं नीता यत्नशतैः, फलिताः परिणामे ॥
मृदहस्तमुपगता इदानीमयि सुविचारक!
तरवस्ते म्लायन्ति हन्त हे मालाकारक ॥ ३२ ॥

महीरुहां वृक्षाणास् । किवन्तस् । आरोपणचतुरेण त्वया, सृतस् (अख-न्तस्) अभिलापभरेण (पूर्णाभिरुचिपूर्वेकस्) ये वृक्षा निचिताः परीक्षण-पूर्वेकं स्थानस्थानेभ्यः अवचित्य संगृहीताः। परिणामे अन्ते (स्वफलोद्गमकाले) फलिताः । ते वृक्षा मृद्धस्तपितताः सन्तः, इदानीं म्लायन्ति । सुविचार-केखनेन त्वं सुविचारकोसि, अतः स्वयं संवर्धितानां फलितवृक्षाणामेवमज्ञ-हस्तादनादरणं नोचितं मंस्यसे इति सूच्यते ॥ ३२ ॥

मालाकारक! कण्टकैर्मा किल कोपम्रपेहि। गन्धगुरोः पाटलतरोर्गुणमनु दृष्टि देहि॥ गुणमनु दृष्टिं देहि, ते हि दृष्धिणता विदिता। त्यजिस बहु खल्पार्थमहो ! धन्या ते कृतिता॥ अङ्कगतोपि मृगाङ्कपतेरङ्कः सुविचारक! किं किरणेषु न लोपमेति भो मालाकारक?॥३३॥

गन्धेन गुरोः प्जनीयस्य पाटलवृक्षस्य (प्रसिच्चनुसारं 'गुलाव' वृक्षस्य) सुगन्धगुणं प्रति दृष्टिं देहि ! ते तव दक्षिणता (चतुरता) सर्वत्र प्रथिता । स्वल्पस्य कृते बहु त्यजिस ! अहो ते कृतिता पदुता, धन्या (काका आक्षेपः)! सृगाङ्कपतेः चन्द्रस्य अङ्कगतः (मध्यगतः) अपि अङ्कः कलङ्कः, किं किरणेषु लोपं न एति ? अपि तु लुप्यत एव ॥ ३३ ॥

### →>> मधुकरः -⟨←

मधुकर ! भोदय मानसं मधुरमरन्दधरासु ।
माधिनकाऽऽकलितासु सुखमुपवनसुखदधरासु ॥
उपवनसुखदधरासु मालती विकसति कामम् ।
मङी विलसति, पाटलापि मुदमयति निकामम् ॥
मा मा मुद्रितमुखो मुझकान्तारं संचर ।
सरसिजगन्धोनमादम्त वरवन्धो मधुकर ! ॥ ३४ ॥

मधुरमकरन्दधारिणीषु, माधिवकालताभिः आकलितासु (व्याप्तासु), उपवनस्य सुखदासु धरासु (भूमिषु), सुखं यथा स्यात्तथा मानसं मोदय प्रीणय। निकामं बाढम्। सुदम् अयित, फुल्लतीत्यर्थः। सुदितसुखः, निर्वेदः विषादाभ्यामाकुञ्जितवदनः। ('सुंह बांधे हुए!' अयं भावः) सुञ्जवने न संचर (भ्राम्य)। निषेधार्थको मा न तु माङ्। कमलगन्धवशाजातो यः प्रमोदोन्मादस्तेन मत्त!॥ ३४॥

**+**<del>}{</del>€ कोकिलः }<del>}</del>

कोकिल ! पश्चममश्चयेरश्चितकुसुममरेषु ।
मधुमकरन्दधरेषु सुखप्रपवनतक्तिकरेषु ॥
उपवनतक्तिकरेषु येषु सौरभप्रपधत्ते ।
तेषु हि ते कलकुजितं नु शोभाष्रपदत्ते ॥
कडुकरीरविपिनेऽत्र काककलितेऽयमहो किल ।
को वा कलरवसदवसरो वद बन्धो कोकिल ! ३५

अखिताः (उत्कृष्टाः) कुसुमभराः येषु, मधुरमकरन्दधारकेषु, उपवनतरुसमूहेषु, सुखं यथा स्थात्तथा पञ्चमस्वरम् अञ्चयेः प्रचारयेः, गत्यर्थाण्णिजन्तादञ्चतेल्क् । कोकिलस्य पञ्चमस्वरेण काक्ली प्रसिद्धा । उपधत्ते
(संनिधत्ते आश्चिष्यतीत्वर्थः)। ते तव। अहो ! काकैः कलिते व्याप्ते, कटूनां
(निकृष्टानामित्यर्थः) करीरवृक्षाणां वनेऽत्र, (अस्मिन्)। ते कल्रवस्य
सन् (उत्तमः) अवसरः कः (कीद्दशः) ? अपि तु नास्तीत्यर्थः । हे
कोकिल ! वद॥ ३५॥

→₩ महिकावृक्षश्च वानरश्च ४५-

वानर ! या नरमण्डलीमण्डनमवनौ भाति । सा खरनखरैस्तावकैर्मछी क्षयमुपयाति ॥ मछी क्षयमुपयाति, याऽतिरम्या रमणीनाम् । कुचकलशे द्यंतिमेति हन्त नवहारमणीनाम् ॥ सौरभमस्याः सौकुमार्यमविदन् रभसाकर ! पाटितवानसि निर्दयं नु किम्रु हे हतवानर ? ॥३६॥

या मली ('बेला' इति हिन्दी ) अवनी पृथिन्यां नरमण्डल्याः मनुष्य-समाजस्य, मण्डनं हारादिनिर्माणद्वारा भूषणं भाति, सा तावकैस्वदीयैः खेरैः (तीक्षणैः) नखरैः क्षयं याति । या मली, रमणीनां खीणाम् अतिष्रिया । रमणीपदेन, 'याः खियो रमणचतुरास्ता एव मिलकाप्रभृतिपुष्पाणि परिविन्वत' इति घोत्यते । या च रमणीनां कुचकल्हो, इन्त (प्रमोदे) । नवानां हारमणीनाम् (मौकिकनिर्मितहारस्य रतानाम्) द्युति शोभाम् एति । खीणां स्तनतटे मौकिकमालेव, प्रथितकलिका या मली शोभत इति भावः । हे रभसस्य आकर ! (स्थान !) अविचारितकारक ! इत्यर्थः । हे वानर ! अस्याः (महयाः) सौकुमार्यं कोमलतां सौगन्ध्यं च, अविदन् अजानन् सन् । निर्देषं यथा स्थानथा किमिति पाटितवानिस विल्वनवानिस, १ एवंविधेषु मृदुल्व-स्तुषु ये एवमकाण्डवीरायितेन निजदाक्षिण्यं प्रकटयन्ति, तेऽपि वानरसमाना एवेति ध्वनिः स्पष्ट एव सहदयेषु । वानर यानरेति प्रासः । याति याति, रमणीनां रमणीनामिति यमकश्च ॥ ३६ ॥

**⊷**% तरुणीवृक्षश्च वानरश्च %े

उपननवीथी मुद्मयित यत्परागिवसरेण ।

रूपे गन्धे चाऽसमा याऽखिलकुसुमभरेण ॥

याऽखिलकुसुमभरेण नापि वत तुलियतुमुचिता ।

यत्कुसुमावलिरिखलसहृद्यैर्वश्वसि निहिता ॥

सेयं छिना वानरेण तरुणीधनवीथी ।

शून्या हन्त विभातु तया कथमुपननवीथी ? ॥३७॥

यसाः परागप्रेण उपवनवीथी, मोदं प्राप्तोति शोभते इस्रथः। रूपे गन्धे च संपूर्णकुसुमसमूहेन असमा अवाधारणा (अतुल्जनीया)। तुल्यितुसु-चिताऽपि न, अनया सह अन्येषां पुष्पाणां तुल्जाकरणमप्यपमानोऽस्या इति आवः। तरुण्याः ('गुलाबस्य') निबिद्धा वीथी (पंक्तिः)। तथा शून्या उपवनवीथी कथं विभातु। न शोभेतेस्यथः॥ ३७॥

### → अध्यवा सिंहः ३६६०

एकाकी बत निर्भयं नदित शैलशिखरेषु ।
सिंहयुवा करिशावकेष्वपि चीत्कारपरेषु ॥
अपि चीत्कारपरेषु, नास्य संभ्रममवलोके ।
कः सहेलमवधीरयेत कुपितं किल लोके १ ॥
पश्चाननसंचारपथे कः शौर्यविपाकी १
बहुलेष्वपि वन्गत्सु मुगेष्वयमस्त्येकाकी ॥ ३८ ॥

करिक छमेपु चीत्कारं कुर्वत्स्विप निर्भयं नदित गर्जित । अस्य सिंहस्य संभ्रमम् (चाकित्सम् 'घबराइट')। कुपितमेनं सिंहं छोके कः पुरुषः हेलया अवधीरयेत तिरस्कुर्यात् ? न कोपीत्यर्थः। पञ्चाननस्य सिंहस्य संचारमार्गे को जनः (शौर्यस्य विपाकः प्रोढिः पूर्णता वा यस्येदशः) अस्ति ? न कोपि। बहुषु अपि मृगेषु वलगत्सु इतस्ततो धावनेन चापल्यं दर्शयत्सु ॥ ३८॥

**→**श्चि जर्रात्सहः ।श्चे**→** 

शेते शैलिशलातले तप्तस्तरुगहनेषु ।
सिंहयुवा मदमन्थरः पुरा निविडिविपिनेषु ॥
पुरा निविडिविपिनेषु यस्य परितो भयमासीत् ।
मदमिलनापि हि दन्तिघटा सिवधे नाऽऽयासीत् ॥
पश्यत ! हन्त स एव जरासमये सम्रुपेते ।
पङ्के नतम्रुखमेवमद्य हा ! क्षुधितः शेते ॥ ३९ ॥

निबिडविपिनेषु अतिघनानां वनानां मध्ये तरुगहनेषु घनवृक्षेषु ('वृक्षोंका झुरमुट') तृतः अतएव मदेन अलसः सन् यो युवसिंहः शैल-शिलाफलके पुरा शेते। 'पुरि लुङ् चास्मे' इति लद्द । परितो दूरदू-रपर्यन्तम् यस्य सिंहस्य भयमासीत्। एकस्य दन्तिनः का कथा हस्तिनां घटा (समूहोपि) सविधे, तस्य निवासस्य समीपे। नायासीत् नाग-च्छति सा। स एव नतसुखं यथा स्यात्तथा (दुःखक्षोमेण मसक्मवनमस्य) हा हन्त! अद्य क्षुधितः पङ्के (बलाभावेन स्वच्छस्थानपरिवर्तनाभावात्) होते॥ ३९॥

#### 

वन्धो तरुवर ! तावकान् गुणान् के न जानन्ति ? श्रान्ताः पान्थास्तावकीं छायाम्रपजीवन्ति ॥ छायाम्रपजीवन्ति तदिप तव कायं छनते । पापाणेरुपहत्य हन्त पीडां परिसुवते ॥ दिशसि मधुरफलमेव तदिप हंहो गुणसिन्धो ! परहितदत्तशरीर ! धन्यधन्यस्त्वं वन्धो ! ॥ ४० ॥

हे उत्तमगृक्ष ! तावकान् त्वदीयान् । श्रान्ताः मार्गपरिश्रमेण खिन्नाः पान्थाः पथिकाः ते छायामुपजीवन्ति छायामाश्रित्य जीवन्तीत्यर्थः । कार्य छनते, शरीरं पाटयन्ति । लूधातोरात्मनेपदे लह् । पाषाणस्ताद्यित्वा तव पीडामुत्पादयन्ति । पूङ् प्राणिगर्भविमोचने, लटो बहुवचनम् । तद्पि (तदापि) मधुरमेव फलं दिशसि । शब्दशत्त्या, अपकृतोपि त्वं तेम्य उत्तमं परिणाममेव प्रत्यर्पयसीत्यपि ध्वन्यते । परस्य हिताथं दत्तं शरीरं येन । बन्धो ! त्वं धन्येम्यो धन्यः, अतिधन्योऽसि ॥ ४० ॥

#### **५**% किंशुकः ।%⊷

किंशुक ! किं शुकचञ्चतः साम्ये मोदमवैषि ! किम्र सौरभगुणतः सखे संमानं समुपैषि ! संमानं समुपैपि बन्धुवर ! कथमिव लोके ! दर्शनसुखमवमुच्य नापि ते फलमवलोके ॥ क॰ नि॰ १७

# रङ्गमात्रमुपद्र्य दूरतो मोहितग्हुग्रुक ! वक्रो विलससि विटपशिरसि तचित्रं किंशुक ॥४१॥

शुक्रचञ्जतः (चड्डवा सह) साम्ये मोदं किमनुभविस ? न योग्यस्ते हर्षं इत्यर्थः । सागन्ध्यगुणद्वारा किं संमानं प्राप्तोषि ? अपि तु न । दर्शने सुखमात्रं विहाय । नयनविमोहकं वर्णमात्रं दूरतः प्रदर्श्य मोहं प्रापिताः बहवः शुका येन । रङ्गमात्रेत्युक्तया होलिकादिपूपयुज्यमाने रङ्गमात्रे ते उपयोग इति स्मार्थते । एवं सत्तायामपि—शाखाशिरसि गर्वाद् वक्रो राजिस, तदाश्चर्यमि-त्यर्थः । पलाशपुष्पाणि स्वभावतो वक्राणि ॥ ४९ ॥

#### **→**श्चित्रहणी •श्चे

तरुणीतरुवरमिय सखे सावहेलमवयासि ।

कण्टककलित इतीव चेत्सोत्प्रासं विजहासि ॥

सोत्प्रासं विजहासि न हानि तस्य विलोके ।

को वा सौरभगुणान ग्रुग्धो भविता लोके ?

किं तु सखे तद्गन्धरङ्गरहिता वनधरणी ।

कां सुपमाम्रुपयातु ? यदि च्छिना वरतरुणी ॥४२॥

अधि सखे सावहेळं सितरस्कारम्, अवयासि जानासि । कण्टकैनिचित इस्येव कृत्वा यदि सोळुण्टनं (सितरस्कारम्) त्यजसि, लोके सुगन्धगु-णात्को वा जनो सुग्धो न भविता ? (भविष्यति )। किं तु तस्याः (तरुण्याः) बान्धेन, रागेण (वर्णेन) च रहिता वनभूमिः कां शोभां प्राप्तोतु ? न तया विना शोभेत्यर्थः ॥ ४२ ॥

<del>--{</del>% मयूरः %<del>-</del>-

वहीं वर्हभरोन्मदो नन्दित विटपघनेषु । निजिशिखण्डमुह्णासयन् नृत्यति नीपवनेषु ॥ नृत्यति नीपवनेषु वहुलमामोदं धत्ते । केकाभिर्विपिनानि मुहुर्मुखराणि विधत्ते ॥ चित्ररुचिरसुपमामुदीक्ष्य कः स्यादुणगर्ही ? यदि भ्रजङ्गभोजी न भवेत्सोयं वत वहीं ॥ ४३॥

पिच्छभारेण उन्महो बहुरुमहो सयूरः। शाखानां घनगुच्छकेषु मोदते नीपवनेषु कदम्बवनेषु। चित्रां रुचिरां च शोभाम्, चित्रे रुचिरां वा, उदीक्ष्य को जनः तस्य चित्रगुणस्य गहीं निन्दको भवेश कोपि। गहेतेणिनिः। सर्पभोक्ता, भुजङ्गानां विटानाम् उपयोक्ता च॥ ४३॥

**~**शः कुश्ररः •शे~

कुझर ! किं जरया कुशः क्षित्रयसि कदर्थनेन ।
पूर्व तव मानोऽनिशं न कृतः केन जनेन ?
न कृतः केन जनेन विस्मयो वीक्ष्य भवन्तम् !
समर्राशरित विजयोऽप्यखेलदुपलक्ष्य भवन्तम् ॥
मनसि धेर्यसाधेहि पुरा निर्यन्मदनिर्झर !
देवदुर्विलासं सहस्र हंहो नृपकुझर!॥ ४४॥

जरया कृशस्त्वं लोकानां कद्र्यनेन 'अशोभनोयमनुपयुक्तोऽयम्' इत्याद्य-नादरेण किमिति क्रेशमनुभवित ? पूर्वं नवयोवने । भवन्तं वीक्ष्य विस्मयः 'अहो कियद्विशालयुत्तुङ्गं चास्य शरीरम्' इत्याश्चर्यम् । समरशिरिस युद्धस्य अतिप्रधानेऽवसरे, भवन्तसुपलक्ष्य भवदुपलक्ष्येणेव (त्वद्वलम्बनेनवेत्यर्थः) विजयोऽप्यखेलत् । भवदाश्चर्येण युद्धे विजयः क्रीडातुल्योऽभविति स्च्यते । पुरासमयस्य हे निर्मलन्मद्धारक! (निर्यन्तो मदिनर्झरा यस्य) सम्प्रति दैवस्य दुर्विलासं सहस्व ॥ ४४ ॥

करिणः किल भूपालकुलभवने द्युतिसपयन्ति । तत्र निर्विशङ्कं स्थिताः संमोदं कलयन्ति ॥ संमोदं कलयन्ति, यन्ति कठिने किल कार्ये।
तत्र हि निजवलमर्पयन्ति नान्यैर्निर्घार्ये॥
कृतिघटिकागणनापरस्तु कश्चिद्धत कृपणः।
कथमिव भवने स्थापयेत महतः किल करिणः॥ ४५॥

गजाः राज्ञां पारम्परिकस्थाने, (परम्परातो ये गजान् स्थापितवन्तस्त एव तस्कर्मणि समर्थाः, नाधुनिकाः इति ध्वन्यते) अथवा राजकुलस्य प्रासादे। शोभाम् उपयन्ति लभनते। इण् गतौ। अन्यैः निर्धारयितुं विचा-रियतुमपि दुष्करे, किठने कार्ये यन्ति (गच्छन्ति)। तत्र निजबलं चार्प-यन्ति। कृतिघिटकानाम्, 'अद्य चतुर्धिटकानाम्, अद्य च द्वे घटिके याव-दिति' कार्यकालघटिकानां गणनातत्परः कश्चिद्दरिद्दस्तु महतो गजान् भवने कथं स्थापयेत॥ ४५॥

मत्तमतङ्गज! मदभरान्मा फुङ्कतिमादेहि!
आधोरणपद्दलनमनु किञ्चिद्दशमाधेहि ॥
किञ्चिद्दशमाधेहि, कथं त्वां पद्मां दलयति ।
अङ्कशसंक्रपणेन शिरसि, बत विकलं कलयति ॥
गिरिसमानगुरुगात्रतोऽपि फलमीप्सिस किं गज १
यत्तव खेलति शिरसि खलः किल मत्तमतङ्गज! ॥४६॥

हे मत्तराज! मदभरात् (मदोद्रेकात्) फूत्कारं मा कुरु! आधोरणस्य (हस्तिपकस्य) पद्मां दलनं प्रति किञ्चित् दृष्टिं स्थापय। शिरिस अङ्कराद्वारा संकपणेन क्षोदनेन, त्वां विद्वलं करोति। पर्वतसमानेन गुरुणा (दीर्घेण ससारेण च) गात्रेण किं फलं प्राप्तुं वाञ्छिसि? आम्रोतेः सन्। यत्तव मस्तके दुर्जनो विकृग्भते खेळतीत्यनेन, दुर्जनोपि न रीत्यनुसारं व्यवहरित, अपि तु सोपि हेळया कीडतीति ध्वन्यते॥ ४६॥ **्रें दीपकः** ﴾्रें

हंहो दीपक ! दीप्यसे कनककृताधारेषु ।
मदालस्यघूणिंततनुर्नृपशयनागारेषु ॥
नृपशयनागारेषु नीयसे निलनमुखीिभः ।
पटगुण्ठनमनुरच्य चिकतमवनितमुखीिभः ॥
एवमाहतोऽप्येपि यथोन्नतिमसितसभीपक !
तथा स्नेहमपि समापयसि वत हंहो दीपक ! ॥ ४७॥

हे दीपक! त्वम् नृपाणां शयनागारेषु, (राज्ञां शयनागारिमत्युक्ता स्थानस्य रसपूर्णता, सुरक्षितता च ध्वन्यते।) कनकरिपतेषु दीपाधारेषु ('दीवट'), मदालस्येन धूर्णिततनुः सन्। मन्दवायुना धूर्णमानिशत्त्रस्य दीपस्य शिखाकम्पनं मदालस्यहेतुकमुर्धेक्ष्यते। अतिविलासभोगित्वं व्यक्त्यम्। वायुतो रक्षार्थं वस्तावगुण्ठनं विरच्य, चिकतं यथा स्थान्तथा नितमुद्धीिभः। उन्मुक्तस्थाने वायुतो दीपकं रक्षन्तीनां अत एव स्वदुकूलाञ्चलेन परगुण्ठन्नमारचय्य पदे पदे वायुलहरीिमः कम्पमानिशत्स्य दीपस्य रक्षानिमित्तं चिकतं यथा तथा दीपं प्रति निमतवदनानां निलमुद्धीनां दीपनयनसाम्विकः स्थमावः प्रोच्यते। नीयमानस्य दीपस्य महाभाग्यं द्योत्यते। एवमादतः अपि यथा यथा उन्नतिम् (शिखाया उच्चतया प्रचुरप्रकाशत्वम् उत्कर्षञ्च) एपि, हे असितसमीपक? (असितं कृष्णं समीपं यस्य, स्थानकृष्णीकारक!) तथा तथा त्वं स्नहम् (तैलं प्रेमाणं च) समापयिस। एवं रिसकहद्वैराहन्तस्य, रसमये स्थाने निवसतोऽपि तव, कोयं स्वार्थानुगुणः स्वभाव इत्यान्तस्य, रसमये स्थाने निवसतोऽपि तव, कोयं स्वार्थानुगुणः स्वभाव इत्यान्तस्यः। विरच्येति तु णिचः पाक्षिकत्वेन वोध्यम्॥ ४७॥

दीपक ! दीपयसे समं राजरङ्कभवनानि । न च कश्चिद्धेदं वहसि, किं त्वामभिनन्दानि ? ॥ किं त्वामिनन्दानि, निश्वलः पश्यिस सर्वम् । लोके सकलविभासकोऽहमिति न वहसि गर्वम् ॥ किं तु वसति तव तले तिमिरमयि तमः प्रतीपक ! सेयमकीर्तिः केन लङ्घनीया वद दीपक! ॥ ४८ ॥

राज्ञां रङ्कानाम् (दिरद्राणाम्) च भवनाति समं तुस्यभावेन दीपयसे प्रकाशयसि । अहं त्वां किम् अभिनन्दानि प्रशंसानि । छोट उत्तमपुरुषः । अयि तमसः प्रतीपक! प्रतिकृत्त ! तमोनाशकेत्यर्थः । 'दीपकस्य तत्रे अन्ध-कारः' इति प्रसिद्धा छोकोक्तिः । स एवालङ्कारस्य । केनोपायेन लङ्कनीया मार्जनीया ॥ ४८ ॥

**→{}** खद्योतः •ु}

खद्योतक ! विद्योतसे तरुपोतकनिकरेषु ।

हप्येस्तात ! न तावता तिमिरविनाशकरेषु ।।

तिमिरविनाशकरेषु तेषु का वा गणना ते ?

एतावद्धहु विद्धि ! भवति तिमिरे शोभा ते ॥

यदि हु दि्षतो यासि तपति सूर्ये, प्रद्योतक !

दूरे द्युतिरवहीयसेऽपि वपुषा खद्योतक ! ॥ ४९ ॥

हे खद्यातक! स्वल्पार्थं कन् । तस्पोतकानां छघुनृक्षाणां निकरेषु समूहेषु विद्योतसे प्रकाशसे । पोतकेत्यत्राप्यल्पार्थं कन् । तथा च महत्सु नृक्षेष्विप ते गन्तुं शक्तिनीस्त, अपि तु छघुछघुनृक्षेषु आम्यसीत्यशक्त्यतिशयो द्योत्यते । हे तात! (त्वामहं दयनीयं मत्वा, उपिदशामीति संबोधनेन ध्वन्यते । ) तावन्मात्रेण अन्धकारिवनाशकारकेषु सूर्यचनद्रादिषु न दप्येः न गर्वं वहेः । तेषु तव का गणना ! एतावदेव पर्याप्तं जानीहि, यद-स्थकारे ते शोभा भवति । हे प्रद्योतक! (अहं प्रद्योतकारकोस्मीति भाव-िरवा) दिपतः सन् सूर्यं तपित सति बहिर्यासि! तिहिं द्युतिर्द्रे तिष्ठतु!

स्ववपुषा (शरीरेण) अपि अवहीयसे वियुज्यसे । सूर्यातपेन शीतस्वभाव-स्त्वमेव प्राणिर्वियुज्यसे इति भावः ॥ ४९ ॥

-> लेखिनी १ तव ग्रुखिनः स्ता मसीविन्दवोऽप्यद्य ।
देववशाइधते द्युतिं मौक्तिकतामवपद्य ॥
मौक्तिकतामवपद्य चकासित चित्रं लोके ।
सत्यक्षचि प्रथयन्ति सर्वतो ज्ञानाऽऽलोके ॥
तदिह तथा द्यवितथा चलेरिय रोचितरेखिनि !
मसिग्रुखलेपं कोपि नाक्षिपति ते सिख लेखिनि ! ॥५०॥

हे लेखिन! दैववशात्, (एपु दिनेषु दैवं तेऽनुकूलं तसात्)। अद्य तव सुखिनिष्पितताः मसीविन्द्वोऽपि मौक्तिकतां प्राप्य शोभां द्धते। त्वय- लिखितं यिकिञ्चिन्महामूल्यमिव लोकेराद्रियते, सर्वत्र च शोभा प्रसरतीत्या- श्वयः। यदा तु दैवं प्रतिकृतं भवति, तदा 'यथा लेखन्या आत्मनो सुखं कृष्णीकृतं तथेव लेखकत्याप्याक्षिपतीति अर्थापिततम्। कृष्णाः मसीविन्द- वोऽपि लोके मौक्तिकतां प्राप्य चकासित, दीष्यने, इति चित्रम्। ज्ञानस्य आलोके प्रकाशे (ते मसीबिन्दवः) सत्यां रुचिम् कान्तिम्, सत्यस्य रुचि च। सर्वतः प्रव्यापयन्ति। रोचिताः अभिनन्दिताः प्रदीक्षश्च रेखाः लेख- पञ्चयो यस्यास्तत्मबुद्धौ। अयि लेखिनी! इह (जगित) अवितथा सत्या सत्ती, तथा प्रचलेः, लिङ्। तथाक्षराणि लिखेत्यर्थः। हे सिखि! यथा कोपि ते मस्या मुखलेपं नाक्षिपति। मसीलपेन कृष्णमुखया लेखन्या स्वस्वरूपेचिताः भेव लिखितमिति कोपि त्वां नाक्षिपतीत्याशयः। अत एव कुण्डलियान् प्रकरणे हहैव विरता भवेरिति ध्वनिः॥ ५०॥



→ अधनाक्षरीच्छन्दः ५४-

शास्त्रचयमार्मिकेषु मानमावहन्ते सदा धार्मिकेषु धारयन्ते गौरवं निरेनसाम् निक्छलं भजन्ते प्रेम मित्रेष्वथ, दीनेष्वपि साम्यं दर्शयन्ते, निःस्पृहायन्ते सतेजसाम् । स्रोहं खजनेषु, दुर्जनेषु मौनमीयन्तेऽथ, प्रीयन्ते रसज्ञेष्वाश्रवायन्ते सुमेधसां सकलजनेषु स्रोहसामञ्जस्यजन्या भाति

धन्या चारुचर्या काचिदन्या सा सचेतसाम् ॥५१॥

शास्त्रसम्हे शास्त्रविचये वा मार्मिकेषु (विद्वत्सु) सदा संमानम् आव-हन्ते भजन्ते । धर्मानुष्टानपरेषु छोकेषु निरेनसाम् निष्करमपाणां गौरवं संमानं (सुकृतिसमुचितं संमानम्) धारयन्तीत्यर्थः । आत्मापेक्षया दीनेषु छोकेष्वपि समभावं प्रकाशयन्ति । निरिभमानत्तया तथा व्यवहरन्ति, यथा तेऽपि तेष्वनुरज्यन्तीति भावः । सतेजसाम् धनसम्पत्त्याद्यभिमानेन प्रदीप्त-स्वभावानां छोकानां विपये, निःस्पृहवदाचरन्ति । तेषां धनसम्पत्त्याद्यभिम् मानकृतं गौरवं तृणायाप्यपरिगण्य्य, अन्यछोकवत्रप्रेमभावेन व्यवहरन्ती-त्याशयः । स्वजनेषु कुदुन्विबान्धवादिषु स्नेहम्, दुर्जनेषु मौनम् ईयन्ते गच्छन्ति । ईङ् गता । रसिकेषु प्रीति कुर्वन्ति । सुमेधसाम् विचक्षणवुद्धि-मतां छोकानां वश्या भवन्ति । 'वचने स्थित आश्रवः ।' अत एव नाना- विधलोकेषु, स्नेहस्य यत् सामञ्जस्यम् औचित्यम् तसात्यमेया। यसिन् यादशः स्नेहः समुचितस्तस्मिन् तादश एव निवद्ध इति सामञ्जस्यतो जन्या। सचेतसां सहद्यानां धन्या चर्या, काचिदन्यैव माति। न तां सहद्येतरे ज्ञातुमपि प्रभवन्तीत्यर्थः॥ ५१॥

- अः साधुसंगतिः अःपूर्व प्रेमवन्धान्मतिमात्मवशामातनोति
मानसं धिनोति धीरभावाङ्गश्रमाहिता
तद्तु शनैः शनैः प्रदर्श हितमार्ग मनाक्
मोहमवमूलयते सेयं स्वयमातता ।
मञ्जनाथ मृढजनसङ्गलवमाविध्य
मङ्गलमिहातनोति मानसमुपागता
तापं व्यपनीय पूर्वपुण्यपरिपूते हृदि
सन्मतिं प्रस्ते साधुसंगतिरूपासिता ॥ ५२ ॥

सत्संगतिः केन क्रमेण सहुद्धिमुत्पादयति तं यथावदाह—साधुसंगतिः, प्रेम्णो बन्धात् (प्रेमप्रकाशनात्) पूर्वं बुद्धिमात्मवशगां करोति। प्रेम्णः कारणान्मनुष्यः स्वयमेव तद्वशगो भवतीत्यर्थः। अत एव भृतं यथा स्यात्त्या आहिता स्थिरीकृता सा संगतिः, घीरभावात् धैर्याद्धेतोर्मनुष्यस्य मानसं प्रीणयति। समये समये साधोधीरतां विलोक्य स प्रीतो भवतीत्यर्थः। एवमात्मवशगे सित—स्वयमातता विस्तीर्णा (इयं सज्जनमैत्री)। एवमुपायेन मनुष्यस्य वशीकारे कृते, संगतिः स्वयमेव उपचिता भवतीत्याशयः। शनैः शनैहितमार्गं सूचित्वा जनस्य मोहं निर्मूलयति। तदन-न्तरम्—पूर्वपरिचितः मूढैः सह संगतेर्लेशमि आविध्य दूरीकृत्य, (आ-वि-पूर्वको धू धातः), मानसं प्राप्ता, मनसि दृष्ठसंस्कारा सा संगतिर्मङ्गलम् इह आतनोति। अत एव तापं मानसिकशरीरादिसंतापं व्यपनीय, पूर्व-

कृतपुण्यैः पवित्रे हृदये सन्मतिमुत्पादयति । यथा सर्वविधपुरुषार्थसिद्धिरि-त्याशयः। एवंविधा साधुजनमैत्री पूर्वसुकृतैविंना न भवतीत्यसा अतिशयः सूच्यते । तृतीये-सङ्गळ-मङ्गलेति प्रासः प्रेक्षः ॥ ५२ ॥

→ि सत्कार्येष्वौदार्यम् ·8 नानाविधोपायैर्लोकसंग्रहनिमया भृशं परपरिभवलग्नाः के न मग्ना धनवैभवे ? जातिव्यवहारशोधनाय धनराशिव्ययं कुर्वते न के वा, वद, वैवाहिकाद्युत्सवे ?। आत्मसुखसेवासावधानाः सन्ति के वा न वै ? मे वाक्ये न कुप्यसि चेत्स्पष्टमहमाञ्जवे दीनानां हिताय यस लक्ष्मीविनियोगो भवे-छक्ष्मीवान् स एव पुण्यलक्ष्मीभाजनं भवे ॥५३॥

धनिकानां चादु, नृपाणामनुवर्तनप्रभृतिभिर्नानाविधैरुपायैः लोकसंग्रहे ( लोकानामात्मपक्षकरणे ) निमग्नास्तत्वराः, तथा अन्येषां परिभवे लग्नाः जनाः धनवैभवे के वा न मग्नाः ? एवंविधैरुपायैरात्मपक्षवर्धने अन्येषां च दमने तत्पराः के वा जनाः, धनिका भूत्वा तत्र निमग्ना न भवन्ति? अपि तु सर्वे एव तत्रासक्ता भवन्ति । वैवाहिकः (विवाहसम्बन्धी) एतदादिषु उत्सवेषु, विवाहाद्युः सवेष्वित्यर्थः । जातिन्यवहारस्य शोधनाय पूरणाय धनसमूहव्ययं के वा न कुर्वते इति वद! सर्वे एव कुर्वन्तीत्यर्थः। जातेव्य-वहारः ऋणसदशोस्ति, 'अन्यस्य गृहे वयं भोक्तुं, व्यवहारं प्रदातुं च गता-स्तर्हि, सोऽप्यसामिभींकुमाह्मप्तन्य' इति, शोधनपदेन ध्वन्यते । आत्मना सुखसेवने (स्वयं सुखोपभोगे) सावधानाः अप्रमत्ताः के न सन्ति? सर्वे एव स्वयं सुलभोगे लग्नाः सन्ति । स्पष्टम् आनुवे, कथयामि । लक्ष्म्या थनस्य विनियोगो व्ययः। पुण्यलक्ष्मीभाजनं पुण्यसम्पदां पात्रम्। भवे अस्मिन् जन्मिन, संसारे वा । अस्य शतिपादं प्रासाः प्रेक्षणीयाः ॥ ५३ ॥

- अः परोपकारप्रशंसा (प्राह्मतेन ) अःस्वार्थ परिहाय ये परार्थ साधयन्ति सदा
सन्तस्ते सुदुर्लभसमीक्षाः कलेरन्तरे
स्वार्थ साधयन्तो ये परार्थमुपपादयन्ति
सामान्या अपीमे मम मान्या मनोऽभ्यन्तरे ।
मञ्जनाथ नूनं नरराक्षसा हि साक्षादिमे
स्वार्थवज्ञाद् झन्ति ये परार्थ संसदन्तरे
निष्कारणमेव ये परार्थ परिमर्दयन्ति

ते के हन्त सन्ति ? तन्न जाने जगदन्तरे ॥ ५४ ॥ स्वार्थं त्यवस्वा ये परस्य कार्यं साधयन्ति, ते सज्जनाः, कलेर्मध्ये, सुदु-र्छभा समीक्षा (दर्शनस्) येपास्, अतिदुर्लभदर्शनाः सन्ति । स्वार्थं साधयन्ति। ये परार्थं साधयन्ति, सामान्यशब्देन भर्तृहरिणा प्रोक्ता अपि इमे सम सान्याः । ये स्वार्थस्य कारणात्परार्थं नाशयन्ति । संसदः (समाजस्य) अन्तरे बहिर्मृताः । अन्तरं बहिर्योगिति सर्वनामतया शी । इमे साक्षानर-राक्षसाः ॥ ५४ ॥

गुणगणगौरवं विजानन्निभमानवशाद्
गुणिनोऽपमन्यते यो धिग् धिग्गुणवन्तं तम्
तीक्ष्णमतिमाप्य योऽपरस्य परिहासकृते
प्रचुरं प्रयस्यति चेद्धिग् धिङ् मतिमन्तं तम्।
निःसहायनिर्वलनिराश्रयान् निभृतमाप्य
निर्मूलयते यो बलाद्धिग् धिग् बलवन्तं तं

१ एतत्पद्यम्-जयपुरराजकीयसंस्कृतपाठशालायाः पूर्वाध्यक्षैः महामहोपाध्याय-पं. श्रीदुर्गाप्रसादद्विवेदैर्भर्तृहरेः पद्योगरि, निर्मातुमादिष्टम् ।

# किञ्चिन्मात्रमन्नवस्नहीनेभ्योऽपि येन धनं दीनेभ्यो न दत्तं तर्हि धिग् धिग् धनवन्तं तम् ५५

स्वयं गुणी सन्, गुणगणस्य महत्त्वं जानन् अपि, अभिमानाद्धेतोः यः
गुणिनो जनान् अपमन्यते तिरस्करोति, तर्हि तं गुणवन्तं धिक् धिक् । धिम्
योगे द्वितीया । तीक्ष्णां मतिम् आ-आप्य, अपरस्य परिहासाय, प्रचुरं
अत्यन्तं, प्रयस्यति प्रयासं करोति । निःसहायः एकाकी, निराश्रयः पक्षपोषकरहितः । निश्वतं गुप्तम् । किञ्चिन्मात्रं धनम्, अन्नादिहीनेभ्यो दीनेभ्यो
न दत्तम् ॥ ५५ ॥

ॐ धनात् असन्तोषः ﴾

आसाद्याऽधिकारान् पुरा दीनान्परितर्जितवा—
नर्जितवान् द्रव्यमपि शासनवलोपरि
ग्रामान् घनलालसो गृहारामान् सुसंचितवा—
निर्मितवान् तुङ्गतमं गेहमचलोपरि ।
मञ्जनाथ जायतामिदानीमपि लोभशमो
ऽवधिनियमोस्ति सखे ! सोयं सकलोपरि
ग्रीयसे न तुलितपरार्धकेपि लब्धे धने
वार्धके विधेया तर्हि धृलिधेवलोपरि ॥ ५६ ॥

अधिकारान् राज्यतोऽधिकारान् (पदानि), आसाध । शासनवलस्यो-परि द्रव्यमपि त्वसुपार्जितवान् । त्वं शासक इति शासनवलाट् भयभीता-स्तुभ्यं लोका द्रव्यं प्रत्तवन्त इत्याशयः । धनलालसस्त्वं ग्रामान्, गृहान्, आरामांश्च सुष्ठु संचितवान् । अचलोपरि पर्वतोपरि अतितुङ्गं गेहं निर्मित-वान् । इदानीमपि लोभप्रशमो जायताम्! हे सखे! अयम् अवधिनियमः सक्लानासुपरि अस्ति । सर्वविषयस्य परा काष्टास्तीति, अतोऽधिकं लोमो न कर्तव्य इति भावः। परार्धसंख्यया तुलितेषि धने लब्धे सित, यि त्वं न प्रीयसे, तिर्हे वार्धके (वृद्धावस्थायाम्) धवलानाम् (केशानाम्) उपरि धूलिविधेया। सर्वेषि लुब्धतमस्य तव शिरित धूलि क्षेप्सन्तीति भावः। 'धोलोंमें धूल' इति लोकोक्तया तन्नामालंकारः॥ ५६॥

म्श्रि पूर्वे नीतिज्ञाः श्रे<del>प</del> —∾ॐ—

★﴿ छण्पयच्छन्दः ﴾﴿
विलसन्तो विनयेन, पूर्वसन्तो विजयन्ते ।
ये मृदुवचनचयेन लोकहृदयानि नयन्ते ॥
सदिस समञ्जसिगरो, गुरुषु विषयेष्वनिरुद्धाः ।
सकलहितावहकार्यविधौ सभ्येरविरुद्धाः ॥
अिय मञ्जनाथ ! नानागुणैर्विमलीकृतजनचेतसाम् ।
निर्दोषनीतिनिहतैनसां पूजय पूर्वसचेतसाम् ॥ ५७ ॥

विनयेन शोभमानाः । पूर्वे सन्तः, सजनाः । हृदयानि नयन्ते, स्ववशे कुर्वन्तीत्यर्थः । सभायां युक्तरूपवचनाः, महत्मु अपि विषयेषु अनिरुद्धाः अप्रतिहत्ताः । सकल्लोकानां हितकार्ये सभ्यैः सह अविरुद्धाः (एकमतयः ), गुणद्वारा विमलीकृतं जनानां चेतः यैस्तेषाम्, निर्दोषया नीत्या, (न तु कपटभरितया कूटनीत्या वा,) निहतं शमितं एनः पापं यैस्तेषाम्, उदार-नीतिप्रयोगेण यैः सकलान्यपि दुरितानि दूरितानि, तेषां पूर्वतनानां सचे-तसां (सज्जनान्) पूजय संमानयस्व । सचेतसामिति मातुः स्मरतीतिव-रक्मेत्वाविवक्षया षष्टी ॥ ५७ ॥

->ं नवीननीतिः ४≪-

गुप्ते किश्चिदन्यथा प्रतिज्ञायाऽपि सर्वाग्रतः
स्पष्टं मृषयन्ति, विस्मरन्ति 'यद्धि कीद्यम् ?'।
वैमत्यं विधाय मिथो लोकान् मेदयन्ति, वहिः—
स्रोहं दर्शयन्ति, संलपन्ति पुराऽऽनीद्यां
पूर्वं किं किमासीदिति प्रत्यक्षं न जाने सखे!
अद्यत्वे तु जाने नीतिकौत्हलभीद्याम् ॥ ५८ ॥

वयमसाकं वाचिकं यत् किञ्चिद्व दामस्तत् आत्मपक्षानुकृलेन प्रकारेण छिखन्ति । येन प्रकारेण छेखननियुक्तानां तेषां नवीननीतिज्ञानां पक्षपरि-पुष्टिभैवति तेनैव प्रकारेण छेखनमारभन्ते इत्याशयः। छेखने च मनुष्याणां सम्बन्धिनीं दृष्टिं प्रतारयन्तः स्वमतं तत्र क्षिपन्ति मिश्रयन्ति । मानुपीलि-त्युक्ता असाकं दृष्टिं कामं ते वज्जयन्तु, परं सर्वसाक्षिणः परमेश्वरस्य दृष्टिं न परिहरेयुरिति तेषां सदोपत्वं ध्वन्यते । रहिस अन्यप्रकारेण कस्यचित् कार्यस्य प्रतिज्ञां कृत्वाऽपि, सर्वेषां जनानां समझे तु तां प्रतिज्ञां सृपा कुर्वेन्ति । तत्करोतीति मृपाशब्दाण्णिः । पूर्वप्रतिज्ञातसेवं विसारन्ति 'यद्धि कीदशमासीत्?' नाहं स्मरामीत्युक्तवा सर्वं तन्मृषा कुर्वन्तीत्यर्थः । विरुद्ध-पक्षावलम्बिषु लोकेषु परस्परं मतभेदं विधाय, लोकानां मध्ये भेदमुत्पाद-यन्ति । किन्तु प्रकाशं स्नेहं प्रकटयन्ति, तथा च संलपन्ति यत्पुरा इंदशं न आसीत्, अतिमधुरमित्यर्थः । पुरा न ईंदरां यथा स्वात्तथेति क्रियाविरोप-णम्। पूर्वं पुरातनानां नीतिज्ञानां काले, किं किमभूदिति प्रत्यक्षं न जानामि, केनेदं प्रत्यक्षं दृष्टमिति भावः । अद्यत्वे तु (अस्मिन्समये ) स्पष्टं जाने-यत् 'नीतिकौतुकम् एवंविधमस्तीति'। कौतूहरूमित्युक्तया एवंविधा नीतिः केवलं कौतुकमस्तीति द्योत्यते ॥ ५८ ॥

ॐ शिक्षिताः ा असाभिर्गृहीतं ज्ञानमूलधनं यत्किञ्चन वागाडम्बरेण तद्धि भृशमुपचीयते विज्ञेभ्योऽपि साभिमानहुङ्कारं प्रगीयतेऽथ सदिस सदैव वरस्थाने स्वतः स्थीयते। उन्नताधिकारिजनैः साकं कर्णवार्ताविधिः समितौ, समन्द्रस्वरं किञ्चिदिभधीयते इत्थं जीव्रम्जनये लोकमतसंनतये सेयं नवनीतिनवसभ्येरिभनीयते॥ ५९॥

असाभिः पूर्वं यिकञ्जित्, ज्ञानरूपं स्लघनसुपार्जितस्, तत् किल वागाडम्बरेण वाक्चापल्येन विकत्थनादिना, आयतायताभिर्वकृताभिश्च अलम्तं वर्ध्यते । विज्ञेभ्यः विज्ञजनार्थमापे [ विद्वद्धिः साकमपीति यावत्।] अभिमानकृतैः हुंकारशब्दैः सह किञ्जित् प्रगीयते उच्यते । स्वतः ( अन्येर-नुक्तेपि, स्वयमेव ) श्रेष्टस्थाने स्थीयते । समितौ सभायाम्, उन्नतेः राजकी-याधिकारिभिः साकं कर्णे वार्ताकरणस्, [ येन सर्वेपु स्वस्य गौरवं प्रसरेत्।], यक्तिञ्जदपि मन्द्रेण(गंभीरेण)स्वरेण सह उच्यते । लोकमतस्य संनतये प्रासये, लोकमतमारमपक्षे कर्तुभ्। ववीनाया नीतेरभिनयः कियते॥ ५९॥

> %ि नीतेः परिभाषा ﴾ →ि रूपकघनाक्षरी ८९०

चेतिस सुदृढमङ्गीङ्गर्वन्तोऽपि संसद्गता अन्योन्यं विपश्यन्तो न चात्ममतं संगृणन्ति लोकसभामश्चे यत्प्रपश्च्यतेऽति विस्तरेण स्वगृहप्रपश्चे तत्समग्रमन्यथाऽऽश्रयन्ति । सञ्जनाथ कार्ये नाग्रतो भवन्ति भीतिशीला लीलामिमामद्य बुधा नीतिरिति व्याहरन्ति

### मन्येऽहं नवीनरीतिभरिते नवीनयुगे भीतिमिमामद्य नीतिनाम्ना बुधाः संलपन्ति ॥६०॥

संसद्गताः समास्थिताः । परस्परस्य मुखं पश्यन्तः आत्मनो मतं न कथ-यन्ति । लोकसभाया मञ्जे वेद्याम् । प्रपञ्चयते, प्रपञ्चः क्रियते विस्तारपुरस्सरं प्रकाश्यत इत्यर्थः । निजगृहस्य प्रपञ्जे तत् पूर्वोक्तं समग्रमन्यथा(रूपेण) आश्रयन्ति स्वीकुर्वन्ति । सभायां यदुक्तम् तत्स्वगृहकार्यवेद्यायामन्यरूपेण स्वीक्रियत इत्यर्थः । मीतिशीलाः भयस्वभावाः । भयमेतेषां स्वाभाविको भवतीति स्वयते । इमां पूर्वोक्तां भीतिलीलाम्, जनाः 'इयं तेषां नीतिर-स्तीति' कथयन्ति । तस्मादहं मन्ये, यत् नवीनाभी रीतिभिभीरेतेऽस्मिन्नवीन्युगे, कदाचिदिमे बुधाः, बुध्यन्ते इति बुधाः अपूर्ववोधशालिनः सन्तीति इमां पूर्वोक्तां भीतिम् अद्य नीतिनाम्ना व्यपदिशन्ति । भीतेः नीतिरिति नामकरणं नवीनयुगस्य नवीना रीतिभवेदित्याशयः ॥ ६०॥

मान्यजनमध्ये येषां निर्भरः प्रभावो भाति
श्रेष्ठिजना येषां चरणेषु शिरः संवहन्ति
शासनाधिकारिणोऽपि येषां कथनानुचराः
स्वयमपि धनिकवरा निःस्पृहाः परानवन्ति ।
तेऽपि परकार्ये वाणीमात्रमपि नो दिश्चन्ति
मनसि स्वनीतिमिमां मत्या किन्तु संतुष्यन्ति
मन्येहं नवीनरीतिभरिते नवीनयुगे
भीतिमिमामद्य नीतिनाम्ना वुधाः संलपन्ति ॥६१॥

मान्यानां जनानाम् सामन्तादिभूम्यधिकारिणां मध्ये । संवहन्ति
स्थापयन्ति । प्रजाशासनेऽधिकृताः राज्याधिकारिणः येषां वाण्या अनुचराः,
वशीभूता इत्यर्थः । तत्र कारणमाह—यस्वयं ते (नीतिज्ञाः) धनिकवराः
पूर्णतमधनिकाः सन्ति । अत एव धनादिविषये गौरवविषये वा तेषां

पूर्वोक्तानामपेक्षां न रक्षन्ति। किञ्च सर्वतोधिकं कारणं गौरवस्येदम् यत्— परान् अवन्ति (रक्षन्ति), लोकानां संकटसमये रक्षां कुर्वन्ति । परकार्ये, परस्य आवश्यके उपकारकार्ये । वाणीयात्रमपि न दिशन्ति, उन्नतजनानुक्त्वा तस्य कार्ये साहाज्यरूपसुपकारं न साधयन्तीत्यर्थः ॥ ६१ ॥

-¾ नीतेरन्यविध आदर्शः ¾
ॐश सवैयाच्छन्दः औ

परमादरणीयपुराणजने

द्रहयन्ति मृपेति धियं कुधियं वा

सुचिरंतनशास्त्रचयाचलयन्ति

जनस्य रुचिं जनयन्ति भियं वा ।

प्रजनय्य जनेषु भियः कलहं

दमयन्ति गुणाढ्यजनं सुधियं वा

अयि सभ्यजना विस्थन्तु मनागपि नीतिरियं द्यविनीतिरियं वा ॥ ६२ ॥

परमम् आदरणीये संमाननीये, अस्माक्तमैतिहासिके पूर्वजगणे, 'इदं सर्वं मृपा' इति धियम्, अथवा श्रद्धाविद्यातिनीं कुत्सितां धियं द्रहयन्ति । वेदादिपुरातनशास्त्रसमृहात् जनस्य रुचि दूरे कुर्वन्ति, अथवा तत्र "एवं सित लोकिकाधिकारहान्या भूयानपकारः, जीवनसंग्रामे पराजयश्च स्यादिति'' भयं वा उत्पादयन्ति । यत्र धार्मिक्युक्त्या कार्यं न सिध्यति तत्र—जनेषु मिथो भेदं जनयित्वा, गुणधनादिभिराद्यं प्रमुखजनं, सुधियं शिसदं प्रतिभाशालिनं जनं वा दमयन्ति, येन स्वप्रतिपक्षाणां पक्षविद्यात एव स्यात् । इदानीं विचारयन्तु—इयं नीतिः, उत्त अविनीतिः (ध्रष्टता) अस्ति॥ ६२ ॥ दो०—आत्मपक्षपरिपोषणं परकृश्वता स्वयलेन ।

राजनीतिरेतावती विदिता विज्ञजनेन ॥ ६३ ॥

भात्मनः पक्षस्य प्रवलीकरणम्, स्वबलद्वारा परपक्षस्य कृशता, एतावती राजनीतिर्विज्ञजनेन विदिता । उक्तं हि माघेनापि—''आत्मोदयः परज्या-निर्द्वयं नीतिरितीयती ॥''॥ ६३ ॥

#### → भी नीतेस्तत्त्वम् भूरू-

सो०-सततमवितथाचार, रुचिरा सा नीतिर्जयति । याऽपि च परोपकार, निरता निजमर्थं स्रजति ॥ ६४ ॥

कपरनीति परिहृत्य, अवितथेन सत्येनाचरणेन रुचिरा सा काचिन्नीति-र्जयति । रुचिरपदेन तत्र सौष्टवमपेश्यत इति स्चितम् । परेपासुपकारे निरतापि च या स्वमर्थं सृजति (साधयति)। तथा च कपटं विनेव, चातु-र्येण तथा विचेष्ट्यते यथा परोपकारेण सह स्वार्थस्याप्यवर्यं सिद्धिर्मवति, सा किळ नीतिरित्याशयः॥ ६४॥

क०—वाल्ये विनयेन परमार्थलौकिकार्थकरीं विद्यां प्राप्य, क्रुयोन्मनो राजलोकमानेहम् भृशतरमुन्नतोऽपि नाभिमानमेयात् कचि-छोकहिते द्याद्दानमेतदनुजानेऽहम्। भावयेदुदकं न च कंचिज्ञनं द्वह्यादथ द्वह्यन्तं तु दुष्टं दलयेतेत्यभिजानेहं सकलसुदक्षलोकलक्षणीयरीतिपथां

नीतिशास्त्रसंमतसुनीतिमिमां जानेऽहस् ॥ ६५ ॥

बाल्यावस्थायाम्, पारकौकिकस्य ऐहलौकिकस्य च पुरुपार्थस्य साधिकां विद्यां विनयपुरस्तरं प्राप्य, तदनन्तरं यौवने, राज्ञः लोकानां च माने इंहा (इच्छा) यस्य, इंदशं मनः कुर्यात्। विद्योपार्जनोत्तरं राजसंमानं लोकसंमानं प्राप्तुं च मनः कुर्यादिसाशयः। प्राप्तराजादिसंमानः, अत एव अस्यन्तमुक्ततोऽपि अभिमानं न एयात् (आ-इयात्), अभिमानं नावहेदि-

त्यर्थः। लोकहिते दानं दद्यादेतत् अहम् अनुजाने, अनुमन्ये। उद्कं परिणामम् विचारयेत्, अप्रे किं भविष्यतीति सर्वदा दृष्टिं द्यात्। किं च — अस्मदृनुछितेः कर्मिभरप्रे शरीरावसाने किं फलं भवेदिति पारलोकिकसुकृतस्चनापि
ध्वन्यते। प्रयृत्तिमार्गानुसारमाह — स्वतः केनचिःसह द्रोहं न कुर्यात्,
दुद्यन्तं तु दलयेत, वाढं दमयेदेतत् अहं सम्यग् जाने। सकलेभ्यः सुचनुरेभ्यो लोकेभ्यः सकाशात्, लक्षणीयः परिचयनीयो रीतिमार्गो यस्याः
ईदशीम्, पुरातननीतिज्ञानामाद्शतः परिलक्षितामिल्यर्थः। नीतिशास्त्राणां
संमतां सुनीतिम्, अहम् इमाम् (पूर्वेश्वरणेरुक्ताम्) जाने। अस्मिन्नर्थे
नीतिशास्त्राणां संमतिस्तु कृतनुद्दीनां कृते विस्तरमात्रमिति तत्तद्दन्थेम्य
प्वावसेया॥ ६५॥

अवनिमदं हि भोगभूमिरिति भावनया भूयो भव्यकर्म भजेदेतत्स्फुटमाप्यते श्रायः प्रतिक्रिः परिद्यतेऽन्तरात्माऽस्माक-मेनमपरोऽपि पुमान् प्रायो नोपताप्यते । एवं मन्यमानैरिप विज्ञैर्यया मञ्जतया प्रायः परमार्थो लौकिकार्थोपि न हाप्यते वास्तवे तु विमलविवेकिवृन्दवन्द्या, नीति— निष्णाताभिनन्द्या नीतिरियता समाप्यते ॥ ६६ ॥

एवा भूमिः, पूर्वकृतकर्मणां भोगस्य स्थलमिति विचारेण 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।' एतदनुसारं भव्यं (इह परत्र च ग्रुमम्) कर्म कुर्यादेतत् स्फुटम्, आप्यते प्राप्यते । एतदवस्यप्राप्तमिति मावः । यदि वयमिदानीं ग्रुमं कर्म करिष्यामस्तिहिं पुनरत्रे ग्रुभोदकमनुभविष्याम इति । अस्माकमन्तरात्मा प्रतिकूछैः (आत्मनः क्लेशावहैः) कार्येः, परि-दूयते व्यथते, एवं विचार्य अन्यो जनोपि न पीट्यते । प्रायःपदेन, नीति-

मार्गे स्वार्थविघाते सित कुन्नचित्परपीडापि भवतीति दृश्यते। एवम् (पूर्वोक्तानुसारम्) स्वीकुर्विद्वरपि नीतिविज्ञैः, यया (नीत्या) मञ्जतया सौष्ठवेन साकम्, पारलोकिकः, ऐहलोकिकश्च अर्थो न हाप्यते (न विनार्थते), यद्वारा दाक्षिण्येन सह पारलोकिकशुखपासेरप्रतिबन्धकः ऐहल्लोकिकः स्वार्थः सिध्यति सा इत्याशयः। विमलविवेकिजनैः वन्या प्रशस्या, नीतिनिष्णातैर्जनैरनुमोदनीया च सा (उदारनीतिः) वस्तुतस्तु इयता उपसंहारेण परिसमाप्यते॥ ६६॥

- अस्वीयं निवेदनम् अस्-वाचां मर्म विज्ञायैव वाचां विस्रजन्ति सदा ये केचिद्, वयं वे तेषां गृह्यका गुणज्ञानाम् । सहदां सहायाः, पुनः प्रणताः प्रसन्नहदाम्, चाराश्रत्राणां वयं बन्धवो बहुज्ञानाम् । मञ्जनाथ मिथ्यैवाभिमानभरात्फुल्लसुखाः केचिद्वर्भुखा ये, तेषां भेचारोऽनभिज्ञानाम् अज्ञानां सपत्नाः, शास्त्रविज्ञानां कृतज्ञाः, पुन— निश्ललप्रतिज्ञा वयं सेवका रसज्ञानाम् ॥ ६७॥

वाचां वाणीनां तत्त्वं, यथावद् अवबुध्य, ये केचित् जनाः, वाचां
(वाणीम्, भागुरेराप्) विस्ञान्ति, ये तत्त्वं परिज्ञायैव किञ्चिद्वदन्तीत्यर्थः।
तेषां गुणज्ञलोकानां वयं गृह्यकाः वश्याः। सर्वदा प्रसन्नचित्तानां वयं
प्रणताः, तान् संमानयाम इत्यर्थः। चतुरलोकानां चाराः प्रेष्याः, अनुचरा
इति यावत्। तेपामनभिज्ञानां सेत्तारः, दण्डियतारः। सपताः शत्रवः।
निश्चलप्रतिज्ञाः सत्यप्रतिज्ञाः। वयं रसज्ञानां सेवका इत्यसाकं प्रतिज्ञा
सत्येत्रर्थः॥ ६७॥





-> भ मङ्गलसोरठाच्छन्दः ५४-

दुर्दमदुर्मतिदारु,-दारुणदानानलसमम् । चरणमुदञ्चतु चारु, चश्चरीकसश्चयनहम् ॥ १ ॥

विषमदुर्मतिरूपं यद्दारु (काष्टम्), तद्धं दावानलसदशम्। चञ्चरीकाणां भ्रमराणां सञ्चयं वहति तादशम्, अमरेः सेवितमित्युक्त्या महानुभावाना-माश्रयणीयमिति ध्वन्यते । एतादशं चारु चरणं (मानसे) उदञ्जतु उदेतु ॥ १ ॥

# समीक्षाविनोदः

शब्दा न स्फुरन्ति रचनासु, नापि भाषा वशे, न पुनरशेषश्चत्तवन्धे प्रभविष्यामः दासा इव नाजुयान्ति वाचमनुप्रासा अपि भावमनायासाद्भिन्यङ्कं नोङसिष्यामः। मञ्जनाथ मानसिकमोदोद्वारमेतं मञ्जकवितानिकेतं कुच्छ्रभावैभेरियण्यामः
प्रस्थयवयोग एव विकलं व्ययतु वयो
निर्निरोधवाचो वयं कवयो सविष्यामः ॥ २ ॥

भाषाऽपि वशे न, भाषायामि अधिकारो नास्तीत्यर्थः। अशेषवृत्तानाम्, संपूर्णानां छन्दसां निबन्धं न प्रभविष्यामः, नानाविधच्छन्दोबन्धशक्तिरिषि नास्तीत्यर्थः। अथवा एकमेवार्व्धं वृत्तं प्रियितुमिष न प्रभविष्यामः, वृत्तिस्यां स्वाते एकमेवार्व्धं वृत्तं प्रियितुमिष न प्रभविष्यामः, वृत्तिस्यां स्वाते वियोगिन्याम्, अप्रे गत्वा तु मालभारिणी संपन्ना इत्यादि । अनुप्रासाः दासा इव वशीभृता इव (स्वतः) वाणीम् नानुगच्छन्ति । अनायासात् (स्वाभाविकरूपेण) आत्मनो भावमिष प्रकटियतुं नोछितिष्यामः न शक्ष्यामः । मानित्यक्षमोदस्य उद्गारभूतमेतं कवितारूपं निकेतस्य (स्थानम्) कष्टभावैः प्रविष्यामः । कविता हि हृदये उच्छलतः प्रमोदस्य हृदयसीमिन अमान् प्रविशेषः, यदा तु हठात्कारस्तत्र न तदा स उत्कर्ष इति सकलकविकुलस्येकमत्यम् । प्रस्थपरिमितानां यवानां योगे प्राप्तो एव विकलं वयः (अवस्था) व्ययतु गच्छतु नाम । उदरपृतिक्षेत्र एव जीवनं व्यत्येतु नाम, परं निर्गलवाचो वयं कवयः संपत्स्यामहे । अस्याकं वाक् न निरुद्धा, अत एव वयं स्वमुखत एव कविरिति प्रसेधिययाम इति भावः । चतुर्थे—यवयो वयो कवयो इति वयोप्रासः प्रेक्ष्यः ॥ २ ॥

जन्मजातमेतत्काव्यवीजमुपलव्धं न वै विश्रव्धं न सिद्धकविसेवामाचरिष्यामः शव्दशास्त्रदिव्यसौधभागान् कोणकोणावधि भृशमनुरागानापि निर्भरं चरिष्यामः। मञ्जनाथ मोदोन्मदममृतपयस्त्रतीषु सुकविसरस्त्रतीषु न स्वं विस्तरिष्यामः

### मार्जनमवापि नापि प्रतिभाऽपि भावशतै-रहह ! तथापि वयं कवयो भविष्यामः ॥ ३॥

जनमजातं नैसर्गिकं काव्यरचनावीजम् (ईश्वरगृहात्) न लब्धम्। तदन-न्तरं सिद्धानां कवीनां परिचर्यामपि विश्रब्धं यथा स्थात्तथा नाचरिष्यामः। एवं च ईश्वरदत्तप्रतिभा, सिद्धसारस्वतानां कवीनां सविधतोऽभ्यासश्च. कवितां प्रति प्रधानहेतुरिति दार्शितम् । शब्दशास्त्ररूपस्य दिन्यसौधस्य, संपूर्णान् भागान्, कोणकोणपर्यन्तं अत्यन्तानुरागात् निर्भरं न विचरि-ष्यासः । तथा च यावःकालं व्याकरणस्य सुवाख्यातप्रभृतिषु संपूर्णभागेषु धेमवज्ञात्कवे: परिचयो न भवति, तावत्कालं कवे: श्रुतरूपमङ्गं विकलमेवे-त्यर्थः । अनुरागादित्यनेन "केवलं परीक्षासंरम्भेण व्याकरणपरिचयो नापे-इयते, अपि तु तत्र स्वासाविकप्रेमवशात्। येन हि साधारणविनोदसमयेपि शब्दशासमभीविचारेण विमर्शयोग्यता सिध्येत्" इति सुच्यते। निर्भरमित्य-नेन साधारणतोऽपेक्षिता शब्दशास्त्रयोग्यता व्यावर्त्यते, पूर्णपाण्डितं चापे-ध्यते । किञ्च-अमृतरसंशालिनीपु सुकविसूक्तिष्विप मोदेनोनमदं यथा स्वा-त्तथा आत्मानं न विसारिष्यामः । अर्थात् महाकविस्किषु तथासाकं प्रवृत्तिर्भवेद्यथा, तासां रसानुभवसमये विगलितवेद्यान्तरतया आत्मनोपि भानं न भवेत्। ये तु एवं काब्येषु न ब्यासक्तिधयस्तेषां तत्तत्त्वविकलतया कविरिति व्यपदेशो विडम्बनेयेलाशयः । भावशतैः नानाविधैरुत्रतैर्भावैः, प्रतिभाऽपि मार्जनं शोधनं न अवापि न प्रापिता । उन्नतभावद्वारा प्रति-भाया अपि शुद्धिन जाता । तथापि वयं कवयो भविष्याम इसाश्चर्यम् 'अहह' इत्यनेन द्योत्यते ॥ ३ ॥

> प्रारम्भे प्रभिद्यमानकविताप्ररोहमाप्य कविरिति मोहवशाद्देष्ठपयामः किम् ? कुहचन गीतिभिः कचिच हिन्दीवृत्तभरैः सततममन्दीभृतभाग्याः संभवामः किम् ?।

मञ्जनाथ नैसर्गिकसारखतसारज्ञषां विदुषाष्ठपेक्षयेव धृष्टाः संभवामः किम्? चापलचरित्रच्छटाऽऽच्छन्नच्छवयोऽपि भूरि- भारतीविभवयोगिकवयो भवामः किम् ?॥ १॥

प्रारम्से काव्यप्रन्थपठनसमय एव प्रभिद्यमानं (स्फुटन्तम्) कविताङ्करम् आ-आप्य, 'अहं कविरस्मि' इति मोहवशाद्वयं दर्पं किमित्युपयामः । कविताङ्करोन्नेदमान्नेण कविरिति गर्वो नोचित इस्र्यः । कृहचन, कस्यांचन समायां गीतिरचनया, कचिच हिन्दीभाषामयवृत्तमारेः वयममन्द्रभाग्याः (महाभाग्याः) किं संभवामः ? अपि तु न । 'भर' पदेन, तानि हिन्दीवृत्तान्यपि न कवितापरिपाकपिशुनानि, अपि तु केवलं भारभूतानीति द्योत्यते । स्वाभाविको यः सारस्वतसारः (सुरसरस्वतीनिः प्यन्दः) तच्छालिनां विदुष्पामुषेक्षामान्नेण । तिद्धसारस्ताः कवयः अस्मासु उपेक्षावशादस्मन्मुखमर्दनं न कुर्वते, तावता वयं किं घृष्टाः संभवामः ? अपि तु एताहशी घृष्टता गोचितिति भावः । अस्तु एवंरीत्या चापळचरित्रच्छटया, आच्छका स्वाभाविकी च्छविः (प्रकृता दशा) येषाम्, ईदशा अपि वयं किं भारतीवेभव-युक्ताः कवयो भवामः ? अपि तु न । चापल्यचेष्टाभिः स्वस्य वास्तवीमयोग्य-तामाच्छादयन्तोपि वयं सरस्वतीवैभवशालिनः कवयो भवितुमर्हामः ? अपि तु नेत्याशयः । अत्रापि चतुर्थे वयो वयो इति न्निः प्रासः पूर्वतो नवीनः प्रेक्ष्यः ॥ ४॥

वचनविदग्धा परस्रक्तिदोपदर्शनेषु स्रग्धा निजकाव्यदोपमार्गणे समीक्ष्यते गुप्ता किल सकलसभासु विस्खलन्ती मुहु-वीसकसञ्जा तु पुनरेपा सुपरीक्ष्यते । खण्डिता रसज्ञैः, कलहान्तरिता सक्रनेष्ट्र प्रायः कृटिलेषु सेयमुत्का समृद्रियने हंहो दुःप्रसाद कविपुज्ञच सरस्वती ने जरती तथापि नव्यनायिकावद्रीक्ष्यने ॥ ५ ॥

द्र्शनेषु प्रकाशनेषु । द्र्शयतेव्युट । वचनहारा विद्रश्या प्रत्रा दिर्श्या प्रदेश दिर्श्यः वितायाः, अपुष्टार्थताः, असमर्थतादिदोपदर्शने मुग्धा अवन्ता । प्रवत्रकात स्वलितमवलम्बमाना सकलास्वेव सभासु गुप्ता अदृद्या । वागरे पृष्टे कृष्यः सर्वदा स्वगृह एव निजपाटवं द्र्शयितुं सज्जदेस्यर्थः । मुप्तिक्यते दृष्टेक बहुधा गेहेनदिंत्वं सुपरीक्षितितिति द्योत्यते । रसवेदिभिविं संष्टृत्यपद्यक्य खिण्डताऽवधीरिता । कलहान्तरिता, मध्ये मध्ये सज्जनेः सह इत्यह्यक्ति खिण्डताऽवधीरिता । कलहान्तरिता, मध्ये मध्ये सज्जनेः सह इत्यह्यक्ति स्तित्यर्थः । अत्य एव स्वर्थः । अत्य एव स्वर्थः । अत्य एव स्वर्थः । अत्य एव स्वर्थः प्रसादः (प्रसन्नता) यस्य, एवंभूत हे कविश्रेष्ट ! ते प्रसन्नता वाणी नदीननाथिकावदालोक्यते । वचनविद्यधा—मुग्धाप्रभृतपो व विकास्तु प्रसिद्धा एव ॥ ५ ॥

क्ष पविडताः क्ष

योजितावधानास्तत्परीक्षासारिदुत्तरणे
प्रष्टव्यानुसन्धानादमुष्मित्रपि सिध्यामः
ज्ञात्वा राजभाषां व्यवहारनेपुणाय, ततोध्यापनप्रसक्ताः क्रमवृद्ध्या सुसमृद्ध्यामः।
सिमतौ नदन्तो गुरुगाम्भीयोभिमानभराद्यात्किश्चिद्वदन्तो वुधहृद्यानि विध्यामः
मान्यताऽभिमानमद्मण्डितास्त्वरित्येव
संसदि समन्तान्महापण्डिताः प्रसिध्याभः॥ ३

परीक्षारूपायाः सरितः उत्तरणे दत्तावधानाः । सरितमुङ्ज्ञयन्पुरुषो यथा तद्गामभीयं न जानाति, एवं केवलं परीक्षोत्तरणमात्रं तत्र प्रयोजनं न प्रन्थतत्त्वावबोध इति उत्तरणवृत्तान्तेन ध्वन्यते । प्रष्टव्यविपयाणामनुसन्धानात् अनुमानात् । अस्मिन्प्रन्थे एते प्रष्टव्यविषया इति पूर्वतनपरीक्षाप्र-श्वपत्रादिद्वारा अनुसन्धानादिव्यर्थः । अमुध्मिन् परीक्षाया उत्तरणे । क्रमन्द्रच्चा नियमानुसारिण्या क्रमिक्या वेतनवृद्धा (प्रेड) सुसमृद्धा भवामः । वयं मान्या इति योऽभिमानस्तेन जिततो यो मदस्तेन मण्डिताः । मण्डितपदेन सोऽभिमान एव तेषां मण्डनम्, यदि परमार्थविचारो भवति तदा ते पण्डिता न सिध्यन्तीति द्योत्यते । संसदि सभायां सर्वत्र महापण्डिता इति प्रसिद्धा भवामः । त्वरित्तमित्रनेन त्वरितं पण्डितताप्रसिद्धेरयमेवानुभूतो योग इति सूच्यते ॥ ६ ॥

पास्त्रक्रमभ्रक्तान्यपहाय तानि पुस्तकानि
भवनेऽतिरिक्तान्यवगन्तुं न विगृध्यामः
न्युत्पित्तप्रकर्पप्रतिभाऽनुसारम्रक्तिक्रमे
मार्मिकविचारमभिषद्य वयं कुध्यामः ।
यावद्वयं जानीमो नितान्तं तावदेव साधु
सिद्धान्तं तमेतमवधार्य हृदि सिध्यामः ।
मानसे प्रमादमोहमण्डितास्तथापि वयं
जगति समन्तान्महापण्डिताः प्रसिध्यामः ॥ ७॥

विद्यालयेषु पाठ्यक्रमभुक्तानि तानि पुस्तकानि विहाय, तद्तिरिक्तानि पुस्तकानि भवने अवगन्तुं विचारयितुं वयं न विगृध्यामः अभिकाङ्क्षामः । व्युत्पत्तेर्थः प्रकर्षः अतिशयः, प्रतिभा (ईश्वरदत्ता बुद्धिः) च तयोरनुसारम्, उक्तिकमे । मार्मिकं विचारं प्राप्य वयं कुद्धा भवामः। यदि कश्चिद् व्युत्पत्तिः प्रतिभातिशयेन अतिमार्मिकं कञ्चन शब्दादिविचारमुपस्थापयति, तदा 'नेदं कुत्रचिद्दृष्टम्' इत्युद्घोषयन्तः पर्यन्ते स्ववैद्यस्थापयात कुद्धा भवाम

इत्याशयः । सिध्यामः सिद्धाः भवामः । स्वहृद्ये प्रमादेन मोहेन च मण्डिताः, तथापि सर्वत्र जगति महापण्डिता इति प्रसिद्धा भवामः॥ ७॥

सविधे विमृष्यसे चेच्छेपनागमृतिधरो

दश्यसे तु द्रादसो मृतिमान् शमो दमः
श्लोकतत्रवार्तिकादिचर्चा मृहरारभ्यते

तत्त्वमुपलभ्यते चेद घोरं ते तमो अमः ।

सञ्जनाथ वचिस च वेपे त्वं महिषसमो

मर्मपरिपेपे मुहुर्मनिस यमोपमः

प्जागृहगुप्तीकृतगिरिजागिरीश!

सर्वपण्डितपुरीश वरपण्डित! नमो नमः ॥ ८॥

सविधे निकटे यदि विचारस्ते कियते, तर्हि त्वं शेपनागमूर्तिधारी।
सर्प इव महाभयक्कर इत्यर्थः। शेपपदेन महासर्पत्वं गौरत्वं च बोत्यते।
असी त्वं, दूरातु मूर्तः शमो वा दमो वा दश्यसे। बहिस्त्वां सर्वेपि शान्तं
दान्तं च जानन्तीति भावः। पाण्डित्यप्रसेधनाय श्लोकवार्तिकतन्नवार्तिकादिगहनग्रन्थानां चर्चा, दुप्टीकादीनां च अप्राकरणिको विचारो मुहुरारभ्यते।
यदि तत्त्वोपल्डिधः क्रियते, तर्हि तव घोरं तमः (अज्ञानम्), अयथार्थज्ञानं
वा। तत्त्वविचारे, तावान् मार्मिकस्त्वं न सिध्यसीति भावः। मर्मपरिपेषे,
कुटिलचेष्ट्या अपरेषां मर्माघाते, तथा मनसि च त्वं कूरत्वात्कृतान्तसमः।
वचने वेषे च ऋषिवदाडम्बरधार्थपि त्वं मनसि परपीडायां च यमवत्करूर
इत्याशयः। पूजागृहे गुक्षीकृतौ उमाशिवौ येन तत्संबुद्धिः। सर्वस्याः
पण्डितपुर्याः सर्वपण्डितसमाजस्य, ईश श्रेष्ठ!!। पुरी समुदायवाचको लोकेयथाह 'ब्रह्मपुरी भोजिता' इति। सर्वपण्डितानां पुरीप मलः! इति त्वर्थो
नास्ति, मूर्वन्यकाराभावात्॥ ८॥

म्क वैयाकरणाः लीम प्रारम्भात्कणेनिहत्य व्याकृतावधीती भवा-नध्यर्द्ध व्यतीतीकृताऽवस्था सर्वकर्माणा स्त्रवृत्तिघोषणेषु सांराविणमारचय्य पुत्तकस्थविद्या कृता सम्यक् सर्वपत्रीणा । अद्यत्वे तु मञ्जनाथाऽन्वश्चं नेह सम्यचिचः प्रोढवचःशक्तिरिप नास्ति तेऽभ्यमित्रीणा बहुलग्रुपाजेकृत्य वैयाजिकचर्याचणा वैयाकरणेन्द्र! भवचेष्टाऽऽवारपारीणा ।। ९ ॥

वैयाकरणानां बोद्धत्वादिह वैयाकरणवेद्यप्रयोगपाटवं परिदर्श्यते-प्रार-म्भत एव, कणेनिहत्य पूर्णाभिलापं यथा स्वात्तथा, भवान् व्याकृतौ (शब्द-शास्त्रे) अधीती अध्ययनशीलः । भवता एतावदवधि उदरं पूरियत्वा व्याक-रणमधीतमित्याशयः । 'कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते' । 'क्तस्येन्विपयस्येति कर्मणि सप्तमी। भवता सर्वकर्माणा, सर्वकर्माणि व्यामोति ईटशी, खस्या-वस्था अध्यद्धं व्यतीतीकृता । अवस्थार्द्धं व्यतीतं कृतमित्यर्थः । व्यतीतीकृतेति च्विप्रत्ययेन 'न व्यातियती अपि अवस्था भवता बलाद् व्यतिगमिता' इति स्ववयःक्रमोपरि अत्याचरणं ध्वन्यते । शब्दशास्त्रस्य सुत्राणां तहृत्तीनां च घोषणेषु रटनेषु सांराविणं अभिच्यापकं शब्दं अतिकोलाहलमिलार्थः। आर-चर्य कृत्वा, पुस्तकस्था विद्या सम्यक् यथातथा, सर्वपत्राणि व्यामोति एवं-विधा कृता । सूत्रवृत्तिघोपणपुरस्तरं पुस्तकस्य सर्वाणि पत्राणि व्यामोत्येवं-विधा पुस्तकस्था एव विद्या उपार्जिता न तु तत्तत्त्वमासादितमित्याशयः। साराविणमित्यत्र संपूर्वकाद्रौतेरभिविधौ भावे इनुण्। ततश्राण् स्तार्थे। सांराविणमित्यस्य च महासंराव एवार्थः। 'हाका' इति जयपुरभाषायाम्। यथानर्घराघवे--''संतेने दशिभिनिजैरिप मुखैः सांराविणं रावणः।'' सर्व-कर्मीणा, सर्वपत्रीणा उभयत्रापि 'तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मेत्यादिना खः। अद्य

तु मञ्जनाथस्य अन्वश्चं समक्षं इह त्वं न सम्यचिचः, न सम्यञ्चं विषयमास्यातवान् । मञ्जनाथसंमुखे सम्यक् न आख्यातुं अशकः इत्यर्थः। सम्यञ्चमाचष्टे समीचयति (नामधातुः) तस्माञ्जङ्, सम्यचिचत् समिअचिचत्
इति । तस्य मध्यमपुरुपैकवचनम् । ततश्च अभ्यमित्रीणा, अमिन्नामिमुखं
(प्रतिवादिसंग्चखम्) सम्यग् गच्छति तादशी ते प्राढवचनशक्तिरापि नास्ति ।
प्रतिवादिनः संगुखे त्वं सम्यग् वक्तं न शक्तोपीत्यर्थः। अभ्यमित्रीणेखन्न
'अभ्यमित्राच्छ चेति चात्खः'। बहुलम् उपाजेकृत्य (दुर्वलस्यापि बलाधानपूर्वकम्) वैयाजिकचर्यागुक्तापि भवतश्चेष्टा अवारपारगामिनी, विचिन्नास्ति । एवं व्याजाचरणेन, आत्मनः कृत्रिमोपायैः प्रबलीकरणेनापि ते चेष्टा
न लोकेपु सफलाऽभवत्, प्रत्युत्त सा उपहास्यवाभवदित्यर्थः। "उपाजेऽन्वाजे" 'अवारपाराऽत्यन्तानुकामि'त्यादि वैयादरणैः सारणीयम्॥ ९॥

चित्रमहंयोगे भवेदुत्तमः पुरुष एष

प्राप्ते वहुत्रीहो स्त्रियाः पुंवद्भावनेषा ते
लोकिकमलोकिकं ते विग्रहं विलोके द्विधा

वचनं त्रिधा ते हन्त दृत्तिः पश्चभेदा ते ।
वैयाकरणेन्द्र ! धातुसम्बन्धे हि प्रत्ययास्ते

भूते तव निष्ठा, जातिराकृतितो गृह्या ते
संवोधने प्रथमाऽथ, कर्मणि द्वितीया, ततः

करणे तृतीया चेति पद्धतिनवीना ते ॥ १० ॥

'अहम्' इति अहंकारयोगे एप जनः उत्तमः श्रेष्ठो न भवेत्, अहमह-मिति सर्वत्राभिमानी पुरुषः उत्तमो न परिगण्यत इत्याशयः। परंतु वैयाकर-णानां नये अहम्शब्दस्य योगे उत्तमः पुरुषो भवेदिति चित्रम्। गृहे, बहु-बीहौ बहुधान्ये प्राप्ते, ते तव ख्रियाः एषा पुरुषवत्स्वातच्यभावना विचारः। स्वत्येनापि लाभेन, त्वमेव किं, तव स्त्रीपर्यन्ता अपि गर्वायन्त इत्याशयः। वास्तवे तु बहुबीहिसमासे स्त्रीलिङ्गशब्दस्य "स्त्रियाः पुंवद्वापितपुंस्कादि- त्यादिसूत्रेः पुँहिङ्गवद्र्यसंपित्रभविति । तव विग्रहम् शरीरम् छोकिकमछो किकमिति मनुष्यसीमातिगं द्विधा पश्यामि । समासादिवृत्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहो द्विधा। सर्वेषां सज्जनानां वचनम् 'रामो द्विनीभिभाषते' इति नयेन एकमेव। परं वैयाकरणानाम् एकवचनद्विवचनबहुवचनमिति त्रिधा । वृत्तिराचरणं जीविका वा सताम्, एकविधा । परम् वैयाकरणानाम् कृत्तद्धितसमासाद्याः पञ्च वृत्तयः । हे वैयाकरणेन्द्र! तव धातुसम्बन्धे ( स्वर्णरूप्यादिधातुमुद्रासंयोगे सति ) प्रत्यया विश्वासाः । रूप्यकाण्या-लोक्येव "चांदी देखें चेतना, मुख देखें व्यवहार" इति भाषाप्रसिद्धिवत् तव विश्वास उल्वाते, नान्यथेलाशयः । वास्तवे तु 'धातुसम्बन्धे प्रलयाः ( छकारार्थप्रक्रिया )'। भूते प्राचीनघटनासु, प्रेते वा तव श्रद्धा। [ निष्ठा ( ककवत्), भूतकाले ]। आकृतितः आकारमालोक्यैव ते उत्तममध्यमा-दिजातिर्वेद्या । तव मूर्ति इद्वेव त्वं कीदश इति असाभिर्बुध्यते इति परिहा-साज्ञयः। [आकृतिग्रहणा जातिः]। कस्यचित्पुरुषस्य संबोधने उपदेशे एका, कार्यविषये (कार्यमेवंविधं साहिति तिन्नवंचने) द्वितीया पद्धतिः, स्वयं तत्कार्यस्य करणे तु तृतीया रीतिर्भवतीति, हे वैयाकरणेन्द्र तव रीतिर-न्यसज्जनेभ्यो नवीनैव !॥ १०॥

- अः प्रसङ्गतोऽन्योपि विनोदः अःप्रिय ! परदेशमुपयासि तिर्हं का वा मया
पाणिनीयपिष्डताय पद्धतिरुदीर्या स्यात् ?
किन्तु विरहे ते हन्त गेहे कः प्रमोदो भवेत् ?
मदोऽनुपसर्गे सक्तिरेपा मननीया स्यात् ।
मञ्जनाथ ! नातिवाहनीयो मधुकालोऽधुना
यात्रा द्रमध्वनापि चाल्पं कल्पनीया स्यात्
प्रायः पाणिनीयागमरीत्या मानवीया दशा
कालाध्वनोरत्यन्तकसंयोगे द्वितीया स्यात् ॥ ११॥

कश्चिद्वैयाकरणः परदेशं गच्छति । पण्डिता तत्स्त्री तमाह-"हे प्रिय! यदि परदेशं गच्छिस, तहिं पाणिनीयशास्त्रपण्डिताय ते (अतिविज्ञाय इल्पर्थः ) मया श्चिया नाम का पद्धतिः (परदेशगमनस्य रीतिः ) कथ-नीया स्थात् ? 'का वा मया' इत्यत्र, वामया (वामस्वभावया स्त्रिया) इलप्यर्थः। तथा च भवादशं विज्ञतमं मादशी वामा किमुपदिशेदिलर्थः। किन्तु ते वियोगे गृहे की दश आनन्दो भवेत ? यतो हि अनुपसर्गे ( उप-सर्गस्य दुःखादिप्रतिबन्धस्य अभावे ) मदो हर्पो भवेदिति सुक्तिः 'मदोऽनु-पसगें' इति 'गेहे कः' इति पाणिनीयसूत्ररूपा भवतेव मननीया, अहं किं सारयेयमिति भावः। किन्तु हे स्वामिन् ! वसन्तकालो न विदेशेऽतिवाह-नीयः । मार्गे दूरं यात्रापि न्यूनं करणीया, एकस्मिन्नेव दिने अतिदूरं मार्गी नोहंघनीय इत्याशयः। कुत इत्याह—"भवद्धीतपाणिनीयशास्त्रस्य रीत्या, कालस अध्वनो(मार्गस)च अत्यन्तसंयोगे (अधिककालयापने दूरमार्गग-मने च ), मानवीया दशा द्वितीयैव स्थात्, ( प्रकृतदशातो द्वितीया अस-स्थद्शा भवेत् )। अतएव नाधिकदूरं यात्रा कर्तन्या, शीव्रं चागन्तन्यमिति भणयपरवशा वियतमं प्रार्थयते । 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीया ।' इति पाणिनीयस्त्रं तु त्रसिद्धमेव। चतुर्थे-नीया. वीया. तीया. प्रासः॥ ११॥

→ि ज्यौतिषिकाः **४** 

कल्पयन् ककारादेव कन्यां वा कुमारं वापि
गर्भगतस्येव भावि भणिस मिलत्फलम्
पत्रीमवलोक्य, द्वयोमैंत्रीमवगम्य, मिथः
स्त्रीपुंसौ प्रयोज्य सखे मानयसि मङ्गलम् ।
आचंभोराजीत्यादि गणयन् स्वकरस्यां दशां
संकटं प्रदर्श्य धनमाहरसि पुष्कलं
विविधप्रकारैर्धनलाभलम्रकेन्द्रगतं
गणकवरेन्द्र! ते प्रहाणां फलमुङ्वलम् ॥ १२ ॥

गर्भे, 'कन्या भवेदथवा पुत्रः' इति पृष्टे सित, ककारं लिखित्वा ददासि, यिद कन्या जाता तदापि ककारमात्रेण सिद्धिर्यदि तु कुमारसिक्वीप भाषायां प्रसिद्धः (कँवरः) संगृह्यत एव । अत एव मनुष्यस्य जन्मतः पूर्वमेव, गर्भगतस्येव त्वं भावि (भविष्यत्) मिलत् संवादि फलं भणिस । मनुजः पश्चादुत्पचते, भवांस्तु स्वस्य लाभलशकेन्द्रगतं फलम् ! (लाभम्) पूर्वत एवारभते । पत्रीम् (जन्मपत्रीम्, प्रेमपत्रिकां च) द्वयोः खीपुंस्योमें-त्रीम् (मेलापकं ! परस्परप्रणयं च) अवगम्य, द्वावि मिथः संयोज्य, मङ्गलं मानयसि ('मौज मनातेहो' भावः !) । आवंश्रोराजीत्यादि (आदित्यच-न्द्रेसादिः ज्योतिषिकाणां गणनासंकेतः) स्वकरस्थिताम् स्वाङ्गलिपु (अर्थात् यथा स्वकराधीनैव भवेत्तया) दशां गणयन् सन् । अग्रे घोरमिरिटमिति भीषियत्वा । विविधमकारैः (सत्युद्धपैरमिनन्दितैः !!) । ते ग्रहाणां फलमु- क्वलम् उत्तमम् !! । यस्य त्वं पत्रिकां पश्चिसे, तस्य ग्रहा उत्तमा भवन्तु मा वा । परं ते ग्रहाणां फलं प्रत्यक्षमुत्तमित्याशयः ॥ १२ ॥

**५** वैद्याः श्र≻

वैद्यगणकानां किं विशेषशास्त्रभारेणे' ति
शीघ्रमेव साधारणज्ञानिमहोन्मील्यताम्
रेचनेन सर्वमनस्तोषकरप्रायमिद—
मौषधं प्रदाय सर्ववाञ्छा विनिज्ञील्यताम् ।
त्वरितं प्रसिद्धेर्धनिलोकाद्धनमाहरद्भि—
रेकद्वो विरुद्धोऽमूल्यमौषधैः प्रकील्यतां
सर्वतः सदैव सुविधेयधनाऽऽदित्सासखी
वीतविचिकित्साऽसौ चिकित्सा परिशील्यताम् १३

'वैद्यानां ज्यौतिषिकाणां च विशेषेण शास्त्रभारेण किम्' अधिकशास्त्राध्य-वसायस्तेषां प्रकृतविषयमाच्छादयतीति प्रसिद्धनुसारं साधारणसंस्कृतादि- ज्ञानमात्रम् इह उन्मील्यतां प्रकाश्यताम् (सम्पाद्यतामिति यावत्)।
रेचनगुणात् सर्वेषां मनसः शीघ्रमेव प्रायस्तोषकरं औषधं द्रावा, सर्वेषां
वाव्छा (आवश्यकता) अपनीयताम्। किञ्चिदीदशमौषधम् एकद्विप्रकारकमाविष्कर्तव्यं यत्र रेचनगुणात् सर्वविधरोगिभिस्तत्कालं स्वास्थ्यं प्रतीयेत,
एवं युक्तया सर्वेषां लोकानामावश्यकता प्रणीयेति भावः। ततश्च एवंविधाभिर्युक्तिभस्त्वरितं प्रसिद्धैः, धनमुपार्जयद्विरसाभिः, एको वा द्वौ वा विरुद्वो दुर्दुरूढो जनः, विना मूल्यमौषधैः प्रकील्यतां वशीक्रियताम्। सर्वतः
समन्तात्, सुखेन विधातं शक्या या धनादित्सा (धनाऽऽदानेच्छा) तत्सहचरी, पर्यन्ततो धनलाभसहकृतेति भावः। अत एव वीतविचिकित्सा,
द्वच्योपार्जनविषये गतसन्देहा, असौ चिकित्सा (वैद्यव्यवसायः) परिशील्यताम् सेच्यताम्। अस्माभिर्वेद्येभाव्यमित्यर्थः। एको वा द्वौ वा इति बहुवीदिसमासे एकत्वं लोकात्। यदि तु सर्वथा दुर्दुरूढता तर्हि 'एकको विरुद्धः'
इति पाळ्यम्॥ १३॥

-ॐ मन्त्रानुष्ठानसिद्धाः ास्-

सायं प्रातराहिकं विधीयतेऽतिसंभारेण
पर्वसमारम्भाद् व्रतचर्योदेति संयतम्
सिद्धजनवेपेणेव पारिषद्वर्गे स्थितिन्यस्यते निसर्गेणेव वाक्यं द्वचर्थसंमतम् ।
मञ्जनाथ नित्यं बिहः सिद्धजनचर्या सेयमन्तर्या परिस्थितिस्तयोच्येताद्य संगतं
मानसे कुतर्ककुविचारैः परिभूयामहे
स्त्यामहेऽथापि महासिद्धा इति सन्ततम् ॥ १४ ॥

आह्निकं दैनिककृत्यम् । अतिसंभारेण अत्यादम्बरेण । कस्यचित् पर्षणः प्रसिद्धस्य नवरात्रादेः (आरंभात्), संयतं यथा स्यात्तथा व्रतचर्या उदेति । क्र नि १९

पर्वापित संयमपूर्वकं व्रतानि चर्यन्त इति भावः । खस्य शिष्य-अनुगतादिसंसत्सेवकवर्गे, स्फटिकरुद्राक्षादिमान्यम्-पञ्चकेशवृद्धिः, अस्यूतप्रायं वखमित्यादिसिद्धजनवेषेण स्थितिरुपवेशनम् । स्वभावतः (तथैवाभ्यासात्)
द्वार्थसंमतं अर्थद्वययुक्तं वाक्यं प्रयुज्यते, [येन द्वितीयं प्रति शापानुप्रहादिक्रमि सिध्येत्, स्वयं च सत्यावश्यके वाग्वद्धो न भवेत् ।] एवं किल,
बहिः (प्रकाशम्), सेयं सिद्धजनचर्या, किन्तु अन्तः (इदये) या परिस्थितिः (घोरकोटिन्यदशा) तया (तत्परिस्थितिकारणात्, हेतो नृतीया)
संगतं उच्येत, समुचितमिदं वक्तं शक्येतेत्वर्थः । किं वक्तं शक्येत, तदाह—
'मनसि कुविचारेः आक्रम्यामहे (अस्माकं मनसि कुतर्ककुविचारा अस्मान्
परिभवन्ति), परं बहिः समन्तात् (सिद्धाः) इति जनद्वारा स्त्यामहे
स्तुता भवामः ।'' चतुर्विप चरणेषु—क्रमात्-संभा-रंभा-, वर्गे-सर्गे-, चर्यान्तर्यां, यामहे इत्यादयः प्रासाः ॥ १४ ॥

🥎 धर्मशास्त्रिणः 🛠

वृत्तयेऽच लोकन्यवहारपराधीनान् सदा साधारणदीनान्वीक्ष्य बहुशो विनिन्दामः सामान्यतया मान्यवर्णचर्यामपि त्यक्तवतः किन्तु धनिवर्यान् श्लाघमाना ननु नन्दामः । मञ्जनाथ मध्येसभम्रचेः स्मृतिन्याख्याश्चतं प्रख्यापितवन्तो धर्मदार्ळ्यमभिनन्दामः मर्मपरिशोधे कर्मशास्त्रबहिर्भूता वयं धर्मशास्त्रशैल्या कथं श्रद्धामधिविन्दामः ? ॥ १५ ॥

वृत्तये आजीवनाय, लोकन्यवहारस्य अधीनान् साधारणदीनान् दृष्ट्वा 'अयं ब्राह्मणानर्हया जीविकया जीवित,' 'अयं स्वस्य धर्मानुष्टानिह्नैर्नाङ्कितो अविति दृत्यादि दीनान्वयं निन्दामः । सामान्यतया माननीया या वर्णचर्या, व्राह्मणक्षत्रियादीनामाचरणम्, तद्पि त्यक्तवतो धनिकान् वयं प्रशंसन्तः प्रसन्ना भवामः । ये सामन्ताद्याष्ट्रहुराः, क्षत्रियाः सन्तोपि प्रत्यक्षयवनैः पाचितान्यन्नानि भुञ्जते, चर्मभिद्यकाजळं यवनैरानीतं पिवन्ति, अस्ति किमयं क्षत्रियवर्णव्यवहारः शास्ते १ परं तेपां वयं धनिकत्वात्प्रशंसां कुर्मः । केनचिद्पि धर्मशाञ्चिणाद्यावधि उक्तमित्ति, यन्न यूयं क्षत्रियाः १ । एवं हि मध्येसभम्, सभाया मध्ये उच्चेः स्वरेण स्मृतिव्याख्यानां शतं प्रसेधयन्ती वयम्, धर्मस्य दार्व्यम् 'धर्म एव हतो हन्ति, न जातु कामादि' त्यादि धर्म-द्यतां वयं पोपयामः । मर्मणः परिशोधे (शन्वेपणे) कर्मशास्त्रतो बहि-र्भूताः, धर्म-ज्ञास्वा तदनुसारेण कर्मानुष्टानरिहता वयमित्याशयः । धर्मशास्त्रतेः अद्धां कथं प्राप्तुमः १ वयं धर्मशास्त्रिणः स्म इति लोककृतां श्रद्धां कथं प्राप्तुमः । सुसादुल्लपन्तोपि कर्माद्रशं लोकानां संसुखे अनुपस्थापयन्तो धर्मशास्त्रद्धाः लोकेपु श्रद्धां केन प्रकारेण प्राप्तुम इत्याशयः । सर्वचरणेपु-विशेषतश्च मर्म-कर्म-धर्मोति चतुर्थे प्रासाः ॥ १५॥

+<del>१८</del>€ वेदान्तिनः •े}\$

सर्वदा विशुद्ध-मुक्तवन्धो ब्रह्मरूप एव जीव,स्त्वत्र वन्धो ! मुधा संशयोऽवलम्ब्यते रज्जुषु भुजङ्ग इव सर्वोयं प्रपश्चो मृपे-त्यादिवानप्रपश्चो मुखमात्रे समालम्ब्यते । विषयकपायरवकीर्णाचित्तवृत्तिर्भृशं अमित समन्तादहो दम्भान्नोपरम्यते आन्तिमुपयान्तीं मितिमाप्य मुधा श्रान्तीभवन् भूरि भुवनेऽस्मिन् वृद्धवेदान्ती विडम्ब्यते ॥ १६॥

'सर्वदा विशुद्धः मुक्तवन्धश्च जीवो ब्रह्मरूप एव, हेवन्धो! अस्मिन्विषये मुधा संशयोऽवलम्बयते।' मुखमात्रे गृह्मते, नतु हृदये दृढीक्रियत इत्याशयः। सांसारिकविषयवासनाभिर्भृदाम्, अवकीणां इतस्ततो व्याक्षिप्ता चित्तवृत्ति वेस्य सोऽयं समन्ताद् आम्यति । अनेन दम्भाद् आडम्बरादुपरामो न क्रियते । अत एव-आन्ति गच्छन्तीम् [आन्तामित्याद्यायः] बुद्धि आ-आण्य, मुधा श्रान्तो भवन् (च्विः) केवलमवस्थया वृद्धो वेदान्ती, अस्मिन्भुवने भूरि विडम्ब्यते ॥ १६ ॥

→ अस्तार्किकाः अस्

शब्दशास्त्रशेविधिखिडिकिकामवीक्ष्य मनाङ् नव्यतर्कफिकिकासु झम्पाः प्रतिदीयन्ते बाह्यज्ञानसम्पादकसामियकचर्चा नास्ति व्युत्पादककाव्यकथाः कर्णे नोपनीयन्ते । अश्रुतान्यवाक्यं घोरनिर्घोषाः क्रियन्तेतमां मञ्जनाथ सत्यं विष्म, चेन्से क्षमा दीयन्ते विषमविवादोदकेदसास्तर्कमात्रपराः केवलमलकेसमाः साम्प्रतं प्रतीयन्ते ।। १७ ॥

व्याकरणशास्त्ररूपस्य शेवधेः निधेः, खिडिक्किकां छघुद्वारम् अदृष्ट्वा । यस्य
गृहे निधिर्भवति स गुप्तीकरणाय तस्य द्वारं छघु निर्माति ['खिडिकी'ति
माषाप्रसिद्धम् ।] केवलतार्किकैश्च तस्य निधेः खिडिक्किकां मनागपि अदृष्ट्वा,
व्याकरणशास्त्रमपिठत्वैवस्थिः । नव्यन्यायस्य फिक्किकासु (लम्बगधेषु)
झम्पाः ('झांप' इति जयपुरभाषाप्रसिद्धम्) दीयन्ते, नव्यन्याये सहसा
कूर्दनं कियत इस्याशयः । बाह्यज्ञानसम्पादिका सामग्रिकी चर्चा—'एषु दिनेषु
राजतन्ने का नीतिः, प्रजासु किमान्दोलनम्, 'इत्यादि विचारो नास्तीत्यधः ।
व्युत्पत्तिकारकाणां काव्यानां कथाः कर्णे न क्रियन्ते । न श्चतम् अन्यजनस्य
वाक्यम् यस्मिन् कर्मणि यथा तथा, घोराः कोलाहलाः (शास्त्रविचारव्याजेन)
अतिशयेन क्रियन्ते । क्षमाः, (प्रकारबहुत्वाद्वहुवचनम्)! भयङ्करिववाद

एव उदर्कः (उत्तरं फलं, परिणामः) येपां ते, तादशाश्च दसाश्चेति कर्मधा-रयः। केवलतर्के निविष्टाः, साम्प्रतम् (वादावश्यकताशून्ये समये) अलकं-सदशाः विपोन्मादिसारमेयोपमाः (हडक्या) ज्ञायन्ते। चतुर्थे द्कं-तकं-लर्काः, प्रासाः॥ १७॥

**५**% वैदिकाः %⊷

संहिताः समग्राः सहत्राक्षणाः सुघोषन्तोपि तत्त्वपरिज्ञाने मौनवन्तोऽमी निवोध्यन्ताम् एकैकपदस्य पुनराष्ट्रतिप्रकाशपराः पद-क्रम-जटा-घन-विस्तराः प्रयोज्यन्ताम्।

कर्मकाण्डमात्रेणैय कष्टान्त्रिवहन्तोऽधुना वेदानायदन्तो यत्र क्रुत्रचिन्निरोध्यन्तां शचुरपरिश्रमात्प्रकामं पूजनीया इमे

मौग्ध्याद्यनीया वीरवैदिका विलोक्यन्ताम् ॥१८॥

तासां वेदऋचां तत्त्वस्य गृहरहस्यस्य, परिज्ञाने त्र्णोकाः, निबोध्यन्तां ज्ञायन्ताम् । प्रयोज्यन्ताम् तद्वारा पदक्रमादीनां प्रयोगः कार्यताम्, श्रूय-न्तामित्याशयः । यत्र कुत्रचित् म्लेच्छादिवेदोपहासकबहुलेपि स्थाने वेदान् श्रावयन्तः भभी निवार्यन्ताम्, येन हि वेदानामनादरो न प्रसज्येत । वीराः वैदिकाः ॥ १८॥

-> साम्प्रदायिकाः ॥
अञ्चिभेवसि भृशमन्यदृष्टिमायातोऽपि
छायातोप्यञ्जद्धिमभिशङ्कसेऽतिचश्रलम्
गोम्रखीनिविष्टकरो धत्से मञ्जमालां गले
वहसि विशालान्यथ तिलकान्यनर्गलम्।

एतान् दमयामि, दलयाम्यमृन्, भिनिध च तान्, एष नरकामिर्हन्त हृदये ज्वलत्यलं रीतौ सावधान सम्प्रदायिक सुविज्ञ सखे! धर्मतत्त्वनीतौ किश्चिदश्चय दगश्चलम् ॥ १९॥

साम्मदायिकेतरस्य दृष्टिं गतोपि भपवित्रो भवसि, अत एव भोजनादिषु प्रच्छन्नस्तिष्टसि । किं बहुना, स्वस्य अन्यजनस्य च छायातोपि, भपवित्रताम् अतिचन्नलं यथा तथा शङ्कसे । गोमुख्यां जपमालाप्रावरणे निविष्टहस्तः, सदा जपामिनयं कुर्वेन्नित्यर्थः । गले मञ्जमालाम्, सुवर्णादेषु प्रोताम् (कंठीम्) घत्से धारयसि । एतान् जनान् दमयामि, अमृन् (स्वहृदये मनीवितान्) दल्लयामि उन्मूलयामि, तान् (परोक्षस्थितान्) सिनिधा उपजापद्वारा परस्परभेदमुत्पाद्यामि । रीतौ सम्प्रदायमर्थाद्याम् । धर्मतन्तस्य नीतौ भाचरणे, किञ्चिद् दक्पान्तम् अञ्चय पातय । रीतिनिर्याहे तु भतिसावधानोसि परं किञ्चित् संप्रदायसाधनीयस्य धर्मरहस्यस्थोपर्यपि दृष्टिं पातयेत्याद्यः । चतुर्थे रीतौ नीतौ आद्याः प्रासाः ॥ १९ ॥

→ २६६ नवसम्याः (जैण्टिलमैनाः) ३३००० साम्यवादसिद्धान्तं नदन्तः सभामञ्जे भूरि लौकिकप्रपञ्जे दीनदमना महीतले भारतीयकाव्ये ऋरदृष्ट्यः गृङ्काररसा— ऋप्राङ्गानि वीक्षन्तेऽथ नृत्यद्रमणीकुले । गगनं भरन्तो मुख्वर्तिधूमधोरणीभि— श्रदुलं चलन्तो बृटस्टरवनीतले विमलविचारैर्भुवमन्यायादवन्तः सदा सभ्यतमंमन्या अमी धन्या धरणीतले ।। २० ॥ सभायां साम्यवादस्य सिद्धान्तं घोषयन्तः, सर्वेषि जना ईश्वरसृष्टौ समानाः सन्ति, अत एव समानोऽधिकारः सर्वेषामिति । लौकिके कार्यप्रश्रे तु पृथिन्यां दीनलोकानां दमनाः । शृङ्गाररसात् (हेतौ पञ्चमी) शृङ्गाररस्यस्त्र नवसभ्यतातो विरुद्धोऽस्तीति भारतीयप्राचीनकान्ये कृरदृष्टयः, किन्तु नृत्यन्तीनां रमणीनां युरोपीयचीणां गणे (मेडमनाच) नृत्यहावभावभङ्गां ग्रानि गोप्याङ्गानि वीक्षन्ते, न तदा तेषां सभ्यतासारणं भवति । मुख्ववितिनिभिः 'सिगार' 'सिगरेट' धूमपरम्पराभिर्गगनं न्यामुवन्तः । 'बूट' (नन्योपानत्), 'सूट' कोटपैण्टादिपरिधानीयकदम्बम्, एतदादिभिः, अर्थात् एतानि धारयित्वा गर्वेण चटुलं (गर्वोत्पुल्लचञ्चलम्) चलन्तः । पूर्वेषां भारतीयानां विचाराः धर्मसंत्रदायादिपक्षपातेन निर्मलाः नासन् । अत एव एते विमलैविचारैः सुवम् अन्यायात्मद्दा भवन्तः, सभ्यतममन्याः धरणीतले धन्याः सन्ति ! चतुर्थे मन्याः मन्याः धन्याः प्रासाः ॥ २० ॥

पश्चिमदिगाविर्भृतभूरिज्ञानभानुभवे—
र्तृतनविचारप्रभाविभवेः शुभावहे
अद्यतने सत्यिप पुरातनेतिष्टक्तवदे
सम्यतासमाजे दृढदीक्षान् सेवितासहे ।
करष्टतवेत्रानिष्टितोपनेत्रान् वन्दितासहे
पत्राचितशौचानिष परमपवित्रानम्नद्धतचरित्रान्नवसभ्यान् ससुपासहे ॥ २१ ॥

सभ्यतासमाजे दृढदीक्षान् (दृढाऽऽस्थान्), नवसभ्यान् सेवितासहे प्रसादनाय तान् सेविष्यामहे इत्यर्थः । कीदशे सभ्यतासमाजे तदाह — पश्चिमदिशि (युरोपादिदेशेषु) आविभूतो यो भूरिज्ञानरूपो भातुः (सूर्यः) तद्भवैः, नवीनविचाररूपाः ये प्रभाविभवाः तैः शुभावहे । लोके सूर्यः पूर्वस्यां दिशि उदेति, अद्भुतचिरत्रिः वादेणां भानुः पश्चिमदिशि उदेति तादग्ज्ञानमानुप्रभावभवेन ग्रुभकारिणि (सभ्यतासमाजे)। पुनः कथं-भूते सभ्यतासमाजे—अद्यतने अद्योत्पन्ने सत्यपि पुरातनिमितिवृत्तं वदिति तादशे, 'पूर्वं नासीत्सभ्यता जनसमाजे, क्रमक्रमेण वुद्धितिकासो जातः, आसन् पूर्वं वानरास्ततः क्रमेण अङ्गसंस्थानसंघटनेन मनुष्याः परिणता इत्यादिविकासवादं घोषयमाणे सभ्यतासमाजे दृढदीक्षान् । करे धतं वेत्रम् (वेत्रयष्टिः) यैस्तान्, तथापि वेत्रासने (कुरसी) आसीनान्, वेत्रं यदा करे धतं तदा वेत्रक्षे आसने कथमुपवेशनं स्थादिति विरोधः। वेत्रनिर्मिते आसने इति तत्परिहारः। अथवा वेत्रुर्जातुरासने आसीनान् (भाष्यमतेऽनिद्को विन्दधातुस्तस्यानेकार्थः प्रयोगः)। नेत्रेत्यादिः स्पष्टः। ज्ञुपनेत्रम् (चश्मा)। पत्रेण (कागज) आचितं कृतं शौचं (अधोमल-क्षान्त्रम् (चश्मा)। पत्रेण (कागज) आचितं कृतं शौचं (अधोमल-क्षान्त्रम् । नवीनसभ्या जलस्पर्शमकृत्या कोमलप्रेण पुरीपं घोञ्छ-निर्तित नव्यसंप्रदायः। एवं सत्यपि परमपवित्रान्, प्वैदृत्तान्तैः अद्भुतचरि-त्रालवसभ्यान् उपास्महे, षोढकोपचारैः पृज्ञयामहे। तृतीयचतुर्थयोः, वेत्राः, नेत्रादि, पत्रा-वित्रा-रित्राद्याः प्रासाः॥ २३॥

अर्द्धसमश्च धारयन्तो नासासंनिवेशतले
पौरुषभमावशेषमिव महिमावहे
नैवेद्यं ज्ञषन्तो हन्त द्वाभ्यां स्वकराभ्यां सदा
धूमम्रद्धिरन्तो भान्ति वदने मदावहे।
ये दण्डायमाना एव मृत्रमुत्स् जन्तोऽप्यलं
द्वाभ्यामश्चतुल्याभ्यां पदाभ्यां यान्ति, ब्रूमहे
चिकतं चतुर्दिक् चारुचित्रचमत्कारानिमा—
नद्भतावतारान् नवसभ्यान् सम्रुपास्सहे॥ २२॥
महिमावहे गर्वोत्फुङ्कत्वान्महत्त्वयुक्ते, नासासंनिवेशतले (नासिकाया

अधोमारो ) पौरुषस्य अग्नावशेषम् इव अर्द्धश्मश्च धारयन्तः ( भान्ति )।

'इमश्रु पुंमुखे' इति परिभाषितत्वात् इमश्रु पौरुषस्य चिह्नम् । नवीन 'फैशने' नासिकाया अधोभागे अर्द्धमात्रं इमश्रु धार्यते, अत एव पूर्वपौरुषस्य सांप्रतं भमावशेष इव स्थित इत्याशयः । द्वाभ्यां इस्ताभ्यां नैवेद्यं भोज्यं जुपन्तः स्वीकुर्वन्तः । नैवेद्यपदेन देवत्वं ध्वन्यते । अन्ये देवतावताराश्चतुर्भुजाः सन्तोषि एकेनैव करेण नैवेद्यं भुक्षते । अद्भुतावतारा इमें 'छुरी कांटा' इत्यादिधारणात् द्वाभ्यां कराभ्यां नैवेद्यं जुपन्तीत्याशयः । मदावहे नवीना-सवसेवनान्मद्धारिणि वदने, 'सिगार' धूमम् उद्गिरन्तः भान्ति । दण्डाय-मानाः दण्डवत् उच्चेः स्थिता एव मृत्रयन्तोषि द्वाभ्यामश्चतृत्याभ्याम् (बूटाग्रं अश्वखुराकारं भवतीति ) पदाभ्यां यान्ति । ये तिष्ठन्मृत्रत्वधर्मयुक्तास्ते चतुर्भिश्चरणैश्चलन्ति, इमे तिष्टनमूत्रा अपि द्वाभ्याम् अश्वखुराकाराम्यां पदाभ्यां चलन्तीति अपि पदस्याशयः । अत एव द्र्महे—"चिकतं यथास्यान्त्यां चतुर्दिक्षु चारः चित्रश्च चमत्कारो येषां तान्, अद्भुतावतारान् इमान् नवसभ्यानुपास्सहे ।" प्रथमे—वेश्व-दोष, एवं सर्वत्र विशिष्टाः प्रासाः ॥२२॥

→ि अधिकारिणः <del>।८</del>

खल्पसमयार्थं निजकार्यखले गत्वाऽप्यत्र
खामिमङ्गलार्थं नैव कार्यं परितन्यते
न्यायं याचमाना नाभिवीक्ष्यन्ते दशाऽपि जनाः
किं वहुना, मान्यजनोऽप्यलमवमन्यते ।
मञ्जनाथ सर्वतः समाहरणान्नानाविध—
दारधनधामभरेधन्यं जन्म जन्यते
याऽसौ पदचृद्धिरभूत्सा किं सर्वदैव भवेत् ?
हा किं मम लोकेरिति 'हाकिम्' बहु मन्यते ॥२३॥

स्वल्पसमयाय निजकार्यस्थाने (अदालतादिषु) गत्वापि, अत्र स्वामिनो मङ्गलं भवेदेतदर्थं शुभं न्यायकार्यं न क्रियते । असाकं न्यायो भवेदिति वृक्षतलादिषु प्रणमन्तो मार्गे स्थिताः प्रजाजनाः दृष्ट्यापि न वीक्ष्यन्ते, अन्यत् किम्, मान्यः पूज्यः गुर्वादिजनोपि तिसान् शासनमदे अलं तिरस्क्रियते । स्वयं शासनाधिकारीति, सर्वस्थानेभ्यो राशीकरणात्—नानाविधस्थी-दृष्य-गृहादिसमूहैः स्वकीयं जन्म धन्यं कियते । णिजन्ताजनधातोः कर्मणि लद्द । नानाविधस्यादिभिर्जन्म धन्यं कियते इति विपरीतलक्षणयाऽऽक्षेपः । या भाग्यवशादसा पदवृद्धिरभूत् । हा! (आः धिक्) लोकैर्मम किं प्रयोजनम् ? लोकाः किमपि वदन्तु नाम । 'हाकिम्' (शासनाधिकारी) ॥२३॥

ॐ कवीश्वराः ﴾

पश्चदशमुद्रामात्रवेतनविहारिणोऽपि
कर्मचारिणोऽद्य स्थिता वेत्रासने सुन्दरे
स्तुत्युचारिणोपि राजकविनामधारिणोऽमी
पृच्छचन्ते न कैश्चित्स्थिताः कस्मिन्कोणकन्दरे ।
तद्पि महोचस्वरैर्देहलीनिविष्टा एव
कवितागवीभिर्नृपपुङ्गवं ममन्दिरे
कीलितकपीश्वरा इवारादुत्स्रवन्ते भूरि
भूपतिकवीश्वरा वराका राजमन्दिरे ॥ २४ ॥

पञ्चदशरूष्यकमात्रवेतनेन विहरणशीलाः कर्मचारिणोपि अद्य (दरबारांदेने ) सुन्दरे वेत्रासने स्थिताः । पञ्चदशमुद्दावेतनासिःश्यपळक्षणम् । अतिन्यूनवेतना अवरपदप्रतिष्ठा अपि कर्मचारिणः स्थानं प्रामुवन्तीत्याशयः ।
इमे कवीश्वरास्तु राज्ञः स्तुतिमुचारयन्ति, अर्थाद्राज्ञो यशः परितः प्रसारयन्ति । किञ्च 'राजकवि'प्रतिष्ठामपि धारयन्ति, तद्पि कस्मिन् कोणे कन्दरे
(जनानां गद्धरे, अवकाशे ) वा स्थिता इति कैश्चिदपि न पृच्छयन्ते । एवमवधीरणायामपि राजसभाभवने प्रवेशामावात्, भवनस्य देहलीस्थिता
एव । कवितावाणीभिः अरुपुचस्वरैः (येन दूरादिष श्रृणुयादिति ) नृपश्चेष्ठं

ममन्दिरे तुष्टुतुः 'मदि स्तुतिमोदमदस्वमकान्तिगतिषु'। अत एव—कीले बद्धाः कपिश्वरा इव, दीनाः कवीश्वराः, राजमन्दिरे आरात् (दूरात्) उत्प्रवन्ते इतस्ततश्चापत्यं दर्शयन्ति । वानरा यथा शङ्को बद्धा अपि दूरादेव उत्प्रवन्ते, एवं स्वतिरस्कारज्ञानेपि जीविकालोभबद्धा इमे कवीश्वरनामधारिणो दूरादेव उच्छलन्ति । एवं स्वयशःपाठकेषु तिरस्कारं पश्यतो मृपपुद्ग-वस्मापि करीव्यं स्मार्थते ॥ २४ ॥





**⊷**क्षि भ्रमरः क्षे

मन्दीभवदुन्मदमुपैति सोयमिन्दीवरं स्खलद्वलोकमसौ कोकनद्मीक्षते आह्नादं समेति वत कं वा कलकह्नारके परिमलपुण्डरीकमलसम्रुपेक्षते । मञ्जनाथ कैरवे तु लालसास्य कैव भवे-न्मधुपो मदे न गुदं कुगुदेऽप्यपेक्षते एकमेकमुत्पलमुपैति योऽयमन्यमासे सोयं मधुमासे पद्मशतमपि नेक्षते ॥ २५ ॥

सोयं मधुपो मन्दीभवन् उन्मदः (हर्पः) यस्मिन् कर्मणि यथा भवति तथा, निरानन्दं यथा स्यात्तथा नीलकमलमुपैति । स्वलन् अवलोको यस्मिन् तथा, मन्द्रया दृष्ट्येत्यर्थः । कोकनदं रक्तकमलम् । सुन्दरे कह्नारके सौगन्धि-ककमले । परिमलप्रधानं पुण्डरीकम्, अलसं यथा तथा उपेक्षते अवधीर-यति । मदे वर्तमानो मधुपः कुमुदेपि मुदं नापेक्षते । तत्रापि नानन्दो भवतीत्यर्थः । कुमुद्कैरवयोर्गन्धे भेदः ॥ २५ ॥

→ कमिलनीविरही मधुपः । ु-गुञ्जन्मञ्जू भजति निकुञ्जं नवमेव, लता-वीथीपथमेष परिष्टच्छति नवं नवम् द्धमदलमिच्छति नवं नवप्रपैतुमसौ कुसुमगुलच्छमयमृच्छति नवं नवम्।

मञ्जनाथ निर्भरमभावे तेऽलमम्भोजिनि!
सुखसंभोगमहह! गच्छित नवं नवम्
सोयं सहवासी नृनमासीदित मासे मधौ
मधुपविलासी रसिमच्छिति नवं नवम् ॥ २६॥

गुक्षन् सन् नवमेव निकुक्षं भजति । नवं नवं द्वमसमूहं प्राप्तमिच्छति ।
गुलच्छो गुच्छकः । ऋच्छति गच्छति । हे अम्भोजिनि ! ते निर्भरम् अभावे,
अलं यथा स्यात्तथा नवनवं सुखसंभोगं गच्छति । ते सहवासी मधुपविलासी,
चैत्रे मासे आसीदिति आसन्नं प्राप्तुवति सति । त्विय यथास्य मनोविनोदोऽभवत्तथा नान्यत्र । अत एव मधुमासप्राह्या उद्दीपितवासनः सोयं,
तत्र कदाचिन्मनः प्रसिक्तः स्यादिति दुराशया नवं नवं स्थानमन्विष्यति ।
तत्र कदाचिन्मनः प्रसिक्तः स्यादिति दुराशया नवं नवं स्थानमन्विष्यति ।
तत्र सर्वासौ तु सर्वं विस्मरतीत्याशयः ॥ २६ ॥

सन्द्धाति मधुरमधृके मन्दमेव मनो
याति यूथिकानामपि वीथिकामिहालसम्
साभिलापमालिङ्गति पाटलाममन्दमुखीं
हन्त किन्तु धत्ते नो विलम्बसुखसाहसम् ।
मञ्जनाथ हञ्जे मञ्जकमिलिन ! संलोकय
मालतीमुपैति सोयमुन्मीलितलालसं
जाने न हि मालतीमरन्दमधुपाने, किं वा
केवलाभिमाने भाति मधुकरमानसम् ॥ २७॥

मन्द्रमेव यथा तथा मधूके मनः संद्धाति योजयति । यूथिकावीथिम् अलसं यथा तथा याति, अनिच्छयेल्यथः । अमन्द्रमुखीं विकिततां पाटकां काचस्थालीं (लोकप्रसिद्धा 'गुलाबम्' वा ) साभिलाषमालिङ्गति, परं तत्र विलम्बनसुखरूपं साहसं न धत्ते । तत्र न किञ्चदिष विलम्बते त्वद्गयेने- स्वर्थः । 'हक्षे' इति माधुर्यार्थं नाटकीयं संबोधनम् । उन्मीलिता प्रकटिता लालसा यिस्मन् तथा, मालतीं सोयं गच्छित । तदहं न जाने यत् मालती- मकरन्दमधुनः पाने मधुकरस्य मानसमिस्त, उत खत्तो मानकलहे सित केवलमिमान एव तन्मानसं भाति । खत्तोऽभिमानं कृत्वा केवलं खां दर्श- यितुमेव मालतीसमीपे गच्छित, उत स्वयं तस्य मालतीमधुपाने लालसे- स्वहं न जाने इत्याशयः ॥ २७॥

**→{**% बकुलः ।%<del>></del>

वायुलहरीभिस्तव गन्धो मदयेत मनः,
पुष्पाण्यपि बन्धो ! यान्ति सकलशिरः खले
पञ्चान्यपीह तव साधितसंपञ्जवानि
श्रीयन्तेऽद्य पान्थास्तव च्छायाशिशिरखले ।
सर्वमिदं सत्यं किन्तु किं तेऽहं बकुल ! जुवे
वर्द्धितोऽसि कसात्काष्ट्रविक्रियपुरः खले
हास्यं ते न वच्मि, सत्यमन्ते नीरधाराखले
दाखनते कुठारधीरधारास्त्वदुरः खले ॥ २८॥

मनः (मानसम्) मदयेत, आनन्दविद्धळं ('मस्त') कुर्यात् प्रीणयेदिति भावः। तव पुष्पाण्यपि सकलिशरःसु आरोहन्ति। साधितः संपदः
शोभायाः लक्ष्म्या वा ळवः लेशो यैस्तानि, शोभनानि मङ्गलानि चेत्याशयः।
तव छायया शिशिरे तले, प्रीयन्ते विश्रमेण प्रसीदन्ति। काष्ठविक्रयिणाम्
('लकडहारा') पुरोवर्तिनि स्थाने। इदानीं काष्ठस्य पूर्णोपचयाय सेचनार्था जलधारा दीयन्ते। लेदनावसरे तु नीरधारास्थाने, तव वक्षःस्थले
कुठारस्य घीरा धाराः दास्यन्ते। कुठारधारासु घीरत्वं तु पहिका-('फड'-)
निर्माणोपयोगि काष्ठं शीव्रतया ककचचालनेन विरूपं भवेदिति। तथा
चान्तस्तलगमनेन समधिकपीडाकरत्वं व्यज्यते। चतुर्थे-हास्यन्ते, दास्यन्ते,
अन्ते, प्रासाः॥ २८॥

## **→िं गुञ्जा ।ुरे**

पछ्नाः प्रणीयन्तेऽलमिन्दीवरदृग्भिस्तव तहणपुलिन्दीगणैर्वक्षो मण्डियण्यते फलपरिणद्धया प्रयाति धरा काञ्चिद्धचिं फुछ्या त्वयेव वनमेतद्रञ्जियण्यते । किं शोचिस खिन्नमना हंहो सखि गुञ्जे ! मना-गवकरपुञ्जे यत्पुलिन्दैः पातियण्यते मा शोचीर्गुणज्ञगेहगतया त्वयेव साक-मेकतुलयेव हन्त हेम तुलियण्यते ॥ २९ ॥

प्रणीयन्ते प्रेम्णा नीयन्ते (कर्णाभरणरचनाय) । तव फलमालाभि शवरीभिर्वक्षः भूषयिष्यते । फलपूर्णया त्वया (करणे तृतीया) पृथिवी कामिष शोभां याति । फलिताभिर्गुञ्जाभिर्भूरि शोभते भूरिति भावः । फुल्लया विकसितया त्वया, एतद्वनं रक्तीकरिष्यते (उभयथा!) । हृंहो गुञ्जे! खिल्लमनास्त्वं किं शोचिस, यत् वन्यतया गुणपरिचयशून्यैः पुलिन्दैः, अव-करराशो (कृष्ठा, करकट) पातयिष्यते (भावे प्रत्ययो, न कर्मणि) । गुण-ज्ञस्य कस्यचित्स्वर्णकारस्य गेहं गतया त्वयैव सह, एकतुल्या (एकेन साह-स्येन, एकेन तुलायन्नेण च) सुवर्ण तुलयिष्यते (समीकरिष्यते, तोलयि-ष्यते च)। त्वं मा शोचीः । सर्वत्र प्रासाः प्रेक्ष्याः ॥ २९॥

## +्रि€ महिका ।%

यसाः पुष्पमाला भूपशालास्वपि लब्धादरा बालाभियदीयपुष्पं केशेष्ववचूल्यते यसाः पुष्पसारतोपि रसिका रमन्तेतमां भाति निष्कुटान्ते यदि दैवमनुक्ल्यते। मञ्जनाथ दैवादभिरूढा ग्रामसीमतले साऽश्रृणीव पुष्पाण्यविकरती वश्र्व्यते छ्छीकाम्ययेव ग्राम्यपछीवासिलोकैरद्य सेयं मञ्जमछी हन्त हेलयाऽवम्ल्यते ॥ ३० ॥

यसा मिल्लिकायाः ('बेला')। भूपशालासु राजहम्येषु। अवच्रविते भूषणं क्रियते, अवच्रिका भूषणिविशेषः। पुष्पसारः (सौगन्धिकम् 'इत्र' भूषणं क्रियते, अवच्रिका भूषणिविशेषः। पुष्पसारः (सौगन्धिकम् 'इत्र' मोतिया) तसात्। यदि दैवं सुकर्मादिभिरनुकृलं क्रियते तदा निष्कुटे मोतिया) भाति। अभिरूढा, उत्पन्ना च विज्ञिम्भता च। सा मिल्लिका अश्रूणि इव पुष्पाणि अविकरती (मुज्जन्ती), अवश्रूल्यते ग्राम्यजनद्वारा श्रूलेरवध्वस्यते। अवश्रूल्यतेः कर्मणि लद, ततो भागुरेः 'अव' उपसर्गाका-श्रूलेरवध्वस्यते। अवश्रूल्यतेः कर्मणि लद, ततो भागुरेः 'अव' उपसर्गाका-श्रूलेरवध्वस्यते। अवश्रूल्यते संगृह्णद्विरेवस्थः। ग्राम्या या पल्ली (लघुस्ववटः 'ढाणी') इतस्ततो वृक्षत्वचं संगृह्णद्विरेवस्थः। ग्राम्या या पल्ली (लघुस्ववटः 'ढाणी') तिश्चवासिभः, अतिग्रामीणैलीकिरिति भावः। हेल्ल्याऽनादरेण, तद्गुणानज्ञा-तिश्ववासिभः, अतिग्रामीणैलीकिरिति भावः। हेल्ल्याऽनादरेण, तद्गुणानज्ञा-तिश्ववासिभः, अतिग्रामीणैलीकिरिति भावः। हेल्ल्याऽनादरेण, तद्गुणानज्ञा-तिश्ववासिभः। अवमूल्यते मूलादुत्पाद्यते। अवमूल्यतेः कर्मणि लद् । महाप-रिवेवस्थः। अवमूल्यते मूलादुत्पाद्यते। अवमूल्यतेः कर्मणि लद् । महाप-रिवेवस्थः। अवमूल्यते मूलादुत्पाद्यते। भवन्यत्वरक्षतेः सर्वत्र दिशामुखेषु विस-रिदः। छल्लीमिव बत मुज्जति विन्ध्यो मेघैविघटमानैः॥" मदनूदितगाथा-रिदः। छल्लीमिव बत मुज्जति विन्ध्यो मेघैविघटमानैः॥" मदनूदितगाथा-सप्तति (२।१५)॥ ३०॥

→शः कदम्बः **।**%─

रात्रिन्दिवं हन्त गर्दभस्य गात्रकण्ड्यनं श्वारपात्रतापाद्विहिधूमः संनिधीयताम् । दत्तश्चारवस्नाण्यप्युदुद्य निजस्कन्धे सदा तृष्णाप्रतिबन्धे मलपानीयं निपीयताम् । दैवदुर्विपाकादेव जातोऽस्ययि रजकगृहे
गन्धनिवहेन धराऽऽमोदधराऽऽधीयतां
अस्थानोदयेन हन्त किमसि सखेद इव
पुष्पितकदम्ब सखे! खेदोयं विनीयताम् ॥ ३१॥

नृक्षस्कन्धेन रासभस्य बन्धनादहर्निशं गात्रवर्षणम् । क्षारपात्रस्य तापात् (हेतो पञ्चमी), यदा क्षारपात्रमुष्णीक्रियते तदा, वहेर्थूमः संनिधीयतां निकटे क्रियताम् अनुभूयतामित्यर्थः । क्षारिष्ठिप्तानि वद्याणि निजस्कन्धे उदुद्य धारियत्वापि, तृषाया निरासाय मल्युक्तं पानीयमेव पीयताम् आदी-यताम् । वद्याणि प्रक्षाल्य मल्लिनं पानीयं त्वन्मूले रजकः क्षिपति, तदेवा-दीयतामित्याश्यः। एवं दुःस्थाने उत्पत्तावपि—गन्धपूरेण पृथिवी आमोविता क्रियताम् । अयं खेदः 'अस्थानेऽहं जातः' इति, विनीयतां दूरे क्रियताम् । सरसगन्धेनापूरिते दिगन्तरे, सोयं ते कलङ्कः प्रशाम्यतीति भावः॥ ३१॥

## → दीना मालती ५ ←

मञ्जुतावशेन वनितानामियमङ्गगता कोमलता कान्ताकुचकुम्भैरनुभूयते शुभ्रताऽतिशेते मञ्जुमुक्तामपि विश्वमता गन्धाऽऽमोदिता तु वनी विशदं विपूयते । हंहो निर्विचार! वृतिकारणाय सेयं धृता !! मरुता खरेण यस्यास्तनुरनुलूयते हालिकेन्द्र! दक्षिणता भवताऽद्य केव कृता मालतीलता यत्कण्टकाकुलिता दूयते ॥ ३२ ॥ क० नि० २० अङ्गगता अङ्गेषु धारिता। अस्याः को मलता कान्तानां कुचकलशेरनुभूयते। विश्वसंमता यस्याः ग्रुअता, महामूल्यमुक्तामि उल्लङ्घयति। गन्धेन आमोदिता (सुरिमता) वनी विशदं (स्फीतम्) यथा स्यात्तथा विप्यते, पुण्यत्तमा कियते। हे विचारग्रून्य हालिक! क्षेत्रस्य समन्तात् वृतिहेतोः (वृतिनिर्माणाय) सा इयं धता? वृतिकण्टकमध्यपितताया यस्यास्तनुः (शरीरम्) तीवेण मरुता विदार्थते। तीवे मारुते चलति सति, कण्टकविद्धायाः शरीरं पाटितं भवतीत्याशयः। महाहालिक! (अतिग्रामीणेत्यथः) अद्य भवता का इव (कीदशी) चतुरता कृता॥ ३२॥

-- अः मानिनी मालती अं≪-

पाटलापरागे नानुरागो याति नाम्बुरुहं
नीपं नैति चम्पामिप मुश्रति स चश्रलम्
बक्कले विरज्यति न मल्लीमिभरोचयते
यूथीमिभनन्दति न पतितो दुरश्रलम् ।
मञ्जनाथ ते वै मकरन्दलाभलालसेन
मुक्ता मधुमाधवी मधुकमुज्झितं चलं
मा मा मञ्जमालति ! मरन्दमधुगन्धवशे
मेदुरमिलिन्दे मानमश्रय निरश्रलम् ॥ ३३ ॥

नीपम् कदम्बं न एति (गच्छति)। चञ्चलं यथा स्यात्तथा। अभिरोच-यते अभिरुचितां ('पसन्द') करोति। दुरञ्चलं दुरभिनिवेशं पतितः प्राप्तोसौ अमरः यूथीमपि न अभिनन्दति स्वाभीष्टत्वेन न प्रशंसति। ते तव (माल-त्याः)। चलं यथा स्थात्तथा मध्कपुष्पं त्यक्तम्। हे मालति मकरन्दमधुनो गन्धस्य वशीभूते मेदुरेऽस्मिन् मिलिन्दे (अमरे), निरञ्चलं निरन्तम् (निःसीमिपिति यावत्)मानं मा मा अञ्चय (गच्छ), मानं मा अङ्गीकुरु इत्याशयः। अञ्चतेः स्वार्थिको णिः॥ ३३॥ वयसि किशोरे किल संकोचितपक्षपुटो
निःसहमुपैपीनीतशङ्को भवदश्रलम्
समयेऽनुयाति कुसुमोद्गमस्रवासमये
अमित समन्तादेप तदनु सुचश्रलम् ।
मञ्जनाथ सोयं मत्तमधुपविलासी नित्यनिकटनिवासी त्विय धत्ते मानसं चलं
मा मा मञ्जमालति मरन्दमधुगन्धवशे
मेदुरमिलिन्दे मानमश्रय निरश्रलम् ॥ ३४ ॥

तव किशोरे वयसि, नीता शङ्का येन तादशः सशङ्कः, अत एव संकोचितपक्षपुटः सन् भवद्ञ्ञलं भवद्गितकम् निःसहं (परवशं यथा स्यात्तथा)
उपेपीत् आगच्छति सा। 'कटी'ति प्रश्लिष्टस्य लुङ् । कुसुमोद्गमस्य यः सुवासः
सुगन्धस्तन्मये समयेऽनुयाति आगच्छति सति । तद्नु तदारम्य सुचञ्चलं
यथा तथा परितो अमित । सः अयम् (यस्वां कैशोरमारम्य कुसुमविकासपर्यन्तं सेवितवान् ।) त्वन्मरन्दगन्धं प्राप्य, मत्तोऽयं मधुपः त्वयि (त्वद्विपये) चञ्चलं मानसं धत्ते । 'विलासी'त्यनेन सर्वदा विलासशीलः, तव
च नित्यं निकटनिवासी ईदृशोऽयं मधुपो मानेन खेद्यितुं नार्ह इत्याशयः।
प्रथमे—संको शंको-इति प्रासः ॥ ३४॥

→{% गणवद्धसवैयाच्छन्दः (दुर्मिछ) ·%→

न च सा मधुमाधविका रमिता, न लवज्जलताऽपि कृता मुदिता वनवीथिषु यूथिरियं व्यथिता न पदापि च पङ्कजिनी मृदिता। अयि मानिनि! ते प्रणयी मधुपो विधुरः सविधेऽस्ति, गतः सविता यदि नैव विकासग्रुरीकुरुषे वद मालति! काऽस्य गतिभीविता? ॥ ३५॥

रिमता, स्वोपगमनेन प्रीणिता। मधुपसमागमाभावात् यूथिका व्यथिता। पदाऽपि चरणेनापि, कमिलनी न स्पृष्टा। विधुरः तव विरहविह्नलः, समी-पेस्ति। यदि सूर्यतापाद्विकासे संकुचिस, ताई सिवता सूर्योप्यस्तं गतः। अस्य अमरस्य का दशा भविता भविष्यति। (लुट्)। ध्वनिपक्षे 'सविता' यसास्वं संकुचिस, स गुरुजनोपि गत इत्यर्थः॥ ३५॥

न निषीदति नीपतरौ निभृतं

न मनागतिमुक्तलताऽप्यविता

न च सापि सरोरुहिणी सुखिता

बत यामभिभासयते सविता ।

अयि मानिनि ! ते तु विकासकृते

मधुपो मुद्मेति, गता जविता

यदि नैव विकासमुरीकुरुषे

वद मालति ! काऽस्य गतिभीविता ? ।। ३६ ।।

निमृतं निश्चलं यथा स्यात्तथा। अविता स्वसमागमेन रक्षिता, प्रीणितेति यावत्। सुिखता सुिखनी कृता, सुखयतेः कः। यां सूर्यः प्रकाशयित विकासयतीति यावत्, सापि कमिलनी त्वत्कृते स्वक्तेस्याश्चयः। तव विकासकृते विकासप्रतीक्षायाम्। सुदमानन्दं प्रामोति, जविता जवयुक्तता गता। नीपादिषु कुन्नापि निश्चलं न अतिष्ठत्, त्वां प्राप्य तु अमरस्य सर्वापि जविता गता। इयं समस्या पूर्वं पत्रादिषु प्रकाशिता, इह मयापि प्रिता। पूर्वसिन्नयो सुदिता-सृदिता इति पूर्वार्द्धं, सविता- भविता, इत्युक्तरार्द्धं अन्त्यानु-

त्रासः (तुकान्त) । अस्मिन्पद्ये तु चतुर्ध्वपि चरणेषु-अविता-सवितेत्यादयः श्रासाः । वस्तुतस्तु-पद्यद्वयेपि यथा चरणत्रयमकङ्कारझाङ्कारि, तथा न समस्यायाश्ररणम् । अतिरोहितमिदं पठतां सहृदयानाम् । आवश्यकश्च चतुर्थे चरणेऽधिकः शब्दचमस्कारः । अत एवाग्रेऽप्ययमेव विषयः ॥ ३६॥

मुक्कलान्यपि वीक्ष्य मदाभरितो भजते परितो न तदश्चसि किम्? मद्गुञ्जितमावहते मधुरं चतुरं रचयत्यपि चञ्चसि किम्? स हि संप्रति ते वश्गो व्यथते तमिमं सरलं वत वश्चसि किम्? मधुपे सम्रपेयुपि दीनदशा— मयि मालति! मानम्रदश्चसि किम्? ॥ ३७॥

तव कुङ्कानि अपि दृष्टा, मदोन्मत्तः परितस्तवं समन्तात्, भजते अमित । तद् (इदं अमणम्) किं न अञ्चिति ? जानाति । सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्थाः । मधुरं यथा स्थात्तथा गुञ्जितं आवहते कुरुते । चतुरं कुर्वाणेपि, चतुरचेष्टया परितश्चाटूनि विरचयत्यपि अमरे किं चञ्चिति शक्तिता सती किं चलिति ? विरहवशात् दीनतां प्राप्तवित अमरे, मानं किं गच्छिति शिसि-न्पद्ये उत्तरोत्तरमर्थचमस्कार इव शाब्दोप्युस्कर्षं लभते ॥ ३७ ॥

ॐ नवमिल्लका औ ॐि वार्णसबैया (उपजातिः) ॐ तव मारुतमात्रतोऽप्येष ग्रुदं मनुते, कुसुमस्य तु का वा कथा सखि! ते किमितोऽधिकं व्याहियते, हियते अमरोऽद्य तबैव पथा। इह चाडुपरेऽनुचरे अमरेपि च हेलया चेद्रिमतान्यकथा अयि विक्षमतिक्षके ! सत्यं तदा नवमिक्षके ! फुलसि केन वृथा ? ॥ ३८॥

एष अमरस्तव पवनमात्रतः अपि मुदं मनुते (हर्षं मानयति)। कुसुमन्नासेस्तु का कथा। हे सखि मिह्निके! ते इतोऽधिकं किम् उच्यते, यत्
अमरः अद्य तवैव मार्गेण हियते आकृष्यते। यदा वनवीथ्यां गच्छति तदा
स्वत्समीपस्थेन मार्गेण गच्छतीत्यर्थः। एवम् चाहुकारिणि तव सेवकेऽपि
हेल्या विरुद्धमतानि चेत् अकृथाः यदि त्वमकरोः, (असाह्रैमुख्यं चेत्वं
प्रादर्शयः), तिहं हे विछिश्रेष्टे नवमिहिके! वृथा किमिति विकसित १ पानेऽपि
यदि विमुखता, तिहं तव विकाससम्पत्तेः किमपरं फलमित्याश्चयः। 'अकृथाः
अयि' अन्न विसर्गलोपः॥ ३८॥

-¾ केतकी ५<-(सिंहावलोकनम्)

हियते तब रूपविलोकनतो ध्वनतो हृदि दोहदमाश्रियते श्रियते मकरन्दभरैदिंगियं तद्यं प्रमदेन वशीकियते । क्रियते कठिनं किल केतिकि! य-न्मधुपेऽपि न मानसमाश्रियते श्रियतेऽपि न तेन निजं चिबुकं

किमु कण्टकजालमिहाऽऽहियते ? ॥ ३९ ॥

ग्रुअविशदस्य तव रूपस्य विलोकनात् मधुपो हियते आकृष्यते । अतः एव तव चाडुनिमित्तं ध्वनतो गुक्षारवं कुर्वतो मधुपस्य हृदि दोहदं व्वह्रिप- यिणी इच्छा आश्रियते आपूर्यते । त्वया मकरन्दप्रेरियं दिक् गन्धसम्पदा आपूर्यते, तदा अयं मधुपः प्रमदेन परवशः कियते । एताइशे मधुपेऽपि मानसं न आश्रियते प्रेमाधारो न कियते, एतदतिकठोरं कियते । मधुपेन सह कथं प्रेम न कियते ? तदाह—तेन अमरेण निजं चित्रकमपि न श्रियते, किमु पुनः संपूर्णं मुखम् । एताइशं प्रेमप्रतिवन्धकं कण्टकजालं किमिति आह्रियते, इतस्ततः संगृह्य रक्षणे नियोज्यते ॥ ३९॥

⊷{% यूथिका <sup>1</sup>8}∽

तव तादङ्मनोहरहारलता
कथयोरिस के रिसकेन कृता?
कुसुमोद्गमतो वनवीथिमुखे
स्मितसम्पदुदेति सुखानुस्ता।
अयि केन वा क्र्रजनेन महाकठिनेऽस्मिन्करीरवने विश्वता?
प्रगुणीकृतकामवरूथिके! यन्नवयूथिके! ताम्यसि तापभृता।। ४०॥

तावरपर्यन्तं मनोहारिणी तव हारछता ( क्रुसुमस्रक् ) कैर्वा रिसकैः उरित न कृता ? इति कथय । अपि तु रिसकमात्रेण हृद्ये धारिता । तव कुसुमो-द्रमात् वनवीथिमुखे सुखस्चिका स्मितलक्ष्मीरुदेति । यदा त्वं विकसिस तदा वनवीथी हसतीत्यर्थः । हासस्य श्वेततावर्णनाहुभयोः साम्यम् । प्रगुणीकृतं बळानुकूळं कृतं, कामवरूथकं कामसैन्याङ्गं यया, तत्स-म्बुद्धिः । कामस्यासाधारणमस्वमित्याशयः । यत् तापेन पूर्णा त्वं ताम्यिस क्रिश्यित ॥ ४० ॥

->ं तरुणी ३४५-

घनाक्षरी

आमोदितवाटवनवसुधापरिधिरय— मामोदस्तवैव लोकलिलतो निगद्यते तव तु परागो जनजनितानुरागो, मणि— मञ्जतमरागोयं भवत्यामुपपद्यते । मञ्जनाथ किं जल्पतु कोपि गुणगरिमाणम्? पत्रयन्म्रदिमानं ते पयोजमपि भिद्यते अरुणिमरञ्जितसमस्ततरुकुञ्जकुले! तरुणि! तवोर्वातले तुलना न विद्यते ॥ ४१ ॥

आमोदितः (सुरमीकृतः) वाटस्य मार्गस्य वनवसुधायाश्च परिधिः (पर्यन्तदेशः) येन तादशः, लोकमनोहरः अयं तवेव आमोदः परिमलो निगद्यते प्रोच्यते । येन समग्रोपि वनोहेशः सुरभितो भवेदीदशो मनोहरो गन्धस्तवेव लोकैरुच्यत इत्याशयः । तव परागः (पुष्परजः) जनेषु उत्पादितः अनुरागः (प्रीतिः) येन तादशः । पश्चरागमणिवन्मञ्जतमो रागो रङ्गो (वर्णः) अयं भवत्यामेव उपपद्यते संभवति । कोपि जनस्तव गुणगौरवं किं कथयतु नाम, यत् ते कोमलतां पश्यत् पयोजं कमलमपि भिद्यते स्फुटित-हृद्यं भवति, वास्तवे तु विकसित । अर्णिक्षा रक्तिमया रिज्ञतं समस्तं तरकुञ्जकुलं (वृन्दम्) यया तत्त्यम्बद्धौ । हे तरुणि! ('गुलाब' इति भाषा-प्रसिद्धम्) भूमितले तव साम्यं केनापि पुष्पेण सह नास्ति । 'तरुणी' पदेन शब्दशक्तया युवतीरूपोप्यर्थः प्रतीयते । उभयं च वित्रे भवदिभिमुखेसि । प्रथमे आमोदि आमोद, द्वितीये त्री रागो इति, रिमाणं दिमानम् तृतीये, चतुर्थे अरुणि-तरुणि, प्रासाः ॥ ४१ ॥

## तरुणी



" तरुणि तवोवींतले तुलना न विद्यते ॥"

Lakshmi Art, Bombay, 8.



→{% चम्पा च मधुकरश्च ·ु}~

क्षणग्रुपगम्य नवमालिकामनम्रग्नुखीं वालिकाऽपि सेयं नवयूथी सुखमीयते तरुणतमालतरुखेलामधिगम्य मनाग् दूरविपिनेषु सेयमेला संनिधीयते। मुकुलितपाटलान्तिकेपि मोद्मानो यासि इन्त इन्त केयं तव रीतिव्यवसीयते? मधुकरवन्धो ! किं नु झम्पाफलमावहसे ?

कम्पाऽऽक्कला सेयं यन चम्पा परिचीयते ॥ ४२ ॥

अनम्रमुखीं त्वत्प्रतीक्षया उच्चमुखीम् नवमालिकाम् , उपगम्य अभि-सृत्य, बालिका (अविकासिता)पि सेयं यूथी सुखं यथा तथा ईयते उपग-म्यते। खेला कीडा। एका (एलावृक्षः) संनिधीयते निकटे क्रियते। मुकुलिताया अपि पाटलायाः अन्तिके प्रसन्नः सन् यासि । हा हन्त इयं तव की दशी रीतिव्यवसीयते निश्चीयते, विलोक्यत इति यावत्। अस्थाने दूर-स्थानेपि सुधा आग्यसीति का ते शैली? झम्पायाः (सवेगअमणस) किं फलं प्राप्तोषि, यत्तव प्रेमवशात् कम्परूपेण सात्त्विकभावेनाकुलापि सेयं चम्पा नोपगम्यते ॥ मालिका-बालिकादयः प्रासाः प्रेक्ष्याः ॥ ४२ ॥

> यस्याः सर्वदिश्च मन्दमारुतविनीतिममं सरससुगन्धमाप्य विपिनं महीयते शोभामनवद्यामिह कांचन समधिगम्य काश्चनमनोज्ञदेहराग उपचीयते। भाग्यवैभवेन पुनः संमुखमुपेतामपि तामेतां विहाय हन्त परितो निरीयते

मधुकरबन्धो ! किन्तु झम्पाफलमावहसे कम्पाकुला सेयं यन चम्पा परिचीयते ॥ ४३ ॥

सर्वासु दिश्च मन्देन मारुतेन नीतं यस्याः सुगन्धमिमं आ-आप्य वनं पवित्रं भवति । कांचित् अनिर्वचनीयां निर्दोषां शोभां प्राप्य, काञ्चनवत् सुवर्णवन्मनोज्ञो देहस्य रागः (वर्णः) उपचीयते वर्द्धते । एतादृशीं सुन्द-रीम्, तदुपरि भाग्यात् खयमेव तव संमुखे उपेतां शाहामपि तामेतां विहाय, परितः (निरुद्देश्यमितस्ततः) निरीयते निर्गम्यते । एतेः कर्मणि लट । इन्त निरीयते! अत्र काकुः । एवं स्थितौ तव गमनं नोचितामित्यर्थः । मन्द्-गन्ध-आदयः प्रासाः ॥ ४३ ॥

-> अः नवनाविकः ५ं≪-तरलतरङ्गैरव्धिरालोडित एष चण्ड-मारुतानुपङ्गिरिह दृष्टिं विकिराधुना सघनघटायां दिवि दीव्यति न दीप्तिच्छटा मञ्जेद्विलब्धतटा नौरप्रसराऽधुना । संमतिमये मे मज्जनाथ वत नामीमनो नाविक! निराशं मनो जीवने धराऽधुना आकर्णय संप्रति वची मे नवकर्णधार! नावमिमामर्णवतरङ्गे वितराऽधुना ॥ ४४ ॥

प्रचण्डमारुतस्य अनुपङ्गः (साहचर्यम् ) येषां तैः, प्रचण्डपवनोद्वेछितैः तरळतरङ्गैः अयं अविधः (समुद्रः) आलोडितः समन्तात्क्षुव्धोस्ति, इह (समुद्रे) अधुना दृष्टिं विकिर क्षिप । घनघटासहितायां दिवि (आकाशे) प्रकाशस्य च्छटा न दीव्यति दीप्यते । तरङ्गेः प्रबलतरमाहता, अन्धकारे अदृष्टमार्गतया अविलब्धतटा अप्राप्ततीरा, अस्माकं नौः (तरणिः) मजेत्। अये नाविक! में संमतिं ( 'असिन् समये एताहर्शी नौकामादाय समुद्रे न गन्तव्यम् ।') त्वं वत न अमीमनः न अमानयः । मानयतेर्छुङो मध्यम- पुरुषः । अधुना जीवने निराशं मनः धारय । इदानीं जीवने निराशो भवे-त्यथः । अत एव—हे नवीनकर्णधार! अधुना इमां नावं अर्णवतरङ्गे वितर! यिकमिप भावि, तद्भविष्यति, इदानीं ईश्वरस्मरणं कृत्वा नौकां समुद्गतरङ्गे विसुज! त्वं नवीनोऽसि, अत एव त्वत्तः का आशेत्याशयः । प्रथमे-रङ्गैः-पङ्गैः, घटा-च्छटा-तटा, मनो-मनो-, कर्ण-कर्ण-मर्णेति यथाक्रमं प्रासाः ॥ ४४ ॥

> म्श्रु ताजिततुरङ्गः श्रुम्न प्रातः प्रतिवुध्य यासि काननमसंनहनं पृष्ठे काष्ठभारमादधासि मौनमावलम् मृत्तिकामुदस्यसि, पयांसि पुनर्न्यस्यसि, भोः किं बहुना प्रचुरं प्रयस्यसि निराक्कस् । मञ्जनाथ कुम्भकारगेहे गलबद्धोऽधुना भुङ्को घासमात्रमेव सलिलमथाविलं राजोचिततरलतुरङ्गम! न ताम्य सखे सह्यतां सुखेन नीचसङ्गफलमाकुलम् ॥ ४५ ॥

प्रातः प्रतिबुध्य जागरित्वा वनं गच्छिसे। तत्र नास्ति संनहनं पृष्ठपत्याणं यिसान् तथैव, अर्थात् वस्तादिकं विनेव सून्ये निजपृष्ठे मौनं तूर्णी यथा तथा काष्टभारमाद्धासि धारयसि। तदिप न न्यूनं किन्तु, 'भावलम्' यावत्ते बलं तावत्, अर्थात् प्रचुरम्। कुम्भकारार्थम्, मृत्तिकाम् उदस्रसि, उद्धिपसि (आहरसि), जलान्यानयसि। अधिकं किम्। निराकुलं अवि- स्तलं यथा स्थात्तथा अत्यन्तं प्रयस्थासि, प्रयासं करोपि। 'यसु प्रयते'। गले रज्वा बद्धः। आविलं मृत्तिकया मलिनम्। धासमात्रम्–एव, न पुनर्यव-दिलतकम् ('दाना') अपि। न ताम्य, न क्तिस्य! नीचसङ्गस्य फलम्, आकुलम् वंशपरम्परापर्यन्तं सद्यताम्। इदानीं तव वत्सा अपि खरजाति- समागमाद् गौरखरा एव ('सचर') भवेयुरिति भावः॥ ४५॥

-> परिवर्तनम् ५ ≪-

मिल्लिकामधूकमधुमालत्यो विलोपं गताः
कडककरीरकोलराजीयं विजम्भते
मधुरं चुक्रूज यत्र कुसुमितकुञ्जे पिक—
स्तत्र मुञ्जपुञ्जे वृकश्रीत्कारं वलम्बते ।
मञ्जुनाथ! दैवदुर्विपाके दूरदृष्टिं देहि
द्राक्षाविल्लिमण्डपेषु दाक्षाय्योऽद्य रम्भते
श्रीतलसुगन्धिमन्दपवनं पुरोपवनं
यत्रासीद्, विरूपवनं तत्र हि विज्नमते ॥ ४६॥

कोलं बदरी । राजी पङ्किः। विजम्भते उदेति । 'जभी जृभि' गात्रविना-मे । यत्र उपवने, पुष्पिते कुझे कोकिलश्चकृज, तत्र तत्स्थाने, मुझस्य पुञ्जे गुल्मे ('कूंचा')। अवलम्बते, भागुरेरकारलोपः। द्राक्षावल्लीनां मण्डपेषु 'दाख-मंदा'। दाक्षाच्यो गृधः। रम्भते शब्दं करोति । 'अभिरभी' कचित्पत्येते । शीतलः सुगन्धिः मन्दश्च पवनो यस्मिन्नीदशम्, यत्र (यस्मिन् स्थाने) पुरा उपवनमासीत्, तत्रैव विरूपं घोररूपं वनं विज्ञम्भते। चतुर्थे पवनं पवनमिति त्रिरपूर्वः प्रासः प्रेक्ष्यः॥ ४६॥

**्रें मे**घः }<del>}</del>

सो० सद्यम्बद्यमायासि, जाने घन! वर्षसि सदा। दर्शनमपि न ददासि, किन्तु पूर्णतापं विना॥ ४७॥

दयां कृत्वा उदेषि, सर्वदा वर्षस्यपि । अन्यथा लोका जीवेयुरेव कथम् ? परम्-पूर्वे पूर्णे तापं कृत्वा पश्चाइर्शनं ददासीत्याशयः ॥ ४७ ॥





-- अः मङ्गलसोरठाच्छन्दः ५४-

विस्टमरसुविपत्पुञ्ज,-भञ्जनमञ्जितसद्गुणम् । चरणं कञ्जविमञ्जु, संजनयेत्सततं सुखम् ॥ १॥

विस्मरस्य प्रसरणशीलस्य (बहुलस्येत्यर्थः।) विषरपुक्षस्य नाशनम् । प्रकटीकृतसद्भुणम्, कमलवत् सुन्दरं चरणं मे सुखं जनयतु ॥ १ ॥

⊷{% तत्र पूर्वे—श्8•-

# संस्कृतभाषा-परिगृहीतानि च्छन्दांसि

-- भ्रः पङ्किः ['हंसः' नामान्तरम्] ४००-

गर्विण गङ्गे!
मा ग्रुदमैषीः।
स्रुरि-सदुक्तिस्त्वामतिशेते॥२॥

गर्वयुक्ते गङ्गे! अविच्छिन्नप्रवाहस्य पवित्रतायाश्च गर्वेण, सुदम् ( आन-न्दम् ) मा ऐपीः, मा याहि । इट-किट-कटीति प्रश्चिष्टस्य माङ्योगे लुङ् । सूरीणां सूक्तिः, त्वाम् अतिशेते, त्वां जयतीत्यर्थः । अविच्छिन्नतायां प्रवित्र-तायां च पण्डितानां सूक्तिर्गङ्गातोपि गरीयसीत्याशयः । प्रतीपः ॥ २ ॥

**+**र्रिः शशिवदना [ 'चण्डरसा'] ﴾र

जननि जयन्ति ! त्रिभुवनवन्द्ये ! तव पद्पद्मे प्रणतिरियं से ॥ ३ ॥

त्रिजगन्नमस्करणीये जयन्ति-शिवे!॥३॥

-- न्श्रं मदलेखा ॥ क्रीडत्कुञ्जर-कुम्भे दृष्टा सा मदलेखा । तुङ्गे भूधरराङ्गे गङ्गेव प्रवहन्ती ॥ ४ ॥

क्रीडतः कुञ्जरस्य कुम्भस्थले प्रवहन्ती मदलेखा (धारा), उन्नते पर्वत-शिखरे वहन्ती गङ्गेव दृष्टा । हिस्तिनो गण्डस्थलस्य उत्तुङ्गत्वं ध्वन्यते । मुद्रा, छन्दसोपि नामसूचनात् । एवमग्रेपि स्थाने स्थाने ॥ ४॥

> र्श्कि विद्युन्माला क्षेर्स्से विद्युन्माला क्षेर्स्से लिखां दृष्ट्या लोके हंहो के वा दर्ष दृष्ट्युः ?। किं वा निर्यन्नीलाम्भोदे कामं कीडेद्विद्युन्माला ?॥ ५॥

के वा दर्प दध्युः । के वा जना गर्व कुर्युः ? न केपील्यर्थः । निर्गच्छिति नीले मेघे, किमु विद्युनमाला कामं (यथेच्छं चिरम्) कीडेत्? अपि तु नेल्यर्थः । लक्ष्मीविद्युच्चलेल्याशयः । लोके, होके प्रासः ॥ ५ ॥

->∦ अनुष्टुप् ३४५-

शैलजाङ्कसमारब्धमौलिदोलनविश्रमः । चतुरोर्थाश्रतुर्वाहुर्देयाद्वालगजाननः ॥ ६ ॥

पार्वत्याः अङ्के समारव्धो मौलिदोलनस्य, बाल्यचापत्यवशात् मसकक-म्पनस्य विश्रमो (कौतुकम्) येन, ईदशः चतुर्भुजः बालगणपतिः, धर्मा-धादीन् चतुरोऽर्थान् देयात् । मातुरङ्के स्थितानां शिरःकम्पनं बालानां चेष्टेति स्वभावोक्तिः । परिकरश्चेति संकरः ॥ ६ ॥

हे भवानि! ये त्वत्पादकमळं भावयन्ति ध्यायन्ति, ते सर्वदा, सताम् भालिभिः पङ्किभिः सेविताः सन्तः अत्यन्तम् उच्छ्यन्ति उन्नताः भवन्ति ॥ ७ ॥

> अमाणवकम् [माणवकाकीडम्] ₩ भावय भूतेश! भृशं देहि दृशं दीनजने । यो हि भवत्पादतले भाग्यबलेनापतितः ॥ ८॥

यो दीनजनः, भाग्यबलेन भवत्पादतले आपतितः, तस्मिन् दशं देहि (पश्य)। हे भूतेश! त्वं भावय विचारय। तस्य दीनस्य दुर्दशां क्षणं चिन्तयेत्यथैः॥ ८॥

५% गुद्धविराट् [विराट्] छे∽

एतावत्तव पादपङ्कजे
याचेहं जगदीश ! दुर्मनाः ।
जाहमानामवलेपसंग्रखे
मा दैन्यं निटिले विलेखयेः ॥ ९ ॥

खिन्नः अहं तव चरणसमीपे इयदेव याचे, यत् असमीक्ष्यकारिणां संमुखे दीनतां मम निटिले ललाटे न लेखयेः, विधातुद्वीरा मा लेखयेलर्थः। अहं गविष्टैः कृतस्य अपमानस्य समुचितमुत्तरं दातुं समर्थो भवेयं ताद्दशीं मे शक्तिं देहि, इत्याशयः॥ ९॥

> → चम्पकमाला [ ख्वमवती ] । । वक्षित दत्ता गन्धविशाला या प्रियसख्या मालतिमाला । सैव हि बाला-मिक्किम-जाला-तिसध्यति चित्रं चम्पकमाला ।। १० ।।

त्रियसल्या, गन्धगुणे विशाला उत्कृष्टा, या मालतिमाला बालायाः वक्षासि निहिता, सा एव वालायाः, मञ्जतायाः जालात्, सुवर्णसदृशकान्ति-देहस्य प्रभापटलात् चम्पकमाला सिध्यति (सम्पद्यते)। श्वेतापि मालिति-माला देहकान्त्या पीतवर्णा चम्पकमाला भवतीत्याशयः। तद्गुणः। सुद्रा च॥ १०॥

→श्चिमिष्या [मिणबन्धः] श्चे— मान्य मत्ते ! मे वचनम् नैव हितं मानाऽऽरचनम् । संप्रति संतुष्येदियिते कुप्यसि किं पादावनते ? ॥ ११ ॥

अयि प्रमत्ते ! मानकरणं न हितम् । प्रियतमे (सप्तमी) संप्रति संतुष्येः यसन्ना भवेः । पादयोरवनते अस्मिन् किं कुप्यसि ? नोचितः कोप इस्रा- शयः ॥ सख्या उक्तिः ॥ ११ ॥

-> इन्द्रवज्ञा ।
उन्माथिनीनां विषदां विमाथे
नाथे त्विय प्रोज्झिति मत्प्रभुत्वम् ।
हे दीनवन्धो ! वद दीनवाचा
याचामि कं वा शरणं पृथिव्याम् ॥ १२ ॥

घोराणां विपदां विमाथे ( उन्मथने ), स्विय मस्खामिस्वं प्रोज्झित सित, दीनवाचा शरणं कं रक्षितारं याचामि, वद । स्वमेव मे पृथिन्यामवलम्ब-नमिस, ततश्च विपदूरीकरणे स्वमेव मे स्वामीत्याशयः॥ १२॥

->ं उपेन्द्रवज्रा ५ं≪-

दुरन्तसन्तापसमापकानि प्रकाममन्तर्बलदायकानि । रसाश्रितानीव सुभेषजानि

श्रयन्तु सन्तः कविजल्पितानि ॥ १३ ॥

दुरन्तस्य सन्तापस्य, मानसिकपीडायाः रोगादिजनितस्य उत्तापस्य स्व निवर्तकानि । यथेष्टम्, अन्तर्वरुस्य दायकानि (उभयत्र समानप्रायम्)। रसैः शुङ्कारादिनवरसैः आश्रितानि, पारदादिरसैश्च निर्मितानि सुष्टुमेषजानि क० नि० २१ इव, कवीनां स्कानि सन्तः श्रयन्तु । सुकवीनां सुभाषितानि, रसौषधानी अ सचेतसां कृते उपकारं कुर्वन्तीत्याशयः ॥ १३ ॥

→{३० उपजातिः ०﴾ स्खलन्ति लक्ष्मीलवदुर्विद्ग्धाः पदे पदे पश्य समृद्धलोकाः । विलासिनीलोलकटाक्षलक्ष्ये रक्ष्येत कैश्रेतसि धैर्यबन्धः १ ॥ १४ ॥

संपत्तिलवेन प्रमत्ताः पदे पदे प्रमादं कुर्वन्तीति पश्य । विलासिन्याः चञ्चलकटाक्षस्य कक्ष्यभूते चेतसि, कैर्जनैः धैर्यवन्धो रह्येत? कटाक्षेण विप्रलब्धा धैर्यं त्यजन्तीत्यर्थः । विलासिन्याः कटाक्षलक्ष्यीभूता यथा लोक-मर्यादादिषु स्वलन्ति, तथा लक्ष्मीकटाक्ष-लव-मुग्धा एते प्रमाद्यन्तीत्याः शयः । विलासिनीपदेन लक्ष्म्या नवनवस्थानमार्गणं ध्वन्यते । कटाक्षे कोलविशेषणदानात्तस्याप्यस्थिरत्वं सूच्यते ॥ १४ ॥

-> सान्द्रपदम् अस्-दीनगृहे भो भवति यदेव भक्तिवशस्तत्प्रतिनय देव । अप्रभविष्णुः किम्रुपहरामि विष्णुरसि त्वं किम्रुपचरामि ॥ १५ ॥

हे देव! दीनगृहे यदेव पूजोपकरणं भवेद्धित्तवशस्त्वम् तदेव प्रतिनय स्वीकुरु । असमर्थोहं किम् उपायनं ददामि । त्वं विष्णुः (सर्वत्र व्यापकः) असि । अहं किमुपचरामि, कां सेवां कर्तुं समर्थं इत्याशयः॥ ३५॥

र्निः सुमुखी क्रुं⊷ रवितनयाऽतुलनीयतटे विहरति शौरिरयं निकटे ।

#### चपलमगृह्यत तत्र सखी कथमिव यास्यति सा सुमुखी ॥ १६॥

यमुनायाः अनुपमे तटे, समीप एव अयं शौरिः (कृष्णः) विहरित । तत्र (तस्य विहारकीडायाम्) मत्सखी चपळं यथा तथा अगृद्धत, कृष्ण-द्वारा न्यरुध्यत । सा सुमुखी, कृष्णमुङ्कञ्चय कथं यास्यति । निजसस्तीगमनं विचारयन्त्या गोप्याः सखीं प्रत्युक्तिः ॥ १६ ॥

→ दोधकम् ﴾
स्र्यसुतातटसीमसमीपे
रासमस्रत स कंसनिवहीं ।
काञ्चनकिङ्किणिकङ्कणरावै—
स्तत्र वभृव कलः किल नादः ॥ १७॥

तटसीमः समीपे। कंसनिवहीं श्रीकृष्णो रासं कृतवान्। तत्र (रासे) सुवर्णिकिङ्किणीनां कटिस्थक्षुद्रघण्टिकानां कङ्कणानां च शिक्षितैः मनोहरो नादो बसूव॥ १७॥

> -¾ शालिनी ¼← निर्यन्नीरे कापि कालिन्दितीरे सायंकालाद्गोपवालाऽवतस्थे । संकेतेऽसिन्नाभ्युपेते ग्रुकुन्दे— ऽऋन्दन्मन्दं शोणदक्शालिनी सा॥ १८॥

अतिप्रवाहवेगात् निर्यत् (निर्गच्छत्) नीरं यसात् ईंद्रो कालिन्वाः तीरे । ङ्यापोरिति हस्तः । सायंकालादेव गोपस्नी काचित् कृष्णप्रवीक्षायाम-तिष्ठत् । अस्मिन् संकेतस्थाने मुकुन्दे अनागते सति, रोदनवशात् अरुण-नेत्रशालिनी सा मन्दमरोदत् ॥ १८ ॥ ॐि भ्रमरविल्लिता ॐ
चित्तं वित्तं भगवति भरितं
वेषोऽप्येषोऽञ्जयति सुचरितम् ।
नित्यं सत्यं दधति च्चिरमा

रक्ता भक्ता जगति न सुलभाः ॥ १९ ॥

येषां भक्तानां चित्तं धनादिकं च भगवत्येव भरितम् । चित्तमपि भग-चित्त पूर्णम्, धनमपि भगवत्येव स्थितम् । भगवानेव तेषां सर्वस्वमित्यर्थः । विनीत-मनोहरः एष वेषोपि भक्तानां सुन्दरमाचरणं प्रकाशयित । वेषेणैव तेषामाचरणमनुमीयत इत्यर्थः । नित्यं सत्यं यथा तथा रुचिरभाः सुन्दरं तेजो धारयन्ति । ईदशाः भगवित अनुरक्ता भक्ता जगित न सुलमाः ॥१९॥

-> रथोद्धता ॥
प्रिस्थिते मधुपुरीं पुरा हरी
गोपिकाहृदि पदं दधेऽधृतिः।
नेत्रयोर्जवनिकाऽनुकारितां

रेणुरेव हि रथोद्धता ययौ ॥ २० ॥

पूर्व श्रीकृष्णे मथुरापुरीं प्रस्थिते सति, गोपिकानां हृदये अधेर्यं पदं चकार । किं च अकूरहारा भेरितेन रथेन उद्धता रेणुः धूलिरेव, नेत्रयोरभे तिरस्करिणीसमानतां यया । रेणुईयोरित्यमरः । उत्कण्ठावज्ञात् कृष्णरथं पद्यन्त्योपि धूलिप्रावरणात्तं वीक्षितुं न शेकुरित्यर्थः । सुद्रा ॥ २० ॥

> -> स्वागता ॥ दुःसहेऽद्य विरहे कथमेकं प्रोत्सहे हृदि निवस्तुमितीत्थम् । चित्त ! हन्त न विचिन्तय, चिन्ता स्वागताय सम्रुपैति सखे ते ॥ २१ ॥

दुःसहे विरहे, एकम् (एकािक) अहं हृदये वक्षित निवस्तुं कथं प्रोत्सहे इति इत्थं हे चित्त! त्वं न चिन्तय । हे सखे! ते स्वागतार्थं चिन्ता आयाित । विरहे, सस घोरा चिन्ता चेतिस वर्तत इति व्यज्यते । स्वागताय समाग-च्छतीत्यनेन विरहे सत्येव चिन्ता हृदयेऽधिविष्टाभूदिति ध्वन्यते ॥ २१ ॥

🎉 वृत्ता 🎉

मधुप ! वचिस न मनो दत्से
मधुनि मधुनि मुखमाधत्से ।
प्रियवर ! मम कथयेः सत्यं
कुत इदमधिगतमौद्धत्यम् ॥ २२ ॥

हे मधुप ! मम वचने मनो न ददासि । नानाविधे मधुनि (पुष्परसे)
मुखं स्थापयसि । नानाविधं मधु पिबसीत्यर्थः । मम सत्यं कथयेः, यत्
इदमौद्धत्यं कुतः शिक्षितम् । नानाविधपुष्परसास्वादस्ते केवलमौद्धत्यमित्युपालम्भः ॥ २२ ॥

-> भाद्रिका [सुभद्रिका] भूर-

अयित वियति भूरिभास्करे भवति सभयता सुधाकरे। कुपितमधिकमेध्य मानवं मृदुतनुरुपयाति तानवम्॥ २३॥

वियति आकाशे भास्करे अयति आगच्छति सति, सुधाकरे (चन्द्रे) भूरि सभयता भवति । सूर्योदये चन्द्रोऽस्तं यातीति भावः । तत्रोदाहरण-माह—अविकं कुपितं कंचिन्मानवम् आ-ईश्य, कोमलशरीरो जनः ततु-ताम् (तनोभावः तानवम्) संकोचम् उपयाति । तथा च प्रचण्डस्वभावं सूर्यं वीक्ष्य कोमलस्वभावश्चन्द्रो विभेतीत्यर्थः ॥ २३ ॥

अ€ वंशस्थिवलम् [वंशस्थम् ] अक्कि मधु स्रवन्तोपि मुखेन निर्भरं विषं वहन्तो हृदये सुदारुणम् । अहो दुरन्तोद्रपूर्तिलालसा लुनन्त्यसन्तो हितभाजनं जनम् ॥ २४ ॥

मुखेन मिष्टं भाषमाणा अपि हृद्ये विषं (कौटिल्यम्) धारयन्तः, हुष्पू-रस्य उदरस्य पूर्ति कामयमानाः असज्जनाः हन्त हितपात्रमपि जनं प्रन्ति । उदरपूर्तये, मिष्टभाषणेन प्रतार्थं सज्जनमसज्जना धातयन्तीत्याशयः । वन्तो हन्तो हृति चतुर्ष्वपि चरणेषु प्रासाः ॥ २४ ॥

> → इन्द्रवंशा १६८-लक्ष्मीप्रकाशेन निबद्धचक्षुषो लोकस्य दारिष्टामिहौषधं मतम् । निबन्धवीनाम्बुजकोषकीलिते

भृङ्गेऽम्बुजोद्भेद इह प्रतिक्रिया ॥ २५ ॥

धनवैभवचाकचनयेन निमीलितनेत्रस्य (अन्धप्रायसेत्यर्थः), जनस्य दारिद्यमेवौषधम् । निर्गच्छति नवीने कमळकुइमले, सङ्गे कीलिते निगडिते स्राति कमळोद्भेद एव उपायः । यावस्कालं कमलं नोद्भिचते तावन्मधुपस्य न मोक्षः । एवं यावस्कालं लक्ष्मीनं गच्छति (यत्रासौ प्रमत्तोऽभवत्) तावन्नासौ स्वस्थो भवति ॥ २५ ॥

→ तोटकम् ८००० अयि नन्दपुरिन्ध्र ! रुणित्स न किं भृशमुद्धतमार्गगतं खसुतम् । अमुना यमुनातटमाप्य सदा प्रमदासु मदाचरितं ध्रियते ॥ २६ ॥ अयि यशोदे! उद्धतमार्गगतं सुतं किं न निवारयिते ? अमुना स्त्रीषु मदस्याचरणं श्रियते । ता अपि प्रकृष्टमदाः, अयमपि तत्र मदमत्तवदाचरित इति तत्र द्वयोः प्रमत्तयोयोंगेन ऋङ्गारप्राबह्यं भवतीत्याश्ययः । पुरन्धि ! इति पदेन 'त्वं सुचरित्रासीति तव उद्धतस्य पुत्रस्य निवारणमावश्यकमिति' चोत्यते । उपालभमानानां गोपगृहिणीनां यशोदां प्रत्युक्तिः ॥ २६ ॥

- अः द्वतिवलिम्बतम् [सुन्दरी] अः-वहित वाङ् न परा सुरभारती-रसजुपो विदुषो मनसो सुदम् । कमिलनीमपहाय गुडूचिका

किमलिना मलिना विनिषेव्यते ॥ २७ ॥

संस्कृतभाषानुरागिणो विदुषः, मानसस्य मोदम् अपरा वाक् (अंग्रेजी-प्रभृतिः) न वहति । किम् अलिना (अमरेण) कमलिनीं स्वस्वा मलिना अधमा गुङ्कृत्विका ('गिलोय' इति ख्याता) सेव्यते १ अपि तु नेसर्थः ॥२७॥

्रिक कुसुमिविचित्रा क्षे यद्विध लोके धनलविष्ता तद्विध चित्ते भयविचिकित्सा । अपगतलोभे प्रभवतु को वा धनपतिरिन्द्रः कमलभवो वा १ ॥ २८ ॥

भयजन्या विचिकित्सा (संशयः), भययुक्ता विचिकित्सा वा। त्यकः कोभे जने कुबेरः, इन्द्रः, साक्षात् ब्रह्मा वा, को वा प्रभवतु ? न कोपि समर्थो भवतीत्याशयः॥ २८॥

-> जलोद्धतगितः अर-वहन्ति विनयं बुधेषु वत ये भवन्ति भुवने त एव नतये ।

### धनंषि नहि चेन्नमन्ति समरे शिरो न नमयन्ति तावदपरे ॥ २९ ॥

ये जनाः पण्डितेषु नम्रा भवन्ति, ते एव भुवने नत्यर्थं समर्था भवन्ति । अर्थात् ते एव लोकानां नितपात्रं भवन्ति । युद्धे धनूषि यदि न नमन्ति, तदा अपरे शत्रवः शिरो न नमयन्ति । नतान्येव धनूषि यथान्येषां शिरांसि नमयन्ति, एवम् गुरुषु नम्रा एवान्येषां नमनहेतवो भवन्ति ॥ २९ ॥

**५**% भुजङ्गप्रयातम् ।% →

वदेयं तु किम्, प्रार्थनेयं प्रभो ! मे मनो मे भवत्पादपद्मेऽभियायात् । सदा साधुसङ्गेऽनुषङ्गो ममाऽऽस्ता-मुदास्तां मतिर्देहली-गेह-लीना ॥ ३०॥

कथयेयं चेदीश्वरे त्वयि अविनयो भवेत् । अत एव हे प्रभो ! इयं मे प्रार्थना यत्, मे मनस्तव चरणकमले आभिमुख्येन गच्छेत् । साधुसङ्गे मे आसिक्तरस्तु । गृहदेहल्याम्, गेहे च लीना (आसक्ता) मे मितिः उदास्ताम् उदासीना (तटस्था) भवतु ॥ ३०॥

#### अ स्नग्विणी अ

[ लक्ष्मीधरम्, लक्ष्मीधरा, ग्रुङ्गारिणी, कामिनीमोहनम् ]
भूतिभव्यप्रभं भैरवीवल्लभं
भोगिभोगोपवीतं भयोद्भावकम् ।
भूतभूनायकं भूरिभद्रच्छटं
भक्तभीतिच्छदं भैरवं भावये ॥ ३१॥

भसाना भव्या कान्तिर्थस तम्, भयस्य उत्पादकम्। भृतभुवः इमशा-गस्य नायकम्। अतिमनोज्ञकान्तिम्। भावये ध्यायामि॥ ३१॥ ॐ प्रियंवदा ३६६

अमवशात्कुचरितैः पुराकृतै-र्यदि हरे ! परिहरेरिमं जनम् । वद तदा क फलिता मनिखता ? गुणनिधे ! क च कृता कृपालुता ? ॥ ३२ ॥

अमवशात्पूर्व कृतैर्मदीयैः कुत्सिताचरणैर्यदि इमं जनम् (माम्) तं परिहरेः परित्यज्ञित, तदा मदर्थं तव उन्नतमनस्कता क फलिता। यदि च सद्गुणानेव दृष्ट्वा दयसे तिहें कृपालुता क कृता?॥ ३२॥

->ं∦ मणिमाला ३१<-

क्रीडन् गजवको वृते गिरिजायै

आतुर्वत दोषं स्पष्टं कलयन् सन् ।

मातर्मम देयौ सङ्क्ष्मणिहारौ

त्यौ त्यौ, मणिमाला छिन्ना गुहवकैः ॥ ३३॥

आतुः कार्तिकेयस्य मणिमालात्रोटनरूपं दोषं स्पष्टं कथयन् किं च क्रीडन् गणेशो गिरिजाये ब्रूते—"हे मातः! (अङ्कृत्या हारौ निर्दिश्य) सौ सौ (तौ तौ) मञ्जुलौ मणिहारौ मद्यां देयौ। यतः षहिभर्गृहस्य मुलैः पूर्वं दत्ता मणिमाला छिन्ना।" किञ्च 'तगणयगणतगणयगणाः, षहिभः कृत-यतिर्मणिमाला (छन्दः) इति मुद्रापि॥ ३३॥

अ€६ प्रमिताक्षरा अक्रि मधु-मोचिका-ऽहणरसाल-सिता-वनिताधरास्तदुपयान्तु कथम् । सरसस्य वत्सरशतेषि गते कविकालिदासवचसस्तुलनाम् ॥ ३४ ॥ श्रोद्ग-कदली-पाकारुणाम्न-शर्करा-विताधराः, अनन्तेषु वत्सरेषु गते-प्विप सरसस्य कविकालिदाससुभाषितस्य तुलनां कथम् उपयान्तु ? मधु-मोचिकादयः किञ्चित्कालानन्तरमेव विरसा भवन्ति । इदं तु वत्सरशते यातेऽपि सरसमस्तीति विशेषः ॥ ३४ ॥

> ->> मालती [यमुना] - ←← तद्विध मोद्गुपैति मानसं यद्विध संव्यथते न चिन्तया । कथिमव फुछिति मालतीसुमं द्वद्हनो यदि दग्धवानिदम् ॥ ३५ ॥

यावत्काळं चिन्तया न पीट्यते तावत् चित्तं, मोदं गच्छति । यदि वन-चिद्धः इदं (पुष्पम्) दग्धवान्, तिहं माळतीकुसुमं कथं विकसित ? न विकसतीत्यर्थः । कुसुमसमाने कोमले चेतिस, चिन्ता वनाग्निरिव अनर्थं घटयतीत्यभिप्रायः ॥ ३५ ॥

> िक्श तामरसम् %ें हृदि यदि वाञ्छिसि मोदमनन्तम् गुणगणमीप्सिस चेद्विलसन्तम् । मनिस न तर्हि धरेः परनिन्दाम् अनुसर सज्जनरीतिममन्दाम् ॥ ३६ ॥

हृदये आनन्दं वान्छसि, गुणगणं च प्रसरन्तं वान्छसि, तर्हि परनिन्दां मनिस न आनयेः। प्रशस्तां सज्जनसर्णं च अनुगच्छ। परनिन्दया वैरो-त्पच्या आनन्दो छुप्यते, गुणाश्च न प्रसिध्यन्ति। न कस्यचिन्निन्दा कर्ते-व्येति सन्मार्गः॥ ३६॥

प्रहर्षिणी १८
 सोल्लासप्रसम्परसद्गुणैकसिन्धोः
 श्रीश्रीमज्ञयनगराधिराजमौलेः ।

#### सोनाहामनुदिनम्नुन्नति समन्ता-दाशास्ते मतिरतुलप्रहर्षिणी नः ॥ ३७॥

सोल्लासं प्रसरणशीलानां सद्गुणानामेकमात्रस्य सागरस्य, श्रीजयपुरम-हाराजश्रेष्टस्य सोच्छ्रायां प्रतिदिनम् समन्तात् सर्वेषु विषयेषु उन्नतिम्, अतिहर्षयुक्ता अस्माकं मतिराशास्ते । सुद्रा ॥ ३७ ॥

> %€ मत्तमय्रम् [माया] ﴾ तीव्राघातैमीं लितटीयद्दनजातै-बद्धामोदं संदिशतोऽनर्घफलानि । सत्याशीर्भिवर्द्धयतोऽप्याकुलयद्भि-र्छब्धेलींकैराम्र ! सखे ते तुलना नो ॥ ३८॥

मौलितटीदेशे (मस्तकदेशे) घटनेन संवर्षण जातैः, तीवैलें छादीनामा-घातैः सानन्दम् [किंच 'बद्धामोदम्' अनेन लोष्टाघातप्रसरन्मकरन्दतया 'विस्तारितसीरभम्' इत्यप्यर्थो भवति ] अनर्घाण फलानि ददतस्ते, सत्या-श्रीवीदद्वारा अभिनन्दयतः अपि (लोकान्) व्याकुलीकुर्वद्विर्लुंब्धेः जनैः साकम्। हे आम्र ते तुलना नास्ति। लोकाः ईदशा लुब्धाः सन्ति ये आशीर्वादद्वारा अभिवृद्धिं वान्छन्ति तानप्याकुलीकुर्वन्ति। त्वं तु लोष्टाना-माघातैः पीडितोपि उत्तमानि फलान्येव ददासि। अत एव तैलोंकैः साकं तव दुलना नास्तीत्याशयः॥ ३८॥

+%€ चिन्द्रका [ उत्पिलिनी, विद्युत्, कुटिलगितः ] ﴾ मनिस शुचितया जाह्ववी जीयते वचिस दृढतयाऽद्रिः पराजीयते । भणितिपदुतया पिष्डितः प्रीयते जगित गुणिनिधिस्तादृशो गीयते ॥ ३९ ॥ चित्ते निर्मेलतया गङ्गापि विजिता भवति । वचने दृढतया पर्वतोपि परा-भूयते । अर्थात् पर्वततोप्यचलं यस्य वचनमस्ति । प्वंविधो जनः, जगित गुणनिधिरिति प्रख्यातो भवति ॥ ३९॥

> श्च प्रहरणकलिका [ता] श्च प्रमदसमुद्ये सततमविचला त्रिजगदुपवनीविधुतकलिमला। मनिस विलसनात्सततसुखकरी जयति जगति सा सुकविरसझरी।। ४०॥

आनन्दोदये सदा सुस्थिरा, सदा आनन्ददात्रीति भावः । त्रिभुवनह्रपः स्योपवनस्य धातमालिन्या । मनिस विचारणात्सुखकरी सा सुकविसम्ब-निधनी रसनिर्झरी जयति । निर्झरी यथा उपवने विकसित तथेयं त्रिभुवनं पुनाति । ब्रह्मादितः समुद्धतो दिन्यलोकादिष्वपि कान्यरसो प्राचरिदिति द्येयम् ॥ ४० ॥

+्रिंश अलोला [ लोला ] २्रें धन्यास्ते धनिलोका ये लोकान्सुखयन्ते मा भूवंस्ते हीना ये दीनान्दलयन्ते । स्त्रार्थापूरणसक्ता रक्ताः स्युनि हि के वा किन्त्वानन्दितदेवा धन्यासौ परसेवा ॥ ४१ ॥

ये हीना धनिकोका दीनान्दलयन्ति, ते जगित मा उत्पद्यन्ताम् । माङ्-योगे छुङ् । स्वार्थस्य आपूरणे लग्नाः के वा सुखिता न स्युः । परं देवान-प्यानन्दयन्ती परेपां सेवा धन्या । परोपकारेण देवाः प्रसीदन्तीलर्थः ॥४१॥ →﴿﴿﴿﴾ वसन्तिलिका [उद्धिणी, सिंहोद्धता, मधुमाधवी] ﴿﴾

भ्यासुरद्य कविताः कवितानिकुञ्जगुञ्जन्मधुत्रतिकशोरविरावकल्पाः।

#### छन्दोऽनुबन्धि-लय-निक्षणितानुनृत्य-द्वाग्देवतानिविडनूपुरनादहृद्याः ॥ ४२ ॥

कवितानिकुञ्जे गुञ्जतां यः किशोरमधुवतानां विरावस्तःसदृशः इमा कविताः, अद्य नवीनच्छन्दोऽनुगामी यो छयः (स्वरसाम्यम् 'छै' इति भाषा) तिविक्कणितानुसारं नृत्यन्ती या वाग्देवता तस्या घनन्पुरनाद्वद् मनोहराः भूयासुः । पूर्वं मधुकरगुञ्जनवत्कछमनोहारिण्योपि, अद्य उपास्य-देवतानुम्रहेण मम कविता नवीनच्छन्दोछयानुसारं नृत्यन्त्याः सरस्रत्या नूषु-रनाद्विद्व्य-मनोहराः भवन्तु इति देवेभ्यः प्रार्थना । आशिषि छिङ् ॥४२॥

क्ष स्नक् क्ष [ यतिभेदेन, 'शशिकला, मणिगुणः शरभः चन्द्रावती'] छिमिति छिमिति चलचरणपटुरवे धिगिति धिगिति मधुमुरजमनुगते । सुपटु नटित करकलितिनिजकरे जजपतिरिति नवयुवितिपरिकरे ॥ ४३ ॥

शीकृष्णस्य रासकी डाया वर्णनम्। छम् छम् इति सन्दं कुर्वन्तश्रका ये गोपीनां चरणास्तेषां मधुरे रवे, धग् धग् शन्दं कुर्वन्तं मधुरमृदङ्गमु-गते सति, करे (श्रीकृष्णस्य) समर्पितो निजकरो येन, ईदशे नवयुवतीनां समूहे वजपतिः इत्थं सुनिपुणं नृत्यति। मृदङ्गलयानुसारं चलचरणे हस-गृहीतश्रीकृष्णहस्ते गोपीनिकरे, श्रीकृष्णः सुमनोहरमनृत्यदिति भावः ॥४३॥

अज्ञाः सन्तो विज्ञानेते साहङ्कारं भाषन्ते अज्ञाः सन्तो विज्ञानेते साहङ्कारं भाषन्ते कामं कौटिल्याविष्टानां वक्रे हासा भासन्ते । उच्चस्थानारूढान्मृढा गत्वा नित्यं सेवन्ते तेऽमी धन्या विज्ञंमन्या ये पैशुन्यादेधन्ते ॥ ४४ ॥ अज्ञाः सन्तोपि विज्ञलोकान् अहंकारेण सहितं संलपन्ति । हृद्ये कै।टिल्ययुक्तानामपि सुखे हासाः शोभन्ते । किञ्च उच्चाधिकारिजनान् ये उन्नतिलोभेन सेवन्ते । अहो आत्मनो मनिस विज्ञायिताः इसे धन्याः सन्ति, ये सूचकत्वात्, एधन्ते वर्द्धन्ते । उच्चाधिकारिषु परेषां विषये पिश्चनत्वं कुर्वन्त इमेऽभिवृद्धि गच्छन्तीलहो इमे धन्याः । धन्या इति विपरीतलक्षणा ॥ ४४ ॥

→>→ मालिनी [मञ्जमालिनी] · ←←

मनिस सुजनगोष्ठी विभ्रमैमींदमेयाः

खलजनपरिहासैमीऽऽमनस्यं प्रयासीः ।

सततमबद्धीथा मञ्जनाथाऽन्तरे य
त्पथि पथिकसमानो ह्यञ्जसा नो निवासः ॥ ४५॥

सुजनगोष्टीविलासैर्मनिस भानन्दम् एयाः भागच्छेः। आङ्पूर्वकादेते-विधिलिङ्। खलोपहासैरामनस्यम् (दुःखम् ) मा गच्छेः। हे मञ्जनाथ ! भन्तरे चेतिस सततम् अवधानं कुर्याः, यन्मार्गे मिलतां पथिकानामिव असाकमयं जगित निवासः। अस्थिरप्रायः॥ ४५॥

> अही सलीलग्रुच्छलद्रसानुबन्धबन्धुरी अही सलीलग्रुच्छलद्रसानुबन्धबन्धुरी जयत्ययत्तसुन्द्री गिरो निगुम्फनिष्कुटः। यदत्र मोदनिर्भरं रसानुसारिविस्तरं निरुत्तरङ्गनूपुरं ननर्त सा सरस्वती ॥ ४६ ॥

डच्छलतः, निर्भरपूरात्सवेगमुद्गच्छतो रसस्य आनन्दस्य (निष्कुटपक्षे जलस्य) अनुबन्धेन संबन्धेन सुन्दरः, स्वभावेन मनोहरो वाङ्निगुम्फरूपो निष्कुटः (गृहारामः) जयति । यत्र सरस्तती नृत्यति कथं तदाह-रसानुसारी विस्तरो यसिन् यथा भवति, नृत्यस्य तावानेव विस्तरो यावान् यादृशो रस इत्याशयः । अनेन, कान्ये विस्तरस्तावानेव शोभते यावता सामाजिकानां न विरागो भवतीति सूच्यते । नितरामुत्तरङ्गाश्चळा नूपुरा यत्र । अथवा निस्तरङ्गाः सुस्थिरा नूपुरा यत्र । अतिवेगनृत्ये नूपुराणां स्थैर्यात् ॥ ४६ ॥ →िश्चि शिखरिणी रिं

प्रणामेर्देवानां मुक्तटतटिकमीरितपदं गणेर्गन्धर्वाणां प्रतिसवनमुद्वीणितगुणम् । स्फुरन्नासारन्ध्रश्वसनमरुदासाद्यनिगमं

चिदानन्दं वन्दे हयमुखममन्देहितधरम् ॥ ४७ ॥

मुक्कटकोट्या किमीरिते आलिखिते पदे यस । प्रतिसन्ध्यम् वीणया उद्गीताः गुणा यस तम् । स्फुरतो नासारन्ध्रस्य श्वासपवनात् प्राप्याः निगमाः (वेदाः) यस, श्वासमारुतोत्पादितवेदमित्यर्थः । चैतन्यानन्दस्यरूपम्-अमन्दानां भक्तेष्सितानां धारकं श्रीहयशीनं वन्दे ॥ ४७ ॥

भवेद्धि मदुपास्य-संमुख-हयास्य-दास्यद्भ्वम् ॥ ४८॥ अये कवे ! त्वं कवितां करोषि परम्, इदं भवति निवेदये, यत् ममो-पासस्य अनुकूलीभृतस्य इयवन्दनस्य दास्यात् ते वाग्गुम्फः (रचना) मालतीकुमुमसारस्य सौन्दर्यं भजति ताद्दशो भवेत्। त्वं भावगभैः पदैर्म-धुरं कवयस्येव परं हयवदनसेवया कवितायां नैसर्गिकं माधुर्यं भवेदिति ध्रवमिसाशयः॥ ४८॥

-> हि कि कितिचिद्धर्षाण्यारभ्य भूरिविशङ्कटा रणघनघटा संनद्धाऽभूद्यरोपनभस्तले।

## सपदि चृटिशाधीशप्रोद्यञ्जयामृतवर्षिणी तव करुणया सदकीसौ वभूव दयानिधे ! ।। ४९ ॥

(युरोपयुद्धावसाने जयपुरेनद्रस्याज्ञया श्रीगोविन्दसंयुखे पठिता प्रार्थना)
—युरोपरूपे गगने भूरिविशङ्कटा अतिविस्तृता युद्धमेवघटा व्यासाभूत्।
इदानीं वृटिशाधीशस्य प्रोयत् जयामृतं वर्षति तच्छीला साऽसौ घटा, हे
गोविन्द! तव करुणया सुन्दरपरिणामाऽभवत्। 'उदर्कः फलमुत्तरम्'॥४९॥

अं मन्दाकान्ता 🛠

गोपायन्ती निजगुणगणान्विभ्यती संक्रचन्ती हेलाकृष्टा सदसि रभसात्पश्य दुःशासनेन । अब्रह्मण्यं समभिद्धती वेपते भूरि, हंहो मन्दाकान्ता द्रवति कविता द्रौपदीवाकुलेयम् ॥५०॥

अनिधकारिणा कविना सभायां पिठतां कवितासुद्दिश्योक्तिः—कवितायां ये स्वाभाविका माधुर्यप्रसादादयो गुणाः तान् अतिकष्टेन रक्षन्ती (पक्षा-न्तरे सौकुमार्य-सौन्दर्बादीन् पुरुषसभायां लजावशात् गोपायन्ती), दुर्निदे-शेन मूढकविना हेलया आकृष्टा (पक्षे तन्नाञ्चा कौरवेण)। अत एव अभवहाण्यम्' इति अभिद्धती (कथयन्ती) भूरि कम्पते। हंहो मन्देन अभिभूता इयं कविता द्रौपदीवाऽऽकुला द्रवति भयादूरं पलायते। मन्दा-कान्ता छन्दश्चेति सुद्रा॥ ५०॥

ि नर्कुटकम् [ यतिनियमेन 'कोिकलकम्' ] ﴾ परिवभवेन मोदग्रपयन्ति नमन्त्यनिशं हिद न नयन्ति दोषमवयन्ति गुणान्किल ये । निखिलनराभिनन्द्यनयनिर्मलताऽधिजुषां जयित जगत्सु कोिप महिमातिश्यो विदुषाम् ॥५१॥ सदा ये नम्रा भवन्ति । ये हृदि कस्यचित् दोषं न नयन्ति किन्तु गुणान् अवयन्ति जानन्ति । सक्छजनैः प्रशस्याम् नीतेर्निर्मेछताम् अधिज्ञवन्ति (सेवन्ते) तादृशानां विदुषाम् अनिवेचनीयो माहात्स्योत्क्रपों जयति ॥५१॥

->> शार्द्छविकीडितम् •्र-शीर्पोत्खेलद्निन्यनाकत्टिनीकङ्गोलमालाकुले यद्भालेऽनलख्प्यमानशिशिरो वालः शशी राजते। भक्त्यावेशन्यत्सुरेशसुक्रटपोद्घृष्टपादाम्बुजे

तस्मिन् शैलसुताविलासरसिके देवे मनः खेलतु ५२ शिरसि उचैः खेलन्याः अनिन्दायाः सुरनद्याः तरङ्गमालया व्यासे।

अनलेन नेत्रविद्वना लुप्यमानः शिशिरो गुणः (जाड्यम्) यस्य सः। खेळतु क्रीडतु इति लक्षणया स्वाभाविको से मनोरागोस्तु, न पुनः शास्त्र-शासनेनेति भावातिशयो ध्वन्यते। संस्कृतरताकरे प्रकाशितपूर्वम् ॥ ५२॥

-% नाराचम् [महामालिका] %-यनित कपटभावना बुद्धिपूर्वं धृता चेत्तदा रचितरुचिरविभ्रमेणाननेनापि किं मञ्जना।

वहिरुपहितसद्धतं तं तिरस्कुर्वते साधवो वहिरतिसुखदर्शनं को न निष्ठीवतीन्द्रायणम् ॥५३॥

मनिस यदि कपटविचाराः सन्ति तर्हि, कृतस्विरविलासेन सुन्दरेणापि सुखेन किं फलम् ? विहः (उपरितः) धारितसद्वतं तं कपटहृदयं पुरुषं सज्जनाः, तिरस्कुवेन्ति । उपरितः अतिमनोहरदर्शनमि इन्द्रायणस्य फलम् ('गडद्ंबा' इति ख्यातम्) को वा न निष्ठीविति ? अपि तु अतितिक्तवारसर्वे एव निष्ठीवन्तीत्थर्थः ॥ ५३॥

>ि स्रग्धरा ८८८८ उन्मीलन्मञ्जमुक्ताफलनिचयरुचा सन्मनःस्तोमतुम्फा वाग्गुम्फाः प्राक्षवीनां तुलियतुमधुना भूतले केन शक्याः। क∘ ति॰ २२ असदंशे प्रसीदद्वयवदनपदाम्भोजलक्ष्मीविलासा— दासामासाद्य वाचां कमपि गुणगणं किन्तु तुष्यन्तु सन्तः ॥

उन्मीलन्त्या (परितो विकसन्त्या) मञ्जुमौक्तिकसमूहस्येव रुचा कान्त्या, सज्जनमनःसमूहसन्तोषकाः (तुफ तुम्फ तृसौ भ्वादिः, ततः कर्मण्यण्)। प्राचीनकवीनां वाग्गुम्फाः भूमौ अधुना केन समीकर्तुं शक्याः। प्राक्कविरचन्तानां साम्यमधुना दुर्लभित्यर्थः। किन्तु अस्मद्वंशोपरि प्रसीदतो हयग्रीवन्देवस्य पदाम्भोजलक्ष्मीविलासात्, आसाम् (मद्वाचां) कमपि (यदि कश्चन गुणग्यणः स्थात्तर्हिं तम्) प्राप्य सन्तरतुष्यन्तु। अत्र यदि कश्चन गुण-स्तर्हिं भगवत एवानुग्रह इति सूच्यते॥ ५४॥

->>> भद्रविराट् •⊀≪-

सेवेय समूहमहिंतानां काव्योत्कर्षविमर्शपण्डितानाम् । संतोषयितुं कथं प्रगल्भे मृढानेवमकाण्डदुर्दुरूढान् ॥ ५५ ॥

मान्यानां कवितोत्कर्षविचारे चतुराणां समूहमहं सेवितुं प्रभवेयम्, अकाण्डे दुर्दुरूढान् आग्रहिलान् मूढान् संतोपयितुं कथं समर्थः स्याम् ? ततश्च ये चतुरास्ते कञ्चनातिश्चयं वीक्ष्य प्रसीदेग्रुरिति सूच्यते ॥ ५५॥

+%( द्रुतमध्या रे}

लोकपते! न विद्रय दीनं चरणतले तव नाथ निलीनम्। देहि भवचरणाम्बुजसङ्गं ग्रदग्रुपयातु ममाक्रलमङ्गम्॥ ५६॥

न विदूरय दूरे न कुरु। निलीनं पापसन्तापभयात् तव घरणतले

निलीय स्थितम् । चरणकमलसङ्गेन, मम व्याकुलम् अङ्गम् मुद्रम् (हर्षम्) उपयातु ॥ ५६ ॥

> र्श्व हरिणीष्ठता ॐ मधुना विजने विपिने न चे-इलति सा सरसा नवमालिका। अलिनामधुना विमनायितं हरति कोऽरतिकोरिकतं तदा॥ ५७॥

मधुना वसन्तेन । अरत्या विपादेन कोरिकतं अधिकीकृतम् अलिनां अमराणां विमनायितम् उन्मनीभावं को हरित ? नवमालिकां विना न कोपि हर्तुं समर्थं इत्यर्थः ॥ ५७ ॥

> -> अपरवक्षम् । अवगतनवमालिकारसे मधुलिहि किं वहसे मधुद्रवम् । फलिनि ! विफलमुद्यमं त्यजेः सखि विभजेरितरत्र ते रसम् ॥ ५८॥

हे फिलिन प्रियङ्कलते! ज्ञातनवमालिकाऽऽस्वादे मधुलिहि अमरे स्वीयं मकरन्दद्रवं किं ददासि ? नवमालिकाऽऽसक्तो नायं तव मधुद्रवमिरोच-येत्। हे सिखि! अन्यत्र ते मकरन्दं विभागेन वितरेः॥ ५८॥

→ि पुष्पिताम्रा । ।

लविलनवलतावितानरम्या

यदि भविता कविता प्रयास एव ।

विश्वितदशदिगन्तराणि तर्हिं

स्पृहयतु कुङ्कमकेसराणि को वा ? ॥ ५९ ॥

साम्प्रतं किताकरणं प्रयासमात्रमेवेति वदन्तं प्रत्याह—लवली-नवल-ताप्रतानवत् रम्या किता यदि प्रयासमात्रं भविता भविष्यति ( छुद् ), ति वशीकृतानि दश दिगन्तराणि यस्तादशानि काश्मीरजस्य ( केसर इति ख्यातस्य ) केसराणि किञ्जब्कान् कः स्पृहयतु 'किञ्जब्कः केसरोऽ-स्त्रियाम्।' यदि केसरकेसराणामादरस्ति किवतानामप्यादरः स्त्राभाविक इति भावः॥ ५९॥

→ अः आख्यानिकी ३६५-

जाने जगत्यां दुरितं तदेतत्परोपकाराद्विमुखं मनो यत्।
पुंसां परोक्षे परिवादरौक्ष्यात्परं परं पातकमेव न स्थात्॥ ६०॥

परोपकारात् यत् मनः विमुखं तदेतत् पृथिव्यां पातकमसीति जाने। परं पुरुषाणामसमसे (पृष्ठतः) परिवादरूपात् निन्दारूपात् रौक्ष्यात् परम् अधिकम् किमपि पातकमेव न स्यात्। पैशुन्यं सर्वतोऽधिकं पापमि-स्यात्रयः॥ ६०॥

-> विपरीताख्यानिकी <sup>५</sup>

अवैमि तान् ग्रूरिशरोमणीन्द्रान् क्षाम्यन्ति ये दुश्चरितं खलानाम् । वदामि दीनानिह तान्धनाढ्या-न्वीक्ष्यातिथीन् ये विम्रुखा भवन्ति ॥ ६१ ॥

ये दुष्टानां स्त्रेन साकं दुराचरणं सहन्ते तान् वीरशिरोमणिष्विप श्रेष्टान् जानामि । ये धनाद्याः सन्तोपि भागतान् अतिथीन् दृष्ट्वा पराङ्मुखा भवन्ति तान् दरिद्वान् कथयामि ॥ ६१ ॥ →श्चि वियोगिनी श्चे— इह शैशवकाललालिता वत गूढास्ति वियोगिनी लता । पथिकाः ! क्षणमात्रमास्थिताः

स्मृतिजन्याश्चजलैनिंपिच्यताम् ॥ ६२ ॥

कस्याश्चन विरहिण्याः समाधिस्थानमुद्दिश्योक्तिः—शैशवकालादेव लालिता वियोगिनी लता, इह गृहास्ति प्रोधितास्ति । अस्मिन् स्थाने विश्रा-स्यन्तः पथिकाः ! अस्या विरहिण्याः स्मरणेनोत्पन्नरश्चन्नलैः सेयं निषिच्य-ताम् । जलसेकेन यथा लता सुस्थिरा भवति, तथा अस्मिन् स्थाने स्थिता स्मृतिजन्यैरश्चिभः सेयं विश्राम्यतां हृदयेषु पुनः प्ररूढा भवतीत्याशयः ॥६२॥

→िश्न मालभारिकी अ

अपि दीनिममं निरीक्ष्य नाभू-त्तव सा भूतद्या, तदेतदास्ताम् । अग्रना किम्रु नाथ! नासि द्नो

मयि धूनोति यमो यदेष शस्त्रम् ॥ ६३ ॥

दीनमिप इमं (माम्) निरीक्ष्य तव सा (प्रसिद्धा) प्राणिषु समर्प-णीया दया नाभूत्, एतद् आसां नाम। परं यद् एष यमो मिय शखं वधार्थं धूनोति कम्पयति, हे नाथ! किमु एतेनापि न दुःखितोसि ! प्रसक्षं इन्यमानं जनं वीक्ष्य मार्गं गच्छतस्तदस्थस्यापि दुःखं भवतीत्याशयः ॥६३॥

**५**% अश्वधारी %े

किं गाढरागपरिपङ्गादनारतमनङ्गाकुलोऽभिरमसे
गृङ्गारवीथिनवभृङ्गायितो रतितरङ्गान्तरापतसि किम्?।
गङ्गामवाप्य भृशमङ्गान्युदस्य हृदि रङ्गान्तराहिततमं
त्वं गाय भूरिभयभङ्गाय तोषिततुरङ्गाननाङ्गिकमलम् ६४॥

हे मनुष्य ! गाहरागस्य संबन्धात् निरन्तरं कामाकुलः सन् किं रमसे ? 
रहजाररसवीथ्याः नवीनभृज्ञवदाचरन् रतेः विलासस्य तरज्ञान्तः तरज्ञाणां 
मध्ये किं भापतिस ? मृजो यदा कमलसौरभलुक्धो जलतरङ्गेषु निपतित 
तदा भादींकृतपक्षपुटो निमज्जतीति स्व्यते । तर्हि विलासं परिसञ्च किं 
कर्तव्यं तदाह—गङ्गां प्राप्य, अङ्गानि भृशम् उदस्य योगरीत्या उत्किप्य, 
हृद्ये रङ्गान्तः, हृदयरूपरङ्गस्थलस्थान्तर्भागे इति व्यस्तरूपकम् । आहिततमं अतिशयेन स्थापितम्, तोषितस्य परिचर्याद्वारानुकृलीकृतस्य हयाननस्याङ्गिकमलम्, सांसारिकभूरिभयस्य नाशाय, त्वं गाय । चरणगुणगानं 
स्मरणं च कुर्वित्याशयः ॥ ६४ ॥

३००० दण्डकः (चण्डवृष्टिप्रपातः ) औ
 मनिस रुपमयत्रयं मानयत्रात्मनोऽ न्यर्हणालोपरूपामवज्ञामहो
 सुरपतिरिभवर्षति स्मानिशं नाशशङ्कावहा
 दुःसहा वारिधाराः स्टजन् ।
 त्रजधरणिरभूदियं वृष्टितो व्याकुलै गोपगोपीकुलैराकुला सर्वतः
 सपदि गिरिधरो, धिनोति स्म विस्नाययं वण्डवृष्टिप्रपाताकुलं गोकुलम् ।। ६५ ।।

इन्द्रगर्वशमनमाह—आत्मनः अभ्यईणालोपरूपाम् सपर्याविलोपरूपाम्, नन्दादिभिर्वजवासिभिः अकृतां वार्षिकीं पूजाम् स्वस्य अवज्ञां मान्यन्, अत एव मनसि रोपम् अयन् प्राप्तुवन् अयम् सुरपितः (इन्द्रः), प्रलयशङ्काकारिणीः दुःसहाः जलधाराः स्जन् (सुञ्जन्) अहो अनिशं वर्ष-ति सा। इयं व्रजभूमिः गोपगोपीकुलैः संकुला पर्यन्ततः अभवत्। सपिद शिव्रमेव गिरिं गोवर्द्धनं धारयित तच्छीलः श्रीकृष्णः, चण्डवृष्टिप्रपातेन

आकुलं गोकुलम्, विसाययन् सन् 'कथं बालेनानेन गोवर्द्धन उरिक्षसः' इति विस्मितं कुर्वन् सन्। धिनोति सा प्रीणयति सा॥ ६५॥

#### **→**{} आर्या •े}

कम्प्रस्विनकराङ्गुलिपरिग्रहस्खिलतलेखनीमार्गे । स्वस्त्येव पूर्यते नो प्रियसिख ! लेखे लिखामः किम् ॥६६॥

मद्नूदित'संस्कृतगाथासप्तराती'स्थानि, इमानि आर्या-गीति-पद्यानि । 'मद्नलेखेन प्रियं प्रत्यात्मवेदनां सूचये'ति सख्योक्ता दर्शनश्रवणादिना प्रथममेन प्ररुद्धनायकरागा काचिदाह—कम्पमानाः स्वेदयुक्ताश्र याः करा- जुल्यः ताभिः परिग्रहणेन स्वलिता विसस्ता या लेखनी तस्या मागे। स्वस्तीति प्रारंभिकवणंद्वयमेन न समाप्यते, आत्मवेदनादिकमन्यत् लेखे किं लिखाम इत्यर्थः। सारणमात्रेण कम्पस्वेदादिसात्विकभावोदयान्नायकं प्रति निरतिशयः प्रणयोऽभिव्यज्यते । एतद्भाख्याने 'स्वन्नाभिरङ्गुलिभः परिग्रहेण स्वलिते लेखनीमार्गे स्वस्त्येन न पूर्यते' इति गङ्गाधरोक्तिनिचारणीयेन । स्वन्नाङ्गुलिद्वारा ग्रहणेन लेखनी स्वलित न पुनर्लेखनी- मार्गः। ग्रोपितभर्तृकाया मदनलेखोपि ननीनः। स हि पूर्वानुराग एवा- द्यापि दृष्टः॥ ६६ ॥

#### **ॐ** चपला क्षे

मानपरिवर्द्धितस्य हि चिरप्रणय-( वन्थ )-बद्धमूलस्य । मातुलि रवोपि पततः श्रुतोऽस्य न प्रेमदृक्षस्य ॥ ६७॥

अन्यत्रासक्तया मन्द्रकेहत्य नायकस्य प्रणयभङ्गं सूचयन्ती काचिद्रह-स्यान्तर्भुक्तां मातुलानीमाह—मानेन प्रणयवहुमानेन परिवर्द्धितस्य, चिर-

वेविरसिण्णकरङ्खलिपरिग्गहक्खसिअलेहणीमग्गे । सोत्थि व्विअ ण समप्पइ पिअसिह लेहिम्म किं लिहिमो ॥६६॥ [३१४४] तह तस्स माणपरिविड्डिअस्स चिरपणअवद्धमूलस्स । मामि पडन्तस्स सुओ सहो वि ण पेम्महक्खस्स ॥६७॥ (४१३१) हे मनुष्य ! गाढरागस्य संबन्धात् निरन्तरं कामाकुलः सन् किं रमसे ? राङ्गारस्मवीथ्याः नवीनमृङ्गवदाचरन् रतेः विलासस्य तरङ्गान्तः तरङ्गाणां मध्ये किं भाषति ? भृङ्गो यदा कमलसौरभलुब्धो जलतरङ्गेषु निपति तदा भाईकितपक्षपुटो निमज्जतीति स्च्यते । तर्हि विलासं परित्यज्य किं कर्तव्यं तदाह—गङ्गां प्राप्य, भङ्गानि भृशम् उदस्य योगरीत्या उत्क्षिप्य, हृद्ये रङ्गान्तः, हृदयरूपरङ्गस्थलस्थान्तर्भागे इति व्यस्तरूपकम् । भाहित-तमं भतिशयेन स्थापितम्, तोषितस्य परिचर्याद्वारानुकूलीकृतस्य ह्यानन-स्याङ्गिकमलम्, सांसारिकभूरिभयस्य नाशाय, त्वं गाय । चरणगुणगानं स्मरणं च कुर्वित्याशयः ॥ ६४ ॥

> ॐ दण्डकः (चण्डवृष्टिप्रपातः ) औं मनिस रुषमयन्नयं मानयन्नात्मनोऽ-भ्यर्हणालोपरूपामवज्ञामहो सुरपतिरभिवर्षति स्मानिशं नाशशङ्कावहा दुःसहा वारिधाराः सृजन् । वजधरणिरभृदियं वृष्टितो व्याकुलै-गोंपगोपीकुलैराकुला सर्वतः सपदि गिरिधरो, धिनोति स्म विस्माययं-श्रण्डवृष्टिप्रपाताकुलं गोकुलम् ॥ ६५ ॥

इन्द्रगर्वशमनमाह—आत्मनः अभ्यईणालोपरूपाम् सपर्याविलोपरू-पाम्, नन्दादिमिर्वजवासिभिः अकृतां वार्षिकीं पूजाम् स्वस्य अवज्ञां मान-यन्, अत एव मनित रोपम् अयन् प्राप्तुवन् अयम् सुरपितः (इन्द्रः), प्रलयशङ्काकारिणीः दुःसहाः जलधाराः सजन् (मुञ्जन्) अहो अनिशं वर्ष-ति सा। इयं वजभूमिः गोपगोपीकुलैः संकुला पर्यन्ततः अभवत्। सपिद शीव्रमेव गिरिं गोवर्द्यनं धारयति तच्छीलः श्रीकृष्णः, चण्डवृष्टिप्रपातेन आकुलं गोकुलम्, विसाययन् सन् 'कथं बालेनानेन गोवर्द्धन उिक्षप्तः' इति विस्मितं कुर्वन् सन्। धिनोति सा त्रीणयति सा॥ ६५॥

**⊢**क्ष आर्या क्षे⊢

कम्प्रस्थिनकराङ्गुलिपरिग्रहस्खलितलेखनीमार्गे । स्वस्त्येव पूर्यते नो प्रियसिख ! लेखे लिखामः किम् ॥६६॥

मद्नृद्दित'संस्कृतगाथासप्तश्वती'स्थानि, इमानि आर्था-गीति-पद्यानि । 'मद्नलेखेन प्रियं प्रत्यात्मवेदनां सूचये'ति सख्योक्ता दर्शनश्रवणादिना प्रथममेव प्ररूटनायकरागा काचिदाह—कम्पमानाः स्वेदयुक्ताश्च याः करा- ज्रुख्यः ताभिः परिप्रहणेन स्खलिता विस्रस्ता या लेखनी तस्या मागे। स्वस्तीति प्रारंभिकवणंद्वयमेव न समाप्यते, आत्मवेदनादिकमन्यत् लेखे कि लिखाम इस्यथः। स्मरणमात्रेण कम्पस्वेदादिसात्विकभावोदयान्नायकं प्रति निरतिशयः प्रणयोऽभिव्यज्यते । एतद्व्याख्याने 'स्विन्नाभिरङ्गुलिभिः परिप्रहेण स्खलिते लेखनीमार्गे स्वस्त्रेव न पूर्यते' इति गङ्गाधरोक्तिवे- चारणीयेव। स्वन्नाङ्गलिद्दारा प्रहणेन लेखनी स्खलित न पुनलेखनी- मार्गः। प्रोपितभर्तृकाया मदनलेखोपि नवीनः। स हि पूर्वानुराग एवा- स्वापि दृष्टः॥ ६६॥

⊷शि चपला धि

मानपरिवर्द्धितस्य हि चिरप्रणय-( वन्ध )-बद्धमूलस्य । मातुलि रवोपि पततः श्रुतोऽस्य न प्रेमदृक्षस्य ॥ ६७ ॥

अन्यत्रासक्ततया मन्द्रसेहस्य नायकस्य प्रणयभङ्गं सूचयन्ती काचिद्रह-स्यान्तर्भुक्तां मातुलानीमाह—मानेन प्रणयबहुमानेन परिवर्द्धितस्य, चिर-

वेविरसिण्णकरङ्गिलपरिग्गहक्खसिअलेहणीमग्गे। सोत्थि व्विअ ण समप्पइ पिअसिंह लेहिम्म किं लिहिमो ॥६६॥ [३१४४] तह तस्स माणपरिविहुअस्स चिरपणअबद्धमूलस्स । मामि पडन्तस्स सुओ सहो वि ण पेम्महक्खस्स ॥६७॥ (४१३१) प्रणयबन्ध एव बद्धं दृढं मूलं यस्य, ईदृशस्य अस्य पततः प्रेमवृक्षस्य र्वोऽपि न श्रुतः । मानेन प्रकाण्डपरिमाणानुसारं वर्द्धितस्य दृढमूलस्य वृक्षस्य प्रायः पतनमेव दुर्घटम् । दैवाद्यदि भवेत्तथापि शद्यस्त्ववश्यं भवेत्सोप्यत्र नास्तीति भावः । तथा च—विरान्मयि दृढासक्तोपि वल्लभोऽन्यत्रासक्तया प्रेम-भक्तं कृतवान् । न चैतद्विपयिणी काचिचर्चाप्यश्र्यतेति मातुलानीं प्रति स्वयते ॥ ६७ ॥

#### <del>%(</del>• मुखचपळा ﴾<del>}</del>

अन्यद्पि किञ्चिदाप्स्यसि विमूह मा ताम्य दुःखमात्रेण । हृदय पराधीनजनं तव विमृगयमाण कियदेतत् ! ।। ६८॥

कसिन्निप रिसके जातानुरागा काचित्तसा स्वस्नीपारतव्यं सूचयन्ती, स्वहृदयामञ्जणव्यपदेशेन श्रुण्वन्तं तं सिनवेंदं साकृतं चाह—पराधीनं जनं विसृगयमाण अन्विद्यत्! हे हृदय! दुःखमात्रेण मा ताम्य (खिद्यस्त), दुःखातिरिक्तम् अन्यद्पि किञ्चित् आप्सिसि, तव एतन्मात्रं कियत्। त्वं पराधीनं जनं स्वयेमसमर्पणाय अन्विद्यसि। अत एव हे मृद हदानीं लब्धं वियोगदुःखमात्रमेव हृद्वा किं व्यथसे। अग्रे मरणादिकमिप प्राप्स्यसीति स्ववेदनातिशयः स्चयते। अमङ्गलं मरणसूचनं चातुर्येण 'किञ्चत्'पदेन निर्व्यूदिमिसहो गाथाकर्तुः पाटवम्॥ ६८॥

+्रि( जघनचपला रे}

दुन्वन्ति ददति सौख्यं कुर्वन्त्यनुरागमथ च रमयन्ति । अरतिरतिवान्धवेभ्यो नमो नमो मदनवाणेभ्यः ॥ ६९ ॥ प्रवासार्थमुद्यतस्य दियतस्य गमनिवारणेच्छया विरहे भाविनं वेदना-

अण्णं पि किं पि पाविहिसि मूढ मा तम्म दुक्खमेत्तेण । हिअअ पराहीणजणं मग्गन्त तुह केत्तिअं एअम् ॥६८॥ (६।९) दुम्मेन्ति देन्ति सोक्खं कुणन्ति अणुराअअं रमावेन्ति । अरहरइवन्धवाणं णमो णमो मअणवाणाणम् ॥६९॥ (४।२५) तिशयं सूचियतं काचित्कामशरनमस्कारापदेशेनाह—कामवाणा दुन्वन्ति उपतापयन्ति, उत्कण्ठां संवध्यं प्रतोवेदनां जनयन्तीत्यर्थः। नैकमात्रं परि-हरणीया एवेत्याह—सौख्यं ददति, दियतसांनिध्ये रतेरभिवर्द्धनेन सुखं परि-पोपयन्तीति भावः। नजु शनैक्तकण्ठाशान्त्या स्यादुपरम इत्याह—अनुरागं कुर्वन्ति, रतेः प्रवधनेन प्रेमाणं प्रकर्षयन्तीत्यर्थः। अत एव रमयन्ति सौम-नस्यमेव सम्पाद्यन्ति। तथा च विरहे दुःखदातृत्वात्, संगमे च सुखका-रक्तवात् अरतेः (व्याकुळतायाः) रतेः (चित्तरक्षनस्य) अपि कारकेम्यो भद्रनवाणेभ्यो नमः। तथा च तव विरहे कियती मे पीडा भवेदेभिरिति त्वं विचारयन् प्रवासाद्विरमेति वियं प्रत्यभिव्यज्यते॥ ६९॥

#### **्रिं पथ्या ३**⊀

सन्ध्यारागस्थागितः प्रतिपचन्द्रो हि दृश्यते गगने । रक्तदुक्कुलान्तरिता स्तननखलेखेव नववध्वाः ॥ ७०॥

सन्ध्यारागेण किञ्चिद्दन्तिरतः प्रतिपत्तिथेश्चन्दः, रक्तदुक्लेन अन्तिरिता नववध्वाः स्तनगतनखलेखेव गगने दृश्यते। रक्ते गगनाभोगे मध्यगतः श्वेतः प्रतिपचनदः स्क्मार्णदुक्लेनाच्छादिता नववधूनखक्षतलेखेव विलोक्यत इस्पर्थः। नववधूपदेन लजावशात्तस्य गोपनं सूचितम्॥ ७०॥

## 🥎 आदिविपुला 🎋

निविडनिरन्तरयोरुञ्जतयोर्द्रणलब्धशोभयोः सरसम् । कृतकाययोः पतनमपि रम्यं भटयोरिव स्तनयोः ॥७१॥ गलितयोवनायाः स्तनाववलोक्य निजवाक्वातुर्यं तां प्रति कौतुकं च प्रक-टियतुं सपरिहासवैदग्ध्यं कश्चित्सहचरमाह—निविडनिरन्तरयोः विशेषेण

संझाराओत्थइओ दीसइ गअणम्मि पिडवआचन्दो । रत्तदुऊरुन्तरिओ थणणहरेहो व्व णववहुए ॥ ७० ॥ [६।६९] तुङ्गाणँ विसेसनिरन्तराणँ [सरस] वणरुद्धसोहाणम् । कअकज्ञाणँ भडाणँ व थणाणँ पडणं वि रमणिज़म् ॥ ७१ [५।२७] अन्योन्यलग्नयोः (पीनत्वात्,) उन्नतयोरुतुङ्गयोः (काठिन्यात्), सरसं सुरतकेली सप्रमोदं वर्णेर्नखक्षतजातैर्लंब्धशोभयोः, अतएव कृतकार्ययोः स्तनयोः—परस्परं बल-वेपादिसाम्यान्निर्विशेषयोः मानोन्नतयोः, अतएव कृतकार्ययोः कृतवैरिपराजययोर्भटयोरिव पत्तनमपि रम्यं श्रेष्टम् । त्वया यौवने भूरि सुखान्यनुभूतानि, कृतकार्यासीति गलितयौवनां प्रत्यभिन्यज्यते ॥७१॥

## +%€ अन्सविपुला ﴾}

भवति कृपणपुरुषस्य प्रभवन्त्यपि निष्फलैव धनवृद्धिः । ग्रीष्मातपसंतप्तस्य निजच्छायेव पथिकस्य ॥ ७२ ॥

गृहायातं कञ्चन भुजङ्गं बहुधनदानाय प्रोत्साहयन्ती छुट्टनी कृपणिनदामुपन्यस्यति—प्रकर्षेण भवन्ती अपि, प्रभूतेत्यर्थः । यथा पथिकस्य स्त्रीया
छाया नात्मनो नापि वा परस्य संतापं हरित तथा कृपणस्य धनिमिति
भावः । अत्र 'धनऋद्धिः' इति प्राकृतानुसारिणी गङ्गाधरच्छाया तु व्याकरणप्रतीपतया विच्छायेव ॥ ७२ ॥

#### भे गीतिः 🦇

झञ्झावातोत्तृणिते गृहे रुदित्वा हि निःसहनिषण्णाम् । दर्शयतीव घनेभ्यः प्रोपितपतिकां नु विद्युदुद्योतः ॥७३॥

नायकसमीपगामिनं पान्धं प्रति सखीजनो नायिकाया अवस्थां गृहस्यापि च दुर्दशां सूचयन् तस्य त्वरितागमनार्थं संदिशति—झन्झावातेन वर्षावायुना उत्तरणिते तृणश्चन्यीकृते गृहे, प्रियसंस्मरणोत्कण्ठया रुदित्वा निःसहं यथा स्यात्तथा निपण्णां प्रोषितपतिकां विद्युदुद्धोतो मेघेभ्यो दर्शयतीव । भवता-सुद्यादियमेतामवस्थां तु प्राप्ता, किमिदानीमबलामधिकं क्रेशयथ, प्रत्युत

होन्ती वि णिप्फलिचअ धणरिद्धी होइ किविणपुरिसस्स । गिह्माअवसंतत्तस्स णिअअछाहि व्व पहिअस्स ॥ ७२ [२।३६] झञ्झावाउत्तणिए घरम्मि रोऊण णीसहणिसण्णाम् । दावेइ व गअवइअं विज्जुज्जोओ जलहराणम् ॥ ७३ [४।१५] पत्युरेतस्याः कुरुतोत्कण्ठां येनेमां दशामवाप्ता सेयं जीवितं शक्तुयादिसाशयेन मेघेभ्यः प्रदर्शयतीति भावः । स्नीत्वाद्विद्युतः प्रोपितपतिकां प्रति पक्षपात इति स्नीणां सृदुहृद्यत्वमभिव्यज्यते । ततश्च दारिद्यक्केशेन प्रवेमेव पीडिता, सांप्रतं त्वद्विरहेण वर्षाकाले नाधिकं जीवेदिति प्रवासिनं प्रति त्वरितागमन-मभिव्यज्यते । इतोऽधिको व्यङ्गयार्थस्तु मत्कृतायां 'व्यङ्ग्यसर्वेङ्कपायां' विलो-कृनीयः ॥ ७३ ॥

**ॐि उपगीतिः** ऐॐ

किं भण्यतां नु वाचा कियदिव वा लिख्यते लेखे ?। तव विरहे यहुः खं त्वमेव तस्यासि विदितार्थः ॥ ७४ ॥

दुःखानां बहुत्वात्, वाण्या किं वक्तव्यं छेखे च कियछेखितव्यमिति भावः। तस्य दुःखस्य त्वमेव विदितार्थः ज्ञाता, असीत्यर्थः। मम हृद्ये विरहविह्ना कीदशः सन्ताप इति अनिर्वचनीयमिदमहं वाचा तु किं वदामि। त्वमेव स्वं हृद्यं पृच्छ। यावदुः खं त्वयाऽनुभूयते तावदेव ममापि स्यात्ततश्च ममे-कान्तप्रणयी, दुःखं मम जानन्नपि यदुपेक्षसे तद्नुचितमिति नायकं प्रस-भिच्यज्यते॥ ७४॥

## **्रे**€ उद्गीतिः ﴾्रे

मध्यः प्रियः कुटुम्बं पह्णीयुवकाः सपत्यश्च । श्रीयन्ते पश्च तथा, व्याधगृहिण्याः स्तनौ यथैषेते ॥७५॥ व्याधनववध्वाः स्तनौ यथा यथा वृद्धिं गच्छतस्तथा तथा-मध्यः किटः, (यौवनविकासात्) श्रीयते, प्रियो नवयौवनोद्दीसकामतया सततसुरतदौर्बः स्यात्) श्रीयते । कुटुम्बं, गृहकर्तुव्याधस्य नवयौवनायामस्यामासक्ततया

वाआइ किं भणिज्ञउ केत्तिअमेत्तं व लिक्खए लेहे । तुअ विरहे जं दुक्खं तस्स तुमं चेअ गहिअत्थो ॥ ७४ [६१७९] मज्झो पिओ कुअण्डो पह्लिजुआणा सवत्तीओ । जह जह वट्टन्ति थणा तह तह छिज्झन्ति पञ्च बाहीए॥ ७५ [६।९७] अप्रत्यवेक्षणात् क्षीयते । तत्याः पह्याः (भिल्लावासस्य) युवकाः, तदुःक-ण्ठया क्षीयन्ते । सपस्यस्तु ईर्ण्यया—िकं वा नवयौवनासक्ततया पतिकृतप्र-णयाभावात् क्षीयन्ते । नवयौवनायामपि गृहिणीपदेन, नवयौवनवशात्त-थाऽऽसक्तोस्याः प्रियतमो यथा गृहकर्तृत्वं प्रायस्तस्यामेव तिष्ठतीति स्तनो-रकपीतिशयो ध्वन्यते ॥ ७५ ॥

> ्र्र्स् आर्यागीतिः ﴾्र्र्स् विविधच्छन्दोबन्धै-र्दुर्वेलमतिदूरदुष्प्रवेशेऽमुष्मिन् । 'कवितानिकुझ'कविता-मार्गेकविताण्डवी न भविता शौण्डः ॥ ७६ ॥

नानाविधच्छन्दोबन्धतया दुर्बलमतिभिः पुरुषैरत्यन्तं दुष्प्रवेदो अस्मिन् कवितानिकुञ्जस्वीकृते कवितामार्गे (रचनायाम्), अहं कविरसीति केवलं ताण्डवशीलः (नाटनपटुः) कविनामधारी, शौण्डः (चतुरः सफलो वा) न भविता भविष्यति (लुद्)। अस्यां नानाच्छन्दोवन्धविषमायां रचनायां तथा शक्तेरावश्यकता यथाऽस्यां शक्तिशाली भाषायां कृताधिकारश्च कवि-रेव प्रभवति, न पुनः कविताण्डवकारीति भावः॥ ७६॥





## %€ सोरडा ३३%

निखिलनिगमनिश्चेय,-निरवधिनिरुपाधिकगुणा । विमलविवेकविधेय,-विनया वाग्देवी जयति ॥ १॥

निखिलितिगमेः निश्चेयाः प्रत्येयाः, निरवधयो निःसीमाः, निरुपाधिका गुणा यस्याः सा । निर्मलिविवेकेन विधेयः संपाद्यो दिनयः प्रपत्तिर्यस्याः सा, सरस्वती जयति ॥ १ ॥

**ॐ** दोहा ॐ

साम्यवादनिर्वाहणे पडुरुच्यसे न केन? सर्व एव दीना जना भूप! भारते येन ॥ २॥

हे भारतशासक भूप ! 'जगित सर्वे समानाः' इति योयं साम्यवादः तस्य निर्वाहणे केन वा जनेन त्वं पटुः न उच्यसे ? अपि तु सर्वेरेव त्वं पटुः कथ्यसे । येन हि भारते सर्व एव जना दीना जाताः । ये धिनका आसँस्रोपि दीनाः संजातास्ततः कथं वा त्वया साम्यवादो न निर्वाहितः ? ॥ २ ॥

## **%( दोही }**अं

पटुपदशययाशीभामहो सुरगिरि गुम्फोऽभ्येति ।
रिसकमनिस मददोहाऽनुगो मधुदोही समुदेति ॥ ३ ॥
सुरगिरि देववाण्यां गुम्फो रचना, निपुणशब्दनिवेशशोभाम अभ्येति
अभिगच्छति। मददोहानुगः मदपूरणानुसारी (रिसकानां मदियता स गुम्फः),
रिसकमनिस मधुपूरको ( मधु दोग्धि तच्छीछः, णिनिः ) भवति। संस्कृत-

भाषायां गुम्फः, सुन्दरपदशय्यामनुयाति, रसिकचेतिस मधु सवन् स मद-कारको भवतीति भावार्थः। 'दोहा' 'दोही' इति छन्दोनामसूचनाद्रला-वली॥ ३॥

#### **%€**€ उहाल }<del>}</del>}∻

रतिमति विनमति द्यिते भृशम्, सुन्द्रि सद्या भूरि भव । तव चिरविरहोन्माथितमहो, उल्लालसमुन्मद्नमव ॥ ४ ॥

मानिनीं प्रति सख्या उक्तिः—रतियुक्ते भृतां प्रणमति दियते हे सुन्दिर ! इदानीं अतिसदया भव । तव चिरविरहपीडितम्, अतएव उच्चेकीलसा यस्य, उदीक्षो मदनश्च यस्य ईदशम् दियतम् अव रक्ष । 'उछाल'सिमस्यत्र छन्दो-नामसूचनानमुद्रा ॥ ४ ॥

→ ﴿ उल्लाला ﴾ ﴿ सकलजगजीवनिधे मयि विधेहि करुणां विधे !। चरणतले पतितं सुतं न किमवसे दयया द्वतम् ॥ ५॥

सक्छजगतां जीवननिधिरूप ! हे विधायक भगवन् ! किं न अवसे ? अपि द्धुतम् अवेत्यर्थः ॥ ५ ॥

#### **+**%€ तोमर ﴾}

बलबहलसंभृतहेति, घनघोरघोप उदेति । रणभीरुभूरिभयाय, बत तुमुलयुद्धमियाय ॥ ६ ॥

बलेन व्यासं च तत् संभृतहेति (राशीकृता हेतयः (आयुधानि)
यत्र) च इति बहुनी छत्तरं कर्मधारयः। ईदशं तुमुलयुद्धं स रणभी रूणां
भयाय इयाय प्राप। यत्र युद्धे घनवद् घोरो घोष उदेति। युद्धवीरादि विषये
एवास्य संग्रहः। अतएवात्र प्रायो विकटा संघटना ॥ ६॥

ॐ कज्जल ो्र्स्

काममीक्ष्यतां किश्चिदेव, दीनदुर्गतिं दलय देव । कज्जलमलिनं कृन्धि कर्म स्वामिन्! यायां येन शर्म ॥ ७॥

हे देव! कामं (यहच्छाया) किञ्चिदेव ईक्ष्यताम् । कजलवत् मिलनं (पापम्) कर्म कृन्धि छिन्धि । येन शर्म (कल्याणम्) यायां गच्छेयम् ॥७॥ अक्षि चौबोला अक्ष

> वारितमपि ग्रहुरेतन्मया चित्त चरिस वहुवित्ताशया। कियिति पतिस घोरे संकटे विहर तात सुरसरितातटे॥ ८॥

हे चित्त ! युहुर्वारितमपि, एतत्त्वं बहुधनाशया पर्यन्ते चरिस । असिन् धनसंग्रहस्य घोरे संकटे किमर्थ पतिस । गङ्गातटे विहर, सर्वं परिस्रज्य गङ्गातटे विश्राम्येत्यर्थः । सुरसिरता इति मागुरेराप् ॥ ८ ॥

# +%€ चोपई ३३५+

दलितदीनदमनादुदयन्तु । मनसि मोदमपि काममयन्तु ॥ किन्तु कल्जषकुलकीलितकान्ति । नैते शुभपरिणतिम्रपयान्ति ९

दीनेषु अन्यायकारिणो दृष्टा आह—एते जाल्माः दिलतानां दीनजनानां दमनात् उदयं प्राप्नुवन्तु, तेन च मनिस कामं मोदमपि भयन्तु प्राप्नुवन्तु नाम । किन्तु कल्लघकुलेन पापभरेण कीलिता नियन्निता कान्तिः शोभा यस्मिन् यथा भवति तथा, एते दुष्टाः ग्रुभां परिणतिं न उपयान्ति । अभे एषां ग्रुभः परिणामो न भविष्यतीति भावः ॥ ९॥

## +्र€ चौपाई ३३५

पिशुनवद्नवस्मीकनिलीना । खलजिह्वाभुजगीह नवीना ॥
द्रशति दूरतोपि हि विहरन्ती । चित्रं या मुजनान्विदहन्ती १०

पिशुनवदनमेव वन्सीकं सर्पविलस्तस्मिन् निलीना गुप्ता। अन्या अजगी बिहिनिःस्त दशति, इयं तु वन्मीके गुप्तेवेति व्यतिरेकः। विदहन्ती ज्वल-यन्ती पीडयन्तीति यावत्। विहरन्ती विहारं कुर्वती सती दूरतोपि दशित। तस्याः किल विहारोऽन्यस्य तु मरणमिति भावः। सामान्यभुजगीतोयं विशे-पश्चित्रपदेन सूच्यते॥ १०॥

**%€ अरि** (पादाकुलकमेदः ) ३३००

परममधुरपदपुञ्जपवित्रा । निर्भरभावविभृतिविचित्रा ।

सकलसनातनस्रिसनाथा। जयति विबुधवाणीगुणगाथा।।११॥

अतिमधुरेण पदसमूहेन पवित्रा, पूर्ण यद्भाववैभवं तेनाद्भुता। प्राचीनैः सूरिभिः सनाथीकृता विबुधवाण्याः (संस्कृतस्य) गुणगाथा जयित। अन्यासु भाषासु पदमाधुर्यम् भावगाम्भीर्यम्, अतिप्राचीनत्वं च नास्तीति साकृतं सूच्यते ॥ १९॥

ॐि पद्धरि ऐॐ श्रीकृष्णचन्द्र व्रजपतिकिशोर ! राधामुखेन्दुचञ्चलचकोर । अयि सकलस्ररिगुणनीयगाथ मम मनसि सर्वदा विहर नाथ ।। १२ ।।

राधामुखचन्द्रस्य कृते उत्कण्ठितचकोरायित! सकलकविभिः गुणनीया (आवर्तनीया) कथा यस्य तत्सम्बुद्धौ ॥ १२॥

्र%€ प्रवङ्गम ग्रें दारुणदुःखेर्देहदशा परिहीयते चेतसि चिन्ताचिता चटुलमुपचीयते ।

# पद्मनाभ पतितोसि पदे तव, दृश्यतां मञ्जुनाथनिगमेऽद्य नाथ न विमृश्यताम् ॥१३॥

हीयते प्रतिदिनं हीना भवति । चेतिस चिन्तारूपा चिता, चञ्चढं यथा स्थात्तथा वर्द्धते, चिन्तासंतापः सततं वर्द्धत इत्यथः । हे नाथ मञ्जनाथस्य निगमे न्याये उद्धार इति यावत् । न विचार्यतां व्वरितमयं जन उद्भियता- भित्यथः ॥ १३ ॥

**+**{€ रोला }<del>}</del>

सरससरोजाक्षिप्तमना विहरस्यनुगोदम् मत्तमधुत्रत! मनसि मुधा यत विन्दसि मोदम्। सुभगसरोलावण्यलोलुपो लोठसि सलिले

किन्तु कदाचित्रिगडभयं भविता किल कमले ॥१४॥ हे मधुवत! सरोजेन आक्षिसम् आहतं मनो यस स त्वम्, गोदाम् (गोदावरीय्) अनु अनुगोदं विहरित । मनित मृषा आनन्दं धारयित । त्वं सुभगस्य सरसः (सरोवरस्य) लावण्यलुव्धः सिलले लोठित, किन्तु अस्मिन् सरोवरकमले कदाचित् त्वत्कृते निगडनस्य (कमलमुद्रणे सित कारावासस्य) भयं भविता भविष्यति (लुद्र)॥ १४॥

> → ि दिगपाल ﴾ माया हि मोहमूलं मा याहि मानसं मे
>
> मा मा प्रमादमेया धेयाः सुभाषितं मे ।
>
> किन्तु प्रमोदमेया माद्यन्मनोमिलिन्दे
>
> वृन्दावनाधिराज्ञीप्रेयः पदारविन्दे ॥ १५॥

माया मोहस्य मूळं कारणमिस्त, में मानसं त्वं तां प्रति मा याहि मा ग्रह्छ। त्वमिसिन्विषये प्रमादं अमं मा मा एयाः, मा गच्छेः। मम सुभाषितं हृदये धास्मसीति आशासे। लिङ् । किन्तु-माद्यन् आनन्देन मत्तो भवन्, कः नि० २३

मनोमधुपो यस्मिन्, ईदशे, वृन्दावनाधिराज्ञ्या राधायाः प्रेयसः श्रीकृष्णस्य पदार विनदे प्रमोदं एयाः प्राप्तुयाः ॥ १५ ॥

→%€ हरिगीतिका ( छन्द ) ॐ उत्तुङ्गपुरगोपुरनिवेशविशालवीथिधृतोद्धवा श्रेणीनिवद्धसुचारुविपणिपथेषु जनकलकलरवा । नृपवाट-वीथि-विटङ्कचारुचतुष्पटीरचितोत्सवा जहती तुलां जगतीतले जयतीह जयनगरी नवा १६

उत्तुङ्गानां पुरगोपुराणां नगरद्वाराणां निवेशेन, विश्वालाभिः वीथिभिः (मार्गेः) च धतः उद्धवो हर्षो यस्यां सा। श्रेणीनिबद्धेषु सुचारुषु विपणि-पथेषु (पण्यवीथीषु) क्रयविक्रयौ कुर्वतां जनानां कळकळरवो यस्याम्। राजमार्गेः, वीथिभिः, विटङ्केर्हम्याणामुन्नतभागैः, चारुभिः चतुष्पटीभिः ('चौपड' इति ख्यातैः राजमार्गचतुष्पथेश्च), रचितः उत्सवो यया सा। अमर्ण विटङ्कशब्दः "कपोतपालिकायां तु विटङ्क'मिति कपोतस्थितिस्थाने प्रयुक्तः, परमन्यैविटङ्किमिव विटङ्किमिति कृत्वा उन्नतभागार्थः प्रयुज्यत इति महापण्डिन्तैर्न विश्वहीतव्यम् । "समस्तसामन्तिरिटवेदिकाविटङ्कपीठो छुठितारुणा-कुलि।" इति बाणः। तुलां साम्यं जहती त्यजनती (अनुपमा), अत एव नवा, सर्वाभ्यो नगरीभ्यो नवीना, इयं जयनगरी (जयपुरी) पृथिवीतले जयति ॥ प्रायस्तदिदं छन्दः १६–१२ मात्राणां यत्या प्रयुज्यते, परं नात्र यतेरपेसेति दर्शितमत्र। प्रमाणमत्र सहदयानां स्वभावविदग्धौ कर्णावेवेत्य-रूम् ॥ १७ ॥

ि मरहठा भें अथि दीनदुः खहर सकलसौ ख्यकर !
दयया दशमिह देहि
करुणावरुणालय जनितजनाभय
सपदि सदयमवधेहि ।

## पदपङ्कजसञ्जिन संनतसङ्गिनि पतितमेतमवयाहि अयि दीननाथ तव मञ्जनाथमिम-ग्रुद्धर न किल जहाहि ॥ १८॥

इह अस्मिन्दीने दयया दृष्टिं दृहि। जनितं जनानाम् अभयं येन तस्स-म्बुद्धौ। ममोद्धारे सपिद् शीघं सदयम् अवधिह अवहितो भव। सामान्य-पातिकवन्नास्मि, अत एव अवहितो भूत्वा उद्धारे प्रवतस्त, महापातिकत्वं ध्वन्यते। संनतानाम् (प्रणतानाम्) सिङ्गिने सहायके, तव पदपङ्कजरूपे गृहे पतितम् एतम् (माम्) अवयाहि जानीहि पश्येति यावत्। चरणक-मले गृहत्वरूपणेन, पतितानां निराश्रयाणां च तव चरणमेवाश्रयस्थानमिति ध्वन्यते। तव (तुभ्यमारमानं समर्पितवन्तमित्यर्थः।) इमं मञ्जनाथम् उद्धर, न जहाहि न स्वज॥ १८॥

-अ चवपैया ३६६

अयि सुखलवलालस प्रियसख मानस मम मतिरिह यदि नेया तर्छलमभिरामे कीलितकामे रामे मतिरुपधेया । यत्राऽऽहितचापे दनुजदुरापे देवा द्र्मविन्दन् ते कुपितकपीशा नद्धनदीशा रावणविभवमभिन्दन् ॥ १९ ॥

अयि मानस ! मम संमतिः, इह अस्मिन्विषये यदि नेतव्या, तर्हि अर्छ पर्याप्तं यथा स्मात्तथा अभिरामे (सुन्दरे) अतएव की छितकामे शोभया नियन्नितः कामदेवो येन तस्मिन्, रामचन्द्रे मितः उपधातन्या स्थापयित-च्येत्यर्थः । गृहीतधन्विन, दनुजैः दैत्यैः पराक्रमद्वारा दुष्प्रापे यत्र यस्मिन् रामे देवा दर्पमगच्छन् । रामशौर्ये देवानां गर्वे आसीदिति भावः । नद्धः सेतुना बद्धः नदीशः समुद्रो यैस्ते, कृपिताः कपीशाः कपिकुक्षराः रावणोत्क-पम् अभिन्दन् अचूर्णयन् ॥ १९ ॥

→>> आल्हा (वीर) -⟨←

वीरभूमिभारतवलगाथा
मवगच्छिस किं पृच्छिस भूरि

स्रिव वभूबुरेतादृशवीरा

यश इह येषां स्रुवनिवपूरि ।

सुभटभीष्मभीमार्जनवैभव
महह भूतले को न वयाति

येपामायतमाल्हगीतिरपि

रसिकमनः प्रमदं विद्धाति ॥ २०॥

वीरभूमेः भारतस्य बलकथाम् त्वम् जानासि पुनः भूरि किं पृच्छिसि ? येपां वीराणां यशः, भुवनानि विप्रयति व्याप्तोति तादृशम् अस्ति । प्र-यतेणिनिः । सुभटानाम् भीष्मादीनां वैभवं माहात्म्यं भूतले को वा न अव-याति अवगच्छिति ? भागुरेर्मते 'अव' घटितस्याकारस्य लोपः । येपां भीष्मा-दीनाम् आयतं दीर्घं यथा स्यात्तथा गीयमाना, आह्वच्छन्दोबद्धा गीतिरिष रिसकानां मनःप्रमोदं करोति । तेपां प्रत्यक्षशौर्यस्य का कथा, आल्हाच्छ-न्दोभिगींयमाना येषां गीतिरिष सहृदयानुन्माद्यतीति भावः । वीरिवषये शायः प्रायुक्यत ॥ २० ॥

→ शिविभक्षी छे यमुनातटचारी विपिनविहारी सुरसुखकारी दशमयताम् वृन्दावनवासी वेणुविलासी सुकृतिविकासी संनयताम् । यो विभवविधायी रुचिपरिचायी वाञ्छितदायी स्पृतिमयतां स हि लिलितित्रभङ्गी निजजनसङ्गी रतिरसरङ्गी मिय दयताम् ॥ २१ ॥

हशम् अयताम्, दृष्टिम् आगच्छतु दग्गोचरो भवत्वित्यर्थः । सुकृतिनः
पुण्यवतो लोकान् विकासयित उन्नमयित सः । संनयताम् मिय संनतः अनुकूलो भवतु । रुचि परिचिनोति भक्तिं परीक्षते सः । स्मृतिम् अयतां सरणं
कुर्वताम् इति यावत् । निजजनसङ्गी भक्तसहायकः । रितरसे शृङ्गाररसे
रङ्गोऽनुरागो यस्य सः । ललितित्रभङ्गी श्रीकृष्णः मिय दयताम् ॥ २१ ॥

स्तम्भमवपाट्य, मद्जृम्भितनिनाद्मय-मुम्भितद्गन्तमवतारमेपीत् हेलितहिरण्यकशिपूरसि नखेरहृह यो हि निजवीर्यमुत्स्फुटमनेपीत् । येन भक्ते हि निरमायि करुणा किमिप मत्तपितृदत्तपरिपूर्णपीडे दैत्यद्लदारुद्वविद्वमहमिह निशि दुष्टजनजिह्वनरसिंहमीडे ॥ २२ ॥ यः अयं (नरसिंहः) स्तम्भम् अवपाट्य विदार्य, मदेन जुम्भितः उपचितः निनादः गर्जना यस्मिन् कर्मणि यथा भवति, उम्भितः पूरितः, ('उभ
उम्भ' पूरणे) दिगन्तो यस्मिन् कर्मणि यथा भवति तथा च, अवतारम्
ऐषीत् प्राप। यो ह्येवंप्रकारेण अवततारेत्यर्थः। यः हेलितस्य तिरस्कृतस्य
हिरण्यकशिपोः उरसि, नस्तः निजवीर्थम् अतिप्रकटं अनैषीत् निनाय। मद्मत्तेन पित्रा (हिरण्यकशिपुना) दत्ता परिपूर्णा पीडा यस्मै ईटशे, भक्ते
(प्रह्लादे) येन नरसिंहेन, अनिर्वचनीयं यथा स्यात्तथा करुणा निरमायि
अक्रियत। दैत्यसमूहरूपस्य दारुणः (काष्टस्य) कृते दवविह्नं दावानलसदशम्, दुष्टजनानां कृते जिह्नं वक्रम्, ईटशं नरसिंहम् अहम् अह्नि दिने निशि
च ईडे स्तवीमि। पूर्वोक्तप्रभावं नृसिंहदेवमहमहिंशं ध्यायामीति भावः ॥२२

→{३ झूलना •८}

लोकलिलोदया देवदलकृतदया
दनुजदलनाय या जगति जाता
या तु परितोषिता दिश्चित गुणपोषितामिह हि किल रोषिता को विधाता।
भक्तिभरनिर्भरे चरणयुगपरिचरे
मञ्जनाथान्तरे याऽनुयाता
जगति जनजयकरी नियतिनवलिपिकरी
जयति वागीश्वरी लोकमाता।। २३।।

लोकेभ्यो लिलतः आनन्दकरः उदयः (जन्म) यसाः सा। देवसमूहे कृता दया यया। देखानां दलनाय या जाता अवतीणां। परितोषिता प्रसा-दिता या, गुणपोपिताम् (गुणान् पुष्णाति वर्द्धयित तत्ताम्) ददाति। यत्र परितृष्टा भवति, इह (अस्मिन् मनुष्ये) रोपिता रोपकारको विधाता कः ? तद्भक्तस्य ब्रह्मापि अनिष्टं कर्तुं न समर्थं इति भावः। भक्तिपूर्णे चरणयुगसेवके मञ्जनाथस्य हृदये या सदास्थायिनी। जगति जनानाम् (निजभक्तानाम्) जयकरी । नियतेः विधेरपेक्षया नवां लिपि करोति ताहशी । विधाता याहशीं भाग्यलिपि लिखति ततो विलक्षणां लिपि लिखति । अयोग्यमपि सुयोग्यं कर्तुं समर्थेत्याशयः ॥ २३॥

+<del>%(</del> वरवे )<del>}</del> →

सदिस सुमनसां मा त्रज तात । त्रज वा हयमुखदययाऽनयाऽनुयात! ॥ २४ ॥

हे तात! पण्डितानां सभायां मा गच्छ। (पुनः स्मरणं कृत्वा) अथवा अनया हयग्रीवस्य कृत्या अनुयात! त्वं व्रज! तवोगरि भगवतो हयग्रीव-स्यानुग्रहोस्ति, अतएव पण्डितानां सभायां निःशङ्कं त्वं व्रजेत्याशयः। हयव-द्वानुग्रहेण समग्रां सभामपि विजेतुं जनः समर्थो भवतीति ध्वन्यते ॥२४॥
अतिवर्वे हि

निखिलनिगमनिष्णाते नतु किमनुगृणामि ?। परमिह हरिपरिचर्यामयि भूरि भणामि ॥ २५॥

निखिलशास्त्रपण्डिते त्विय किं चा कथयामि ? परम् इह (जगित) अपि ! (पण्डित!) अहं हरिपरिचर्या अधिकां कथयामि । सर्वशास्त्रपण्डितेऽपि एसावन्मात्रं सारभूतं निवेदयामि यद् भगवद्गितः सर्वतः श्रेयसी अस्ती-स्याशयः ॥ २५ ॥

->ंभ कुण्डलिया ४६५-

चन्दन! नन्द्यसे सदा सुखसौरभविसरेण! शीतलयसि लोकानहो निजनिरुपमविभवेन॥ निजनिरुपमविभवेन लोकनिटिलानारोहसि। हृद्यदेशमधिगम्य हन्त सन्तापमपोहसि॥ तद्पि तात घनघर्षणानि सहसे जननन्दन! धन्यधन्यमिह लोकहितं चरितं तव चन्दन॥ २६॥ हे चन्दन! सुखकारकेण सौरभपूरेण सर्वदा लोकान् आनन्दयसि। निजेन असामान्येन विभवेन (माहात्म्येन) च लोकान् शीतलान् करोषि। तत्करोतीति णिच्। लोकानां निटिलान् ललाटान् आरोहिसि। जनस्य हृदय-देशम् अधिकृत्य सन्तापं (श्रीष्मभवं तापम्) दूरीकरोषि। निजोत्कर्षेण लोकानां शिरसि, हृदये च त्वमधिकारं करोषीत्यर्थः। चन्दनं हि ललाटे हृदये च धार्यत इत्याशयः। तद्षि (एवम् उत्कर्षशालित्वेषि) जनानाम् आनन्दनोषि त्वम्, पाषाणफलके घनानि घर्षणानि मर्पयसि। अतएव हे चन्दन! लोकेभ्यो हितं तव चरितं अतिधन्यम्। स्वयं कष्टान्यपि सहमान-स्त्वं लोकहितमाचरसीत्याशयः॥ २६॥

->ं∦ अमृतध्वनिः ५ः

भाखत्कुलधर-धरणिपतिमण्डन माधवभूप !
जय जयपुरपालनचतुर उद्यद्दिनमणिरूप ।।
उद्यद्दिनमनुयुध्यद्रिपुदलवुध्यद्रलभर !
तिर्यग्भकुटिविनिर्यद्विशिखविजीर्यद्रिपुहर ।।
आजद्विभवविराजज्ञयपुरराजद्यतिकर ।
श्रश्रद्विचिरविवखद्विचिकरभाखत्कुलधर ! ।। २७ ।।

भास्ततः सूर्यस्य वंशधराः ये धरणिपतयस्तेषां मण्डन ! श्रेष्ठत्वाद्छङ्कारभूत ! हे माधवसिंह भूप ! त्वं जय ॥ अग्रे माधवेन्द्रस्य संबोधनानि । उद्यन्
उद्गच्छन् यो दिनमणिः (सूर्यः) तस्य रूपिनव रूपं यस्य तत्सम्बुद्धौ ।
उद्यत् दिनम् अनु, दिनोदयम् अनुलक्ष्य, युध्यत् यत् रिपुदलम् (सन्यम्)
तस्मिन् रिपुदले प्रबुध्यन् (उद्दीप्यमानः) बलभरो यस्य तत्सम्बु० । सायंकाले युद्धसमात्यवसरे, परिश्रान्ते शत्रुदले, सर्वस्येव पराक्रमः संभवेत्, परं
तव दिनारम्भे एव अभिनवोत्साहे रिपुदले बलभरः प्रबुध्यते इति शौर्यातिशयो द्योत्यते । युद्धात् इति, युधमात्मन इच्छतीति क्यचा, बुध्यत् इति
द्यं श्रनुदान्तेत्वलक्षणस्य आत्मनेपदस्यानिस्यतया बोध्यं महापण्डितैः । तिर्यग-

अकुटिरेव विनिर्गच्छन् विशिखः (बाणः), तद्वारा विजीर्थतां जीर्णत्वं प्राप्तु-वतां रिपूणां हर (नाशक!)। यदा त्वं समरे किञ्चिन्मात्रकोधात् अकुटि-छतां वक्षां करोषि, सैव वाणरूपा भूत्वा रिपून् हरति ह्लाशयः। आजन् सर्वोत्कर्षेण विद्यमानो विभवः (राजसम्पत्तिः) येपाम् ईदशाः ये जयपुर-राजाः (पूर्वं सिंहासनारूढा जयपुरनरेशाः), तेपां राज्ञां द्युतिकर! निज-द्यादाक्षिण्यगुणैः शोभाकारक! शश्वद् रुचिरम् सदामनोहरम्, विवस्तद्वत् (सूर्यवत्) कान्तिकरम्, यद् भास्वत्कुलम् (सूर्यवंशः) तस्य धर! धारक!! इदं प्रायो वीरवर्णनास्वेव कविभिरादीयत इति सूचितम् ॥ २७॥

#### ें छपय दि

विशदमोलितलविलसदिन्दुखण्डामलमण्डित! प्रचितचण्डपाखण्डखण्डखण्डनवरपण्डित। पीवरशुण्डाचण्डदण्डदण्डितदुरिताकर! पाण्डरकुण्डलिकलितलितयक्रोपवीतथर!

जय एकदन्त विपदन्तकर लम्बोदर गिरिजातनय! सिन्दूरशोणरुचिश्चचिवदन मदनमथनतनुजात जय॥२८॥

सुन्दरमोलितले विलसता इन्दुखण्डेन अमलं यथा स्यात्तथा मण्डित! इति लग्बोदरस्य सम्बोधनम्। प्रचितः सङ्घोभृतो यः पाखण्डसमृहसस्य खण्डने वरपण्डित! पीवरञ्जण्डारूपेण प्रचण्डदण्डेन दण्डिताः दुरितसमृहाः येन तत्सम्बो०। पाण्डुरकुण्डलिना श्वेतसपेण कलितस्य निर्मितस्य लिलतस्य यज्ञोपवीतस्य धर धारक! विपदाम् अन्तकर नाशक! सिन्द्रेण शोणा रक्ता या कान्तिस्तया ग्रुचिवदन सुन्दरमुख! हे मदनमथनतनुजात! हे शिवपुत्र जय। पाखण्डखण्डन-विपदन्तकरादिविशेपणः अखिलविश्वविध्वंसकतया वीरायितानुभावस्य श्रीगणेशस्य ताहशैरोजोव्यक्षकैरक्षरैरेव वर्णनम्। प्रसिद्धं च छप्यच्छन्दसस्ताहगेवोपनिबन्धनम्। अत एव पाखण्ड-दुरित-निप्रह-प्रकरणे, ओजोऽनुकूलैरक्षरैः समासैश्रोपनिबन्धनम्। भगवतः श्रीगणेशस्य प्रकरणे, ओजोऽनुकूलैरक्षरैः समासैश्रोपनिबन्धनम्। भगवतः श्रीगणेशस्य

स्मरणे तु देवतानुभावस्यैवोदयात् मृदुलो गुम्फ इति बोध्यम् । विञ्चविध्वंसने साभित्रायाद्विपदन्तकरपदात् प्रतीतेन परिकरालङ्कारेणालङ्कृतो देवविषयको रतिभावो व्यङ्ग्यः ॥ २८ ॥

→ि मोतियदाम ।अ

विनन्दतु नीलसरोव्हचारु
पदद्वयमुक्तिविकासनकारु।
यतः किल कीलितकुण्डलिधाम
च्यभादिव मञ्जलमौक्तिकदाम ॥ २९॥

नीलसरोक्हवत् चारु (मनोहरम्), उक्तीनां विकासने (अधिकाधिक-समुल्लासे) कारु शिल्पि, पदद्वयम् श्रीभगवत्याश्चरणयुगलम्, विनन्दतु सम्-द्वयतु जयित्विति यावत् । यतः यिस्मन् चरणद्वये (सार्वविभक्तिकस्तिः) कीलितं न्पुरभावेन योजितं कुण्डलिनां सर्पाणां घाम तेजः । मञ्जलं मौक्ति-कदाम इव मुक्तास्नगिव व्यभात् अशोभत । यिस्मन् चरणयुगले सर्पाणा-माभूपणानि सन्ति, कवितासमुल्लासे च यत् शिल्पि, सुदक्षमिति यावत् । तत् विजयतामित्याश्चयः । छन्दसोपि नामस्चनानमुद्दा ॥ न्पुरधारणस्य आदं कालं विवक्षित्वा भूतकालनिर्देशः ॥ २९ ॥

॥ अथ सवैयास्तवकः॥
तत्र पूर्व

्रिश्चित्रा [मालिनी, डमा, दिवा ] ﴾
वाचमुदीरयते विकलां,
न किलाङ्किबलेन गतिर्गदिता
कार्यमकार्यमवैति न वै,
मुखवैकृतरीतिरसौ विदिता।

स्पष्टमवैषि हि मञ्जलनाथ ! निजोदितविस्मृतिरुत्स्फुटिता नेयमहो मदिरा मदिरा, मदिरा धनदर्पितता कथिता ॥ ३०॥

यसा दर्पमदिरायाः पानात्—जनः विकलां मध्ये मध्ये स्वलितां वार्चं कथयति । अङ्गिबलेन निजचरणबलेन, गतिः न किल कथिता । मद्यपयिन-श्ररणो विस्वलत इति चरणबलेन गमनं नास्ति । धनद्पमदिरातोपि निजच-रणबलेन गमनं न भवति, सर्वदा अश्व-शकट्याद्यारोहणात् । कार्यम् अकार्ये च न जानाति । असौ मुखविकारस्य रीतिः विदिता । सर्वदा नानाविधान् मुखविकारान् करोतीत्याशयः । द्वयोरेव मदिरयोर्मध्ये नानाविधमुखचेष्टाः प्रसिद्धाः । हे मञ्जुलनाथ ! त्वं स्पष्टम् अवैषि (जानासि ) यत् निजोदितस्य स्वयं कथितस्य वृत्तान्तस्य विस्मृतिः उत्स्फुटिता संजाता । स्वयं कथितमपि उभयमदिरामत्तौ विस्मरतः । अतएव, इयं प्रसिद्धा मदिरा मदिरा नास्ति, किन्तु धनदिपितता मदिराऽस्ति । (धनदपीऽस्यास्तीति धनदिपितः तद्भावः )। पर्यस्तापह्नुतिः ॥ ३० ॥

→ अध्मुखी [मानिनी, मिल्लिका] अस्-सहासमुखीं सुमुखीमुपलभ्य मुधेव दधौ विजनिषयताम् हदीच्छिति तन्मधुपानसुखं भजतेऽभिमुखं तु मृषाऽिक्रयताम् । अये मम मञ्जलनाथ सखे ! भिमुखेपि विलोचनमुच्छियतां इहािलिन मािनिन मिल्लिक्या हि कया विधया रितराद्रियताम् ॥ ३१॥ मिल्लकायां धतमानस्य मधुपस्य वृत्तं वर्णयति—सहासं मुखं यस्याः, हसन्तीं सुमुखीम् (एनाम् मिल्लकाम्) प्राप्य, मुधेव विजनिष्ठयतां दधो । विकिसि-तामि मिल्लिकां संमुखे प्राप्य, मानवशात् स्वस्य एकान्तिप्रयतां दर्शयति । तस्याः सकाशाद्विजने गच्छतीत्याशयः । हृदि तस्याः मधुपानसुखम् इच्छति, प्रकाशं तु मृपैव अक्तियतां कियाशून्यतां भजते । मकरन्दपानं वान्छजपि उपितो निश्चेष्टतामिनयतीत्याशयः । हेम अनाथ ! संमुखेपि नेत्रम् उच्छिन्यताम् उन्मीत्यताम् । संमुखस्यं मधुप-मिल्लकावृत्तं दश्यतामित्यर्थः । किं तदाह—मिल्लक्या, मानिनि मानयुक्ते अलिनि, क्या विधया केन वा प्रकारण रतिः (प्रेम) आदियताम् स्वीकियताम् ? मिल्लकया बहुधा प्रसाद्यमान्नोपि नायमनुनयं गृह्णातीत्यर्थः ॥ ३१॥

★€€ मत्तगयन्द [ मालती, इन्दव ] ﴾★ जन्मिन नेह कृतं सुकृतं दुरितानि तु दीनिमिमं दमयन्ते दुर्गुणदुर्गमवेत्य हि मां परिवृत्तिधियः सुधियस्तृणयन्ते । नाथ न पत्र्यसि किं नु? जना बत मञ्जलनाथमनाथमयन्ते देहि सशोकशिशोरवने वजराजिकशोर! कटाक्षकणं ते ॥ ३२ ॥

मया इह (असिन्) जन्मिन सुकृतं न कृतम् । दीनम् इमम् (माम्)
दुरितानि अभिभवन्ति । मां दुर्गुणानां दुर्गम् (दृढं रक्षास्थानम्) अवेत्य
ज्ञात्वा, परिवृत्ता मत्तः परावृत्ता धीर्येषां ते सुधियः सज्जना मां तृणवत्
(तिरस्कारयोग्यं) कुर्वन्ति । तत्करोतीति णिच् । दुर्गपदेन दुर्गे यथा
निर्भयं निवसन्ति तथा मयि पातकानि निवसन्तीत्यातमनः सदोषत्वातिश्ययो
ध्वन्यते । हे नाथ त्वं किं न पश्यासि १ जना मञ्जूलनाथम् (माम्) अनाथ

अयन्ते जानन्ति । तव गृहीताश्रयमपि मां लोका अनाथं ज्ञात्वा खेदयन्ती-त्याशयः । सशोकस्य अस्य शिशोः (मम) अवने रक्षणे तव कटाक्षलव-मपि देहि । चतुर्थे शिशोर किशोर इति प्रासचमत्कारः ॥ ३२ ॥

- अः चकोर अःदुर्भरदस्भभृतं सुतमां
वत मामिह स्रिष्णु को न निनिन्दृश्ये
भूरि भयेन विरोमि तमामिय मञ्जलनाथ दयां मिय विन्द ।
दुर्भग-दीन-द्रिन्द्र-कृते
प्रथिता तव वत्सलता यदुनन्दृश्ये
निन्द्सि किं ननु नन्द्य मां
भतिमन्द्मिमं द्ययेव ग्रुक्रन्द ॥ ३३॥

सुतमाम् अत्यन्तम् (सु इत्यव्ययात्तमप्) दुर्भरेण दंभेन भृतम् माम्, विद्वत्सु को न निनिन्द ? अपितु सर्वे एव निन्दन्तीत्यर्थः । अहं भयेन अत्यन्तं रोदिमि, अत एव हे मञ्जलनाथ (हरे) मिय द्यां भज । दुर्भगानां दीनानां दिदिमाणाम् (द्रव्यरहितानाम्) कृते । यदून् नन्दयतीति तत्सम्बुद्धौ । हे मुक्जन्द ! मां किं निन्दिस, मितिमन्दम् इमं माम् तव द्ययेव नन्दय सुखितं कुरु । मत्सविधे पुण्यवलं तु नास्ति । तव द्यामेवालम्ब्य भानन्दितो भवितुमिन्छामीति निःसाधनतां स्चियत्वा भगवदनुप्रहः प्रार्थिते ॥ ३३ ॥

दुर्मिल [ चन्द्रकला ] घनसारसुधासितयद्यशसा वसुधा परितो भरितातिमदा अपि भानुकुलोङ्वलकल्पलता भरिता यमवाप्य न माति कदा ? वत मञ्जलनाथमनोघटना प्रमना यमवेक्ष्य न माति मुदा मतिमानवनीन्द्रगुणैर्द्युतिमा-निहृ माननृषः परिभाति सदा ॥ ३४ ॥

चनसारः कर्पूरः, सुधा पीयूषं तद्वत् सितेन यस यशसा, वसुधा सम-न्ततः । भरितः अतिमदः (अलानन्दः) यस्याः सा । अतिसुखितास्तीत्या-श्रयः । भानुकुलरूपा उज्ज्वला कल्पलतापि यं माननरेन्द्रं प्राप्य भरिता (फलपुष्पादिपूर्णा) सती कदा वा न भाति ? अपि तु सर्वदा भातीत्यर्थः । मञ्जुलनाथस्य (कवेः) मनोरचनाऽपि यं मानभूपालमवेश्य प्रमनाः उत्क-णिठता सती सुदा हर्षेण स्वात्मनि न माति । रचना शतसुखी भूत्वा प्रवर्तत इत्याशयः । मतिमान्, अवनीन्द्रोचितैः गुणैः द्युतिमान्, माननृपः इह जयपुरराजसिंहासने सर्वदा शोभते ॥ ३४ ॥

क्ष मुक्तहरा क्ष

हशोरुपगच्छिति मे तिमिरं बिधरं श्रुतियुग्मिमहायसि नैव शनैरपगच्छिति चेतनता भवतारण ! सम्प्रति धावसि नैव ? श्रुणादिय देव तन्तुर्निपते-दधुना तु विहातुमिहाईसि नैव अये मम संविरतेः समयेऽपि हि नाथ! नयेन निभालसि नैव ॥ ३५॥

अन्तसमये भगवतः प्रार्थना—मम द्योः (नेत्रयोः) तिमिरम् (अन्ध-कारः) आगच्छति । हे भगवन् ! त्वं मम विधरं श्रुतियुग्मं (कर्णद्वयम्) म अयसि जानासि । अद्दं श्रोतुमपि न पारयामीति त्वं न जानासि । कटीति प्रिष्ठिष्टस्य रूपम्। मम चेतनता क्रमक्रमेण अपगच्छित। हे भवतारण? इदानीमिप नैव धावित ? अस्मिन् करुणसमये तु अवश्यं मम रक्षणार्थं तव धावनं योग्यमस्तीत्याश्चयः। अधुना तु मां विहातुम् नैव अईसि। अये नाथ सम संविरतेः (उपरामस्य, छोकान्तरगमनस्थेत्यर्थः) समयेऽपि, नयेन दयानुकूलेन न्यायेन, माम् न निभालिस न पश्यित ? इदानीं तु द्यामार्गमव- छग्व्याहं विलोकनीय इत्याश्चयः। भवादेराकृतिगणत्वाद् 'भाल' धातुः संग्राह्यो महापण्डितैः। चुरादिरप्ययं प्रयुज्यते॥ ३५॥

ॐ वाम [मञ्जरी, मकरन्द, माधवी] औ

नद्नित गृहे मददन्तिघटा विस्रजन्ति जनोपरि दानपयोदम् भरन्ति गुणैर्भ्रवनानि मना-ग्विहरन्ति मनोज्ञवनेष्वनुगोदम् । वहन्ति मनोरमकाव्यकलां तव दासजना जनयन्ति विनोदं स्वदन्तिकतो हि जयन्ति ! शिवे घटयन्ति समस्तमियन्ति समोदम् ॥ ३६॥

गृहे मद्युक्तानां दन्तिनां घटा नदन्ति । जनोपिर दानरूपं मेघं विस्-जन्ति वर्षन्ति । निजगुणैर्भुवनानि प्रयन्ति । गोदाम् अनु (गोदावरीनदी-तटे) मनोज्ञेषु वनेषु विहरन्ति । गोदावरीतटं प्राकृतिकसौन्दर्यार्थं प्रसि-द्धम् । तव दासजनाः मनोरमां काव्यरचनारूपां कळां वहन्ति, अत एव आत्मनः अन्येषां च मनोविनोदं जनयन्ति । हे जयन्ति शिवे! (तव दासजनाः) त्वदन्तिकात् समस्तं समोदं च यथा स्यात्तथा इयन्ति एता-वन्ति (पूर्वोक्तानि राजत्व-कवित्व-रसिकत्वादीनि) घटयन्ति सम्पाद÷ यन्ति । त्वत्कृपावशादेव सर्वे सांसारिकं वैभवं साधकैः प्राप्यत इत्या-शयः॥ ३६॥

**⊸**श्चि अरसात ।%∽

पातकपुञ्जमपोहियतुं, भ्रवि याऽभिययौ व्यपदिश्य भगीरथम् खेलदवारितवीचिघटा च जटासु जगाम निमीलितमन्मथम् । मञ्जलनाथ न शोच मना-गधुनापि पुनाति भवादशमुद्यथं देवधुनी तव सा विधुनीत मनोमधुनीतमलीकमनोरथम् ॥ ३७॥

गङ्गाया माहास्यवर्णनम्—छोकानां पातकपुञ्जमपोहियतुं भगीरथं व्य-पदिश्य निमित्तीकृत्य या भुवि अभिययौ आजगाम । भगीरथस्तु व्यपदेश-मात्रमासीत् किन्तु छोकानां पातकनिवारणार्थं गङ्गाया भूमावागमनित्या-श्रायः । खेळन्ती अवारिता (अप्रतिरुद्धा) तरङ्गघटा यस्याः ईदशी या गङ्गा निमीछितमन्मथं समापितकामं शिवं जटासु (विषये) जगाम प्राप । हे मञ्जुळनाथ! तं मनागपि न चिन्तय, अधुनापि सा गङ्गा भवादशम् उद्ययभ् (उत् उच्चेः व्यथा यस्य तम्) पुनाति । अतएव सा देवधुनी, मनोमधुना नीतम् (मनःकिष्टपतं मधु, मनोमोदकमितिवत्) तव अलीकं मनोरथं विधुनीत अपनयेत् । त्वया मनःकिष्पतसांसारिकमधुवशात् नानाविधो मिथ्या मनोरथः (विषयवासनारूपः) प्रसारितोस्ति, यद्वशास्वं विषयेषु वद्यसे । तथा च गङ्गा तमेव ते विषयाभिषङ्गं द्रीकुर्यादित्या-नयः ॥ ३०॥ **५% किरीट %**∽

जन्मनि जातु कृतं न हितं, मम
देवगणो दुरितं किमपोहतु
जाह्ववि ! कं शरणं परियामि
ममोद्धरणं किल कः परिशोचतु ।
दीनमुपायविहीनमिमं
द्यया परिगृद्य गिरं मम वोधतु
देहविमोकदिने भुवनेश्वरि !
गात्रमिदं पुलिने तव लोठतु ॥ ३८॥

मया अस्मिन् जन्मिन आत्मनः परेषां च हितं न कृतम्। अत एव अकृतहितसाधनस्य मम, देवगणः पातकं कस्मादृरीकरोतु श्विप तु न कुर्यादि । अहं कं देवं कारणत्वेन अभिगच्छामि शमम उद्धारं को वा देवः परिक्षोचतु निचारयतु । ममोद्धारस्य कस्यापि देवस्य हृदये शोको नास्तीत्याव्यः । इमस् (माम्) दयया परिगृह्य स्वीकृत्य, मम गिरं बोधतु
शृणोत्विति यावत् । का सा प्रार्थनावाणी तामाह—हे भुवनेश्वरि गङ्गे !
देहत्यागदिने इदं मम गात्रं तव पुलिने छोठतु । तव तीर एव मे प्राणविमोको भवत्विति भावः ॥ ३८॥

+%( सुन्दरी [ मली सुखदानी ] ऐंंं

निजनिर्भरणे निरतः सकलो विकलोपरि केन द्याऽऽचरणीया ? न च धर्ममधर्ममवैति जनो धनिलोकमनोऽनुगता धरणीया । क वि २४

न सनातनरीतिषु रज्यति कोपि कथं नु जनैद्धिंजताऽऽदरणीया अधुना बत मञ्जलनाथहिते भवता यदुनाथ कृपा करणीया ॥ ३९ ॥

निजस्य निर्भरणे पूरणे (स्वार्थपूरणे इति यावत्) सकलो जनो निरत-सत्परः । विकलस्य जनस्योपिर केन दया कर्तव्या ? न केनापि दया कियत इत्यर्थः । धर्ममधर्मे च कोपि न जानाति । केवलं धनिलोकानां मनसः अनुगता अनुगामिता धरणीया । धनिलोकानां मनसोनुगामिस्वं सर्वेरा-श्रियत इत्यर्थः । यदा प्राचीनरीतिषु कस्यापि अनुरागो नास्ति, तिर्हं मम द्विजता (ब्राह्मणता) कैर्जनैः आदरणीया । मां द्विजं ज्ञास्वा क आदरं कुर्यात् । अधुना मञ्जनाथस्य हिते भवता कृपा कर्तव्या ॥ ३९ ॥

→ अरविन्द ५५-

अयि देव विलोकय दीनदशां विवशां विवहामि तन्मवधेहि तव दर्शनलालसया ह्यनया हृदि धेर्यग्रदेति सुधालवलेहि। भवदागमनोत्कलिकासु मनो वितनोति मनोरथकोटिमवेहि अरविन्द्विलोचन नाथ ग्रुकुन्द! विनन्दय मानसमाकुलमेहि॥ ४०॥

आकुळस्य भक्तस्य भगवन्तं प्रति आगमनप्रार्थना—अहम् अवशां तन् वहामि, इति त्वम् अवधेहि । मम तनुरवशा जाता, अतएव अवधानपुर-

स्सरं त्वरितमागच्छेत्याशयः । सुधालेशचुन्वि धैर्य हृद्ये उदेति । तव दर्शनळाळसामात्रेण हृद्ये अमृतवन्मधुरं धैर्यं भवति । तव आगमनस्य उत्कण्ठासु मे मनः मनोरथकोटिं वितनोति, त्वं जानीहि । त्वमागमिष्यसीति उत्कण्ठामात्रेण मनिस नानामनोरथाः ( एवं प्रणंस्थामि, एवमात्मनो मौद्धिं चरणे धास्यामि, एवं प्रार्थयिष्ये इत्याद्याः ) जायन्ते, त्वल्लाभे तु का दशा स्यादित्युत्कण्ठातिश्चयो ध्वन्यते । आकुलं मानसं विनन्दय आनन्दय । एहि आगच्छ ॥ ४० ॥

->∦ लवङ्गलता ५ं≪-

विहायसि निर्मलरोचिरुदेति,
निरेति तमः, प्रश्नमः पदमृच्छति
पुरन्दरिवप्रमदावदनं
नवरागघनं सुषमामिशगच्छति ।
जगत्स्विप जागृतिरेति मनागिप
मञ्जुलनाथमनो सुदमिच्छति
उषा सुवनेश्वरभाव-पुषा
वपुषा प्रमदं विदुषामिश्यच्छिति ॥ ४१ ॥

भाकाशे स्वच्छं रोचिः (तेजः) उदेति । तमः निर्गच्छति । प्रशमः (शान्तः) पदं स्थानम् ऋच्छति प्राम्नोति । प्रातःकाले स्वभावतो मनिस् शान्तिः पदं करोतीत्याशयः । पूर्वदिग्वध्वदनं उपारागेण नवरागयुक्तं सत् शोभां गच्छति । जगत्सु जागृतिः (जागरणम् उत्थानम्) भागच्छति । 'जागृतिः' इति साम्प्रतिकप्रसिद्धनुसारम् । भन्यथा 'जागितिः' इति स्थात् । मञ्जलनाथस्यापि मनः मोदं वाष्ट्यति । तदपि प्रातःकाले हर्षानुगं भवती- त्यथः । उपा प्रातःकालः भुवनेश्वरस्य जगदीश्वरस्य भावं (भक्तिम्)

पुष्णाति (पुष्णातेः क्रिप्) ताद्दशेन, वपुषा स्वश्तरिण, विदुषां (जगदीश्वरमाहास्म्यं विदितवताम्) प्रमदं अभियच्छति ददाति । प्रातःकाले प्रसादेन, स्वत एव जगदीश्वरमहिमानुगतं मनो भवति, आनन्दश्चोदेतीत्याश्वयः ।
'उषा' इति विदिकः शब्दोपि साम्प्रतं नविशक्षितैः संस्कृते ब्यवहर्तुमारब्धः ।
दत्ता चेयं विषयसमस्या 'गुरुकुलकाङ्गडीस्थाने' जायमानस्य संस्कृतसाहित्यसंमेलनस्यावसरे गुरुकुलीयैविद्वद्भिः ॥ ४१ ॥

→ असं सुख [ किशोर, कुन्दलता ] अस्-

परिकर्षति कामकषायभरो
विकरोति मदो, मिय मानसमीरय
सुखवासनया द्या परितोऽधरितोस्मि, न नाथ मनागवधीरय।
वद केन पथा परियामि विभो १
भवभोगतृषं तरसा वत तीरय
अयि भो भवतारण दुःखविदारण !
जीवितधारणरीतिसुदीरय।। ४२॥

कामकपायभरः कामवासनासमूहो मां कर्पति, स्वानुकूलं गमयति। मदो विकरोति, मिय विकारमुत्पादयति। हे विभो! मिय मिह्नपये मानसं तव चित्तं प्रेरय। अनया सुखप्रासेवासना समन्ततः अधरीकृतोस्मि। अतएव अधरितं मां त्वम् न अवधीरय न तिरस्कुरु। शीघं मम भवभोगतृष्णां तीरय समापय। 'पार तीर कर्मसमासो'। अतएव हे भवसागरात् तारक! त्वमेव जीवितधारणस्य रीतिम् उदीरय। अहं तु कामवासनादिनानाविधेः शत्रुमिट्यांकुलीकृतोस्मि, अतएव त्वमेव 'कथमहं जीवितं धारयामी'ति रीति-मुपदिशेत्यर्थः॥ ४२॥ ॐ दण्डकेषु ा →{ॐ नवनीलचकम् ॰ॐ→ प्रत्यहं विदेशिभाववैभवेन संद्धाति हन्त हन्त दोलनं नु धर्मलेशोऽधुना 'हैट-कोट-पैन्टलून-नैकटाइ—' संगमेन

'हैट-कोट-पैन्टलून-नैकटाइ—' संगमेन लोपमेव संप्रयाति पूर्ववेषोधुना । दृश्यते समन्ततोपि नूतनी प्रदृत्तिरेव भारतीयभाव एप नामशेषोधुना

संगताः समस्तमान्यपण्डिता विचारयद्ध-

मेप केन वाऽध्वना प्रयातु देशोऽधुना ॥ ४३ ॥

वैदेशिकभावानां प्रभावेण धर्मलेशोऽधुना दोळनं संद्धाति । वैदेशिकभावप्रभावात् साम्प्रतं लेशतोपि वर्तमानो धर्मश्रलविचलतां द्धातीत्यथः।
हैटाद्यो वैदेशिकवस्त्राणि । धर्मश्रंचलो जातः। वेपभूपाद्यो वैदेशिका
जाताः । सर्वतो नवीनरीतिमनुगच्छन्ती जनानां प्रवृत्तिः (व्यवहारः)
हर्यते । एवं च सोयमस्माकं 'वयं भारतीयाः स्मः' इति भावः साम्प्रतं
गाममात्रशेपो जातः। अतएव सभासु संमिलिताः मान्याः पण्डिता विचारयन्तु यत् एप देशः (भारतम्) अधुना केन वा मार्गण प्रयातु ? संवत्
१९८२ वैशाखे संघटिते 'संस्कृतसाहित्यसंमेलनस्य' कानपुरीयेऽधिवेशने
समस्यापूर्तिषु पटितमिदम् । नवीनं 'नीलचकं' छन्दः । नीलचकं एको गुरुस्तत एको लघुरिति क्रमेण श्रिंशहर्णाः । अस्मिस्तु अन्ते जगणो भवति ।
अर्थात् गुरुलघुरिति क्रमेण २७ वर्णाः अन्ते जगण इति ॥ ४३ ॥

**→**ि अनङ्गरोखर ।८ →

उमेश्वरे उमामयी, रमेश्वरे रमामयी, गिरीश्वरे प्रमामयी, क्षमामयी क्षमावताम्, पुष्णाति (पुष्णातेः क्विप्) ताद्दशेन, वपुषा स्वस्तरिण, विदुषां (जगदीश्वरमाहारम्यं विदितवताम्) प्रमदं भिभयच्छिति ददाति । प्रातःकाले प्रसादेन, स्वत एव जगदीश्वरमहिमानुगतं मनो भवित, आनन्दश्चोदेतीत्याशयः।
'उषा' इति वेदिकः शब्दोपि साम्प्रतं नविशक्षितैः संस्कृते व्यवहर्तुमारब्धः।
दत्ता चेयं विषयसमस्या 'गुरुकुलकाङ्गडीस्थाने' जायमानस्य संस्कृतसाहित्यसंमेलनस्यावसरे गुरुकुलीयैविद्विद्वाः॥ ४१॥

→ असं खुख [ किशोर, कुन्दलता ] अस्-

परिकर्षति कामकपायभरो
विकरोति मदो, मयि मानसमीरय
सुखवासनया ह्यनया परितोऽधरितोसि, न नाथ मनागवधीरय।
वद केन पथा परियामि विभो १
भवभोगतृषं तरसा वत तीरय
अयि भो भवतारण दुःखविदारण !
जीवितधारणरीतिमुदीरय।। ४२॥

कामकपायभरः कामवासनासमूहो मां कर्पति, स्वानुकूलं गमयति। मदो विकरोति, मयि विकारमुत्पादयति। हे विभो! मयि मद्विषये मानसं तव चित्तं प्रेरय। अनया सुखप्रासेवांसना समन्ततः अधरीकृतोस्मि। अतएव अधरितं मां त्वम् न अवधीरय न तिरस्कुरु। शीघं मम भवभोगतृष्णां तीरय समापय। 'पार तीर कर्मसमासी'। अतएव हे भवसागरात् तारक! त्वमेव जीवितधारणस्य रीतिम् उदीरय। अहं तु कामवासनादिनानाविधैः शत्रुमिर्घ्यांकुलीकृतोस्मि, अतएव त्वमेव 'क्थमहं जीवितं धारयामी'ति रीति-सुपदिशेत्यर्थः॥ ४२॥ ॐ दण्डकेषु ँ →﴿ॐ नवनील्चकम् औं प्रत्यहं विदेशिभाववैभवेन संद्धाति हन्त हन्त दोलनं नु धर्मलेशोऽधुना 'हैट-कोट-पैन्टलून-नैकटाइ—' संगमेन लोपमेव संप्रयाति पूर्ववेपोधुना । हश्यते समन्ततोपि न्तनी प्रद्यत्तिरेव भारतीयभाव एप नामशेपोधुना संगताः समस्तमान्यपण्डिता विचारयद्ध-

मेप केन वाऽध्वना प्रयातु देशोऽधुना ॥ ४३ ॥

वेदेशिकभावानां प्रभावेण धर्मलेशोऽधुना दोळनं संद्धाति । वेदेशिकभावप्रभावात् साम्प्रतं लेशतोपि वर्तमानो धर्मश्रलविचलतां दधातीत्यर्थः।
हैटाद्यो वैदेशिकवस्त्राणि । धर्मश्रंचलो जातः। वेपभूषाद्यो वैदेशिका
जाताः । सर्वतो नवीनरीतिमनुगच्छन्ती जनानां प्रवृत्तिः (व्यवहारः)
टश्यते । एवं च सोयमस्माकं 'वयं भारतीयाः साः' इति भावः साम्प्रतं
गाममान्नशेषो जातः। अत्र एव सभासु संमिलिताः मान्याः पण्डिता विचारयन्तु यत् एप देशः (भारतम्) अधुना केन वा मार्गेण प्रयातु ! संवत्
१९८२ वैशाखे संघटिते 'संस्कृतसाहित्यसंमेलनस्य' कानपुरीयेऽधिवेशने
समस्यापूर्तिषु पिटतिमिदम्। नवीनं 'नीलचकं' छन्दः । नीलचकं एको गुरुस्तत एको लघुरिति क्रमेण श्रिंशहर्णाः । अस्मिस्तु अन्ते जगणो भवति ।
अर्थात् गुरुलघुरिति क्रमेण २७ वर्णाः अन्ते जगण इति ॥ ४३ ॥

→ि अनङ्गरोखर ॰ी उमेश्वरे उमामयी, रमेश्वरे रमामयी, ागिरीश्वरे प्रमामयी, क्षमामयी क्षमावताम्, सुधाकरे सुधामयी, चराचरे विधामयी, क्रियास संविधामयी, खधामयी खधावतास् । जगत्सु चेतनामयी, मनःसु वासनामयी, कवीन्द्रभावनामयी, प्रभामयी प्रभावतां, धनेषु चश्रलामयी, कलावतां कलामयी, श्रीरिणामिलामयी शिलामयी सदाऽवताम् ॥४४॥

सवाईमानसिंहदेवेन (पूर्वजातेन) आम्बेरराजहम्येषु प्रतिष्ठापितायाः 'शिलामयी' देव्याः स्तवः —या भगवती उमेश्वरे शिवे उमामयी उमा-रूपेण वर्तते । गिराम् ईश्वरे (वागधीश्वरे ) प्रमामयी यथार्थज्ञानरूपा वर्तते । वाचि या प्रमा (यथार्थज्ञानम्) तद् भगवत्या रूपमित्याशयः। क्षमावतां तितिक्षाशालिनां मध्ये, सा क्षमारूपा । सुधाकरे (चन्द्रे) या सुधा, सा भगवत्याः शक्तिः । चराचरे, चरे जङ्गमे, अचरे स्थावरे प्रपञ्चे सा भगवती विधामयी प्रकाररूपा । स्थावरजङ्गमात्मिकापि सैव भगवती सर्वत्र ब्याप्ता, केवलमिदं स्थावरमिदं जङ्गममिति प्रकार एव भेदक इत्याशयः। क्रियासु संविधा (संविधानम्, योजनम्) तदूपा । स्वधावतां पितृणां मध्ये, स्वधारूपा । जगत्सु या चेतना सा भगवत्याः शक्तिः । वासना कर्मादिमिजातो मनसि संस्कारः । कवीन्द्रेषु भावनामयी, कविषु या भावनाशकिः सा भगवत्याः प्रभाव इत्यर्थः । प्रभावतां प्रकाशशालिनां सुर्यादिपदार्थानां मध्ये प्रभारूपा । मेवेषु विद्युद्गा । कळावतां नृत्य-गीतादिचतुःपष्टिकलाशालिनां मध्ये, या कला सा भगवत्याः शक्तिः। शरीरिणां देहधारिणां मध्ये, इलामयी पृथिवीरूपा । जीवस्य योयं देहः, स किल प्राधान्येन पार्थिवः। सा च भगवती पृथिवीरूपेण तं देहमवष्टम्भ-यतीति, शरीरिषु सा इलामयीत्याशयः । एवंविधा सा शिलामयी सदा रक्षतु । जगति या शक्तिः सा सर्वा भगवत्या एव विभूतिः, शक्तिं विना अपरत्र शक्तिलाम एव कथम् ? शक्ति विना च पदार्थस्य सत्तेव दुरूपपादेति सर्वत्र सा शक्तिरेव विलसतीति सर्वसाशयः। प्रतिचरणं नवनवः प्रासः।

प्रथमे 'मा' कारस्य, द्वितीये 'घा' इत्यस्य, तृतीये 'ना' इत्यस्य, चतुर्थे च 'ला' इत्यस्येति समीक्षणीयं सहदयैः ॥ ४४ ॥

ओ घनाक्षरी [मनहर, कवित्त ]०

भारतिवशासमान-श्रीमन्मानभूमिश्रुजा
कीर्तिवछरीयं परिगोपिता निषच्य ताम्
विद्याखनुरागवता तदनु विवर्द्धिताऽसौ
जयसिंहभूमिभृता पुष्प्यन्तीं विविच्य ताम्।
गुणिजनतोषकेण श्रीमद्रामभूमिपेन
मञ्जनाऽथ माधवेन पुष्टासौ विविच्यतां
भानुवंश्यभूमिपतिकुञ्जर महीप मान!
सेयं भवताऽद्य दानवारिणा निषिच्यताम् ॥ ४५॥

भारतवर्षे सर्वत्र विभासमानेन (प्रस्यातेन), श्रोमता मानसिंहभूणलेन (प्रथमेन) तां (मानसिंहकालिककीर्तिवल्लर्थाः हृदये सरणेन परोक्षरिदेशः) अथवा तां मूलकन्दलीं (जड) निषच्य, इयं (असिन् समये
वर्तमानेति समक्षनिर्देशः) कीर्तिरूपा वल्ली परिगोपिता रक्षिता । तद्तु
तदनन्तरम्। विद्यासु अनुरागवता सवाई जयसिंहदेवेन (हितीयेन) तां
प्रवीकां कीर्तिवल्लरीं पुष्प्यन्तीं विकसन्तीं विविच्य ज्ञात्वा असौ कीर्तिवल्लरी
वर्षिता। श्रीमज्जयसिंहदेवस्य प्रष्यातो विद्यानुरागः। अनेनैव हि स्थाने स्थाने
जयौतिषयम्रशालाः स्थापिताः सन्ति, या विस्तापयन्ते दर्शकान्विद्याः।
तदनन्तरम्—गुणिजनानां सन्तोषकेण श्रीमद्रामसिंहदेवेन (अर्वाचीनेन)।
अथ पित्रा प्रतिष्ठापिताया राजपद्धतेः, गुणिजनजीविकायाश्च यथाविद्यांहणात् मञ्जना अभिरूपेण (प्रशस्थेन) श्रीमन्माधवसिंहदेवेन (अर्वाचीनेन)
च असौ कीर्तिवल्ली पुष्टा (सुतरां संवर्द्धिता) इति विविच्यतां विचार्यताम्।
तसात्—भानुवंश्यानां सूमिपतीनां मध्ये कुञ्जर श्रेष्ट! हे मानमहीप! सा

इयं की तिंवली अद्य भवता दानवारिणा मदजलेन निषिच्यताम् । कुलरो मदजलेन निषिच्य स्वाभीष्टां वल्लीं यथा वर्द्धयति, तथा भवता दानसा-मयिकेन अर्घ्यजलेन निषिच्य इयं कीर्तिवल्ली वर्ध्यतामिति माननरेन्द्रं प्रति दानौदार्यं प्रार्थ्यते । किञ्च शब्दशक्तिमहिसा—"भवता दानवारिणा दान-वानां दैत्यानाम् अरिणा विष्णुरूपेण सता निषिच्यतामयमर्थोपि ध्वन्यते । समये समये आविभूय यथा हरिर्दुष्टान् दमयित्वा त्रिभुवनीरूपां कीर्तिलतां गोपायति, तथा दानवानामरिणा दुष्टदण्डकेन सता भवता, इयं कीर्तिवल्ली निषच्यताम् ।" तथा च नरेन्द्रस्य विष्णुसमानत्वं ध्वन्यते ॥ ४५॥

२६ कपक घना श्री १८० लन्दननगर्या ग्रुपगच्छन् धर्मधुर्यो यो हि मृत्तिका मिष सा निजदेशादेव संहिनोति इङ्गलेण्डमण्डलेप्य खण्डनियमस्य यस्य सर्वतः प्रशस्थ धर्मदुन्दु भिदिं चं धिनोति । जर्मनिर्निबद्धे वत यूरोपीय युद्धे धनं दत्वा निजागारात्य जासंकटं सा यो धुनोति सोयं धर्म-धेर्य-दया-दाक्षिण्यातिषुण्यमना मान्यजनाधीशो माधवेशो मे ग्रुदं तनोति ।। ४६ ॥

यः किल श्रीमान् माधविसंहदेवो लन्दननगरे गच्छन्, निजन्यवहारार्थं मृत्तिकामि स्वदेशादेव संहिनोति (प्रेषयित) सा, भोज्यपेयादीनां तु कथैव का। अखिष्डतधामिकिनियमस्य यस्य (माधवेशस्य), प्रशस्यो धर्मेन् दुन्दुभिः स्वर्गं प्रीणयित। धार्मिकिनियमपालनेन देवान् प्रीणयामासेत्यर्थः। अथवा, म्लेच्छदेशेपि अखिष्डतधार्मिकिनियमस्य यस्य, धार्मिको विजय-दुन्दुभिः दिवम् अन्तिरक्षं धिनोति सुखयित। यस्य विजयदुन्दुभिः सर्वतो द्यास इत्यर्थः। जर्मनदेशीयैः प्रारब्धे, वर्तमाने युरोपयुद्धे, निजागारात् निजकोपात् धनं दृत्वा, सेनायां समावेशार्थं मनुष्यसंग्रहरूपं प्रजानां संकर्ट

यो धुनोति सा निवर्तयामास । भारतेशेन याचितो युद्धे सहायतार्थं सैनिका-नदत्वा अपरिमितं धनमेव निजकोषाद्दौ, न पुनर्दयावशो निजप्रजालोका-न्प्रेरयामासेति भावः । धर्मधुरन्धरत्वात् मान्यः, जनाधीशो राजा श्रीमान्, माधवसिंहदेवः ॥ ४६ ॥

न्शः देवघनाक्षरी छेन् वनविटपेषु भूरि शोभते कुसुमघटा रोचते सरोजखण्डसुषमा सरिस सरिस भाति सहकारे कलकोकिलकुहूनां रवो मधुकरयूनां खनः सरसां पयिस पयिस । मञ्जनाथ रिसकमनःसु मदलक्ष्मीभीति हशसुपयाति कामचचीऽसौ रहिस रहिस मन्ये मधुपर्वणि मनोभूर्मदजनमोन्माद-

मङ्कते विशङ्कं निजयुद्रया मनसि मनसि ॥ ४७॥

वसन्तवर्णनम् — कुसुमवटा पुष्पोत्करः । सरसि सरसि प्रत्येकसरोवरे, कमलखण्डस्य शोभा राजते । सरिस सरसीति द्विरुक्तया 'यावत्सरोवरेषु कमलखण्डस्य शोभा राजते । सरिस सरसीति द्विरुक्तया 'यावत्सरोवरेषु कमलानि सन्तीति' विस्तारातिशयो ध्वन्यते । एवमप्रेपि द्विरुक्तौ बोद्धव्यम् । सहकारे आन्ने । कलानां (मनोहराणाम् ) कोकिलकुहू शब्दानाम् । मधुकरयूनां युवकमधुकराणाम् , अनेन वसन्ते उन्मादातिशयो ध्वन्यते । यूनां विशेषोन्मा-दात् । मदस्य लक्ष्मीः समृद्धिः । रहिस रहिस (सर्वत्र एकान्ते ) कामचर्चा दशम् उपयाति । सर्वत्र एकान्ते स्थितानां जनानां कामकथैव श्रूयते इति वसन्तप्रभावातिशयः स्च्यते । अत्रोत्येक्षते—मनोभूः कामः, मधुपर्वणि वसन्तरूपे पर्वसमये । पर्वपदेन समयस्य पुण्यत्वं दुर्लभत्वं च स्च्यते । निजमुनदाहारा निःशङ्कं प्रत्येकजनस्य चित्ते मदजन्मानम् उन्मादम् अङ्कते लिखति । कामकृतसुद्वाङ्कनेन सर्वेषां चित्ते, मदजन्मा उन्मादः संजात हृत्युत्प्रेक्षाशयः ४७



#### सुचना

दूभाषायां संस्कृत हिन्दी वत् न परःसहस्राणि छन्दांसि । अधिकाधिकसुपचत्वारिंशानि भवेयुरस्याइछन्दांसि । तान्यपि नास्याः
संपत्तः । पारसीकभाषाया एवैतानि च्छन्दांसि व्यवहियन्त
उद्भाषारसिकरिष । छन्दःशास्त्रमप्यस्याः पारस्यभाषोद्गीर्णस् ।
अत्र हि संस्कृतहिन्दीभाषावदक्षराणां मात्राणां वा नास्ति गणना । छन्दोध्वनिस्चकाश्रत्वारः पञ्च वा शब्दाः सन्ति, येषामितस्ततः परिवर्तनेन
साध्यन्ते विविधच्छन्दांसि । उर्दूभाषायां छन्दसो नाम 'बहर' इति ।
श्रांसिद्धानि च्छन्दांसि केवछमेकोनविंशतिः । तेषु छन्दःपञ्चकं केवलमादृष्यभाषायामेवोषयुज्यते ।

उर्दूभाषायाः प्राक्तनाः कवयः किठनेष्विष च्छन्दःसु किवतां कर्तुम-शकन्, परिमदानीं प्रसिद्धेष्वेव च्छन्दःसु कवयन्ति कवियतारः । किठन-च्छन्दसां व्यवहार एव निरुद्धः । साम्प्रतिका हि सुबोधभाषया सह सरहा-न्येव च्छन्दांसि प्रयोक्तुमभिलपन्ति । एवं सत्यिष छन्दसां लेखने पठने च योऽयं दोषः स त्विदानीमिष तदवस्य एव ।

उर्दू भाषायां लिख्यते दीर्घः परं छन्दोलयानुसारं दीर्घोपि लघुः पष्टाते । अत्र अपिरिचितपठनप्रकारः पुरुषो न सम्यगुर्दू भाषायादछन्दांसि पिठितुं पारयेत् । यथा—

''गुलिस्तां में जाकर हरेक गुलको देखा। न तेरी सी रंगत न तेरी सी वू है।।" द्भृति लिखितमपि पठनध्वनेरनुसारमेवं लेखनीयं भवेत्— "गुलिस्तां म जाकर हरिक गुलकु देखा। न तेरी सि रंगत न तेरी सि यू है।"

अस्तु. उर्दूभापायादछन्दांसि मात्राक्रमनियामकध्वनिसिहतानि संस्कृ-तभाषायामधस्तादवतार्थन्ते । सौकर्यार्थमधस्ताद् उर्दूभाषामयान्युदाहर-णान्यप्युद्धियन्ते । एतद्विपये विशेषस्तु गीति-वीध्याम् पूर्वभागभूमि-कायां च विवेच्येत । छन्दःस्वरूपसूचनार्थमस्मिन्प्रकरणे विस्तृतानां छन्दसां कानिचित्खण्डान्येव (शेर) दीयेरन्, तद्वशिष्टभागस्तु गीतिवीध्याम-वलोकनीयः।

अहो कं वा श्रयेयं दीनवन्धो । खदुःखं कं वदेयं दीनवन्धो ॥ १ ॥ वनाग्निः सर्वतो मे संवृतोयम् । अहो कुत्र द्रवेयं दीनवन्धो ॥ २ ॥ विहाय त्वां कमन्यं मञ्जुनाथम् । वटेऽसिन्नारटेयं दीनवन्धो ॥ ३ ॥

अस्मिन् वटे मञ्जनाथं (श्रेष्ठं स्वामिनम्) त्वां विहाय अन्यं कम् आर्वं टेयम् (आह्नयेयम्) इति योजना ॥ ३ ॥

कहां हो ऐ हमारे राम प्यारे ।
 मुझे तुम छोड़कर बन को सिधारे ॥'

→ १२-बहरे रमल मुसम्मन महजूफ़ं ३४[ कायलातुन कायलात् ]
हे गणेयगुणावधे करुणानिधे ! ह्यवधीयताम् ।
हिष्टिरुज्ज्वलभारते तव भारते विनिधीयताम् ।। १ ।।
निर्मले यमुनातटे निकटे कदम्यमहीरुहाम् ।
अत्र वै विहरन् भवान्विद्धे महाकमनीयताम् ।। २ ।।
यत्र कुङ्कमकेसराः कलयन्ति कामपि सुच्छिवम् ।
देश ईद्दश ईक्ष्यते किमिहापरोपि ? विचीयताम् ।। २ ।।
गीयते निगमागमैर्गुणगौरवं तव सर्वदा ।
नाथ संप्रति मञ्जनाथिगरा कियद्वत गीयताम् ।। ४ ।।

गणनीयानां गुणानाम् अवधिसदृशः 'गणनीयं तु गणेय'मित्यमरः। उज्जवलायां भायां कान्तौ रते, सत्कार्यकरणेन कीर्तिसम्पादके इत्याद्ययः। तव भारते भवदीये भारते, दृष्टिनिधीयताम् । कुङ्कमस्य काइमीरजस्य केसराः किंजल्काः॥ ४॥

→ ३-वहरे हज़ज मुसम्मन कुरतुरे । अ [ फायछन मफाईछन फायछन मफाईछन ]

भो विभो दयादिगयं दीनदुर्वले देया।
वेदना ममाद्य धना देव दूरमाधेया।। १।।

९ 'दिल इवादतसे चुराना और जन्नत की तलव । कामचोर् इस काम पर किस मुंहसे उजरत की तलव ॥'

२ 'इस्कृ से तबीअतने ज़ीस्त का मज़ा पाया । दर्द की दवा पाई दर्द वे दवा पाया ॥'

साम्प्रतं विधौ वामे, रक्षकोस्ति को वा मे ? याचना मदीयेयं मानसे न किं नेया ? ॥ २ ॥ आमयेदजस्रमियं सर्वतोद्य संसारे । दैवदुर्लिपिनिंहिता मामकीनभाले या ॥ ३ ॥ कर्ममोहितोद्य भृशं कीदृशं विनृत्यामि । मञ्जुनाथनाट्येऽसिन् दीननाथ दृग् देया ॥ ४ ॥

द्यादृक् द्यादृष्टिः । हे देव घना (निबिडा) मे वेदना दूरमाधेया दूरीकर्तव्या ॥ १ ॥ विधो विधातिर वामे प्रतिकृते । मानसे याचना किं- न नेया ? अपि त्ववद्यं नेतव्येत्याद्ययः ॥ २ ॥ मञ्जनाथस्य नाट्ये (नृत्ये) दृष्टिर्देया ॥ ४ ॥

म्कश्चित्रहरे हज़ज मुसम्मन अखरब भे क्षेत्र

[ मक्तऊल मकाईलुन मक्तऊल मकाईलुन ]

अयि नाथ दयादृष्टिं तब देहि दयालो ! मे । विद्धासि तिरस्कारं किल केन कृपालो ! मे ॥ १ ॥ लोठामि भृशं भूमौ दीनोऽयमहं त्वग्रे । निद्रासि कथङ्कारं वद शेषशयालो मे ॥ २ ॥

९ '.खुरशेद \*जो निकला है इस वक्त य लरज़ा है। कोठे प खड़ा शायद वह माहेलका होगा॥ '

<sup>\*</sup> उर्द्पाठकाश्छन्दोनुरोधेन दीर्धमि हस्ववत्पठन्ति । तदर्थमत्र वैदिकादु॰ दात्तचिह्नवत् दीर्घवर्णस्याधस्तात् (-) ईदृशं चिह्नं दत्तमस्ति ।

अयि नाथ न नाथेन्यत्, परमस्तु भविचते । बत मञ्जलनाथोयं चपलोपि च बालो मे ॥ ३॥

होषशयालो होषशायिन् !॥ २॥ नाथे आशासे । मञ्जूनाथश्रपलोपि मे बाल इति भविचत्तेऽस्त्वित संबन्धः ॥ ३॥

-> ५ ५-वहरे हज़ज मुसम्मन सालिमें ॥

[ मफाईछन मफाईछन मफाईछन मफाईछन ]

अहो श्रीभारताभिष्योऽतिमुख्यो दिन्यदेशोयम् । अपि ध्यायेत्सुरेशो यं स भूमेः संनिवेशोयम् ॥ १ ॥ जमजीवातवे जाताऽनुयाता जाह्नवी यस्मिन् । प्रसर्पत्पुण्यपीयूषप्रवेशो भूप्रदेशोऽयम् ॥ २ ॥ अमुष्मिन्चर्द्धितानन्दो मुक्तन्दो मोदमातेने । तदीयाऽलङ्क्ष्यलीलाभिर्विलीनाऽलीकलेशोऽयम् ॥ ३ ॥ सखे मे मञ्जनाथाऽलं मुधा मा यापयेः कालम् । अहो ते संस्कृतोपेतो न रोचेतोपदेशोयम् ॥ ४ ॥

जगजीवनौषधाय जाता जाह्नवी, यिस्मन् देशेऽनुयाता । प्रसर्पतः पुण्य-इत्पर्य पीयूषस्य प्रवेशो यिस्मन् ॥ २ ॥ संस्कृतोपेतः संस्कृतभाषानिबद्धस्ते उपदेशो कोकानां न रोचेत ॥ ४ ॥

९ 'अगर हम बाग्बाँ होते तो गुल्झन को लुटा देते । पकड्कर दस्त बुलबुल का चमनसे जा मिला देते ॥'

→¾ ६-बहरे हज़जमुसम्मन अखरब मक़क़्क़ मक़स्रेर ¾←

[ मफऊल मफाईल मफाईल मफाईल ]

भूतेश ! भवत्पादयुगं भूरि भजेयम् ।
हे भर्ग ! भवन्मूर्तिमबन्धाय यजेयम् ॥ १ ॥
त्वन्मौलिगता देवधुनी पापमपोहेत् ।
चेतःपरितापं व्यपनीयान्नगजेयम् ॥ २ ॥
त्वं देहि द्यादृष्टिमये मञ्जलनाथे ।
वाञ्छाऽद्य महेशान मनाङ् मानसजेयम् ॥ ३ ॥

वाञ्छा । सहशान मनाङ् मानसजयम् ॥ १ ॥ अबन्धाय मोक्षाय भवन्मूर्ति यजेयं पूजयेयम् ॥ १ ॥ इयं नगजा पार्वती चेतःपरितापं व्यपनीयात् दुरीक्रियात् ॥ २ ॥ अये दयाद्दष्टिं देहि, इति

मानसजा इयं वाञ्छा ॥ ३ ॥

→ ७-बहरे हज़ज मुसद्दस मक्ससूर ा भिक्त मिलाई कि मिलाई कि

अये पद्मेऽङ्मिपद्मे मे मनः स्यात् । भवत्पादाग्रलयोगं जनः स्यात् ॥ १ ॥ कृपादकोणतस्तुष्येन्मनो मे । न किं वा चातकप्रीत्ये घनः स्यात् ॥ २ ॥ कथं वा मञ्जनाथं नेक्षसे त्वम् । दयादृष्टिं विना सिद्धिन नः स्यात् ॥ ३ ॥

१ 'जिसको तेरी आँखों से सरोकार रहैगा। बिल्फ़र्ज़ जिया भी तो वो बीमार रहैगा॥'

२ 'मुहब्बत कोडियोंके हो अगर मोल। बनी आदम न ले यह दर्दें सर मोल॥'

हे पद्मे! (छिह्म) ते चरणकमले। अयं जनः, अहमित्याशयः॥ १॥ कृपादक्कोगतः कृपाकटाक्षात्॥ २॥

--{% ८-वहरे ख़फ़ीफ़ मुसदस मख़बून महज़ूफ़ें °ी

् [ कायलातुन मकायलुन केलुन ]

भारती मे भवाय बोभ्यात् ।
मानसे मे सुखानि सा स्यात् ॥ १ ॥
शारदासौ सरोजपीठस्था ।
मानसं मे प्रमादमाध्यात् ॥ २ ॥
मौनमेया न मञ्जनाथेऽसिन्
गीतिभिस्त्वां परस्तु कः स्त्यात् ॥ ३ ॥

भारती सरस्वती । भवाय कल्याणाय ॥ १ ॥ मानसं मनःसंबिन्धनं प्रमादम् आध्यात् दूरीक्रियात् ॥ २ ॥ मौनं न एयाः ( आ-इ्याः ) मा गच्छेः । मञ्जनाथं विना नवीनगीतिभिः परः कः स्त्यात् ॥ ३ ॥

म्शुः ९-बहरे मुज़ारे मुसम्मन अखरव मक्रफ़्फ़ महज़्फ़े श्रे~

[ मफ़डल फायलात मफ़ाईल फायलुन ]

वन्दामहे महेशपदाम्भोजमुज्ज्वलम् । सेवामहे महेशपदाम्भोजमुज्ज्वलम् ॥ १ ॥

१ 'शाम से कुछ बुझा सा रहता है ।
 दिल हुआ है चिराग मुफ़िल्स का ॥'
 १ 'पानी तबीब दे हैं हमें क्या बुझा हुआ ।
 है दिल ही ज़िन्दगीसे हमारा बुझा हुआ ॥'

लीयेत लामलोमलवोऽप्यान्तरस्य, चेत्। विन्दामहे महेशपदाम्भोजग्रङ्ग्लम् ॥ २ ॥ काव्येषु मञ्जनाथ न नः स्पर्द्वया फलम्। वीक्षामहे महेशपदाम्भोजग्रङ्ग्लम् ॥ ३ ॥

आन्तरस्य (मनसः) लाभलोभस्य लेशोपि लीयेत, याँदे शिवपद्कमलं विन्दामहे ॥ २॥

> +% १०-वहरे रमल मुसदस महजूफ़ रें [ फायलातुन फायलातुन फायलुन ]

कीर्तये कालिन्दि मातस्त्वामहम् । शिक्कतः शरणं पुरः प्रायामहम् ॥ १ ॥ निर्मलं यदि ते जलं मौलौ वहे । संतरेय त्वत्पतेमीयामहम् ॥ २ ॥ माऽनुमासीर्मञ्जुनाथं निर्वलम् । त्वत्तटे प्रायां तरुच्छायामहम् ॥ ३ ॥

शिक्षतः सन् त्वां शरणं प्रायाम् आयातिषम् ॥ १ ॥ त्वत्पतेः श्रीकृष्णस्य मायाम् ॥ २ ॥ मानुमासीः मा जानीहि । त्वत्तटे तरुच्छायामहं प्रायाम् (आगतोऽस्मि), त्वत्तीरतरुच्छायाश्रयेण अहं निर्वलो नास्मीत्यनेन तीरा-गमनमात्रेण जनो मुक्तेरिकारी भवतीति महिमातिशयो ध्वन्यते ॥ ३ ॥

९ 'नाल ओ फ़रियादकी ताकृत कहां। बात करता हूं कलेजा थामके॥' क० नि० २५

→ ११-बहरे मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम हु

[ फ़ऊलुन फ़ऊलुन फ़ऊलुन फ़ऊलुन ]

हरे ! संतरेद्धाग्यनौका ममेयम् ।
श्वणं श्लेपणी स्याद्द्या चेत्तवेयम् ॥ १ ॥
मवाब्धिस्तु कल्लोलमालाकुलोयम् ।
महाजर्जरा नाथ नौका ममेयम् ॥ २ ॥
ततोप्यद्य विद्योतते नैव भास्यान् ।
घटा चोत्कटा व्योग्नि विस्फूर्जितेयम् ॥ ३ ॥
श्वणं मञ्जनाथं द्यापि स्पृशेश्वेत् ।
निमग्नोपि कामं हरे संतरेयम् ॥ ४ ॥

भाग्यरूपा नौका। तव दया, क्षणार्ध चेत् क्षेपणी (नौकादण्डः 'वही') स्यात्॥ १॥ त्वं दृष्ट्यापि चेत्स्पृशसि तर्हि भवाव्धौ निमग्नोपि तरेयम्। त्वद्यादृष्टिलाभे सति मम मजनमप्युद्धारादुत्कृष्टम् इत्यर्थः॥ ४॥

🎇 १२-वहरे मुतकारिव मुसम्मन मक्तवूज़ असलम मुज़ाँइफ़ 💸

[ फऊल फेलुन फऊल फेलुन फऊल फेलुन फऊल फेलुन ]

न याहि लावण्यगर्वितानामुपान्तदेशं सखे मनो मे । अयेऽवधानेन पालयेथा इमं निदेशं सखे मनो मे ॥ १ ॥

<sup>9 &#</sup>x27;न छेड़ो हमें हम सताये हुए हैं।
जुदाईके सदमे उठाये हुए हैं॥'
२ 'कहां हैं हम मेंऽब ऐसे सालिक कि राह ढूंढी कृदम उठाया।
जो हैं तो ऐसे हि रहगये हैं किताव देखी कृलम उठाया॥'

न पूर्वमेषा दशा तवासीन नाम सेयं विषणातासीत्। दिनेषु यातेषु ते विलोके न्यथाविशेषं सखे मनो मे ॥२॥ विघूर्णसेऽहो निरन्तरं त्वं विग्रश्चसे नावलोकलोभम्। निरर्थकं हन्त तर्कयेहं तवोपदेशं सखे मनो मे ॥३॥ न चेत्प्ररोचेत द्वक्तिरेषा न मञ्जनाथोपि निर्मिमीत। अवेहि सक्ष्मं तु स्रक्तिवामानवीनवेषं सखे मनो मे ॥ ४॥

रूपगर्वितानां लोकानामुपान्तदेशं समीपदेशम् ॥ १ ॥ कतिपुचिहिनेषु व्यतीतेषु ते पीडाविशेषं विलोके ॥ २ ॥ विघूणंसे अमिस ॥ ३ ॥ एषा स्किः (गज़लगीतिमयी) चेन्न रोचेत, तर्हि मञ्जनाथोपि न निर्मिमीत (रचयेत्), परं स्किरूपाया वामायाः (श्वियाः) नवीनं वेपं सूक्ष्मं यथा स्थान्था विचारय । इयं नवीनगीतिपद्धतिः स्किवध्वा नववेषधारणवदः स्तीसाशयः ॥ ४ ॥

→ि १३-वहरे कामिल मुसम्मन सालिंम क्रि-[ मुतकायलुन मुतकायलुन मुतकायलुन मुतकायलुन ]

विरहायगातटमुत्तरं पुनरागमिष्यति वा न वा । अपि मानसी मम वेदना विषमा गमिष्यति वा न वा ॥१॥ विलिखामि मानसवेदनां विस्रजामि हन्त तद्नितके । परमन्तरं परिशङ्कते स विलोकयिष्यति वा न वा ॥ २ ॥ नवपछ्या विलसन्ति, संविकसन्ति ते कुसुमोत्कराः । मम भागधेयतरुः सखे सरसं फलिष्यति वा न वा ॥ ३ ॥

१ 'वो जो तुमसें हमसें करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो।'

अिय मञ्जुनाथ मनो विनोदय संगमेन सचेतसाम् ।

अपि नीरसेषु जनेषु ते प्रणयो भविष्यति वा न वा ॥ ४॥

विरह्मपगायाः (विरह्मचाः) उत्तरं तटम् (अपरपारः) ॥ १॥ परम्

—अन्तरं चित्तम् ॥ २॥ पञ्चवाः, विकसन्तः कुसुमसमूहाश्च जाताः, पर
मितोऽमे मम भाग्यतरः सरसं यथा तथा फळानि दर्शयिष्यति न वा इति

विरही भाग्यं शोचत इत्याशयः॥ ३॥ सहृदयानां सङ्गेन मनो विनोदय ।

न जाने, नीरसेषु जनेषु ते प्रणयो भवेच वेत्याशयः॥ ४॥

→>> १४-वहरे रमल मुसद्दस मक्रसूर र्

[ कायलातुन कायलातुन कायलात ]

नन्दसूनो ! किं विधूनोष्यद्य माम् । दीनमेनं मुश्रसे हा किंतमाम् ? ॥ १ ॥ श्रीपतेस्ते का भवेदीने दया । सर्वदोत्सङ्गे निधत्से यद्रमाम् ॥ २ ॥ त्वन्मुखाग्रे दश्यते दीनः शशी । चेतसा कश्चिन्तयेचन्द्रोपमाम् ॥ ३ ॥ मञ्जनाथप्रार्थने चेन्नेक्षसे । निःस्पृहो याचामि कसाद्या क्षमाम् ॥ ४ ॥

विधूनोषि दुःखं ददासीत्याशयः । किंतमाम् किमर्थम् ॥ १ ॥ चन्द्रस्य उपमां कश्चिन्तयेत् ॥ ३ ॥ मञ्जनाथप्रार्थनायां त्वं न पश्यिस, तर्हि अहमपि निःस्पृहोस्मि । कस्मात्कारणात्वत्तः क्षमां याचे ॥ ४ ॥

<sup>9 &#</sup>x27;पूछते हैं वह कि गालिब कौन है। कोइ वतलाओं कि हम बतलायँ क्या ॥'

→ १५-बहरे मुज़ारे मुसम्मन अखर्व- । । [ मफऊल फायलातुन मफऊल फायलातुन ]

भगवन् द्याहगेषा मिय दीयतां द्यालो । अधुनाऽवहेलना मे न विधीयतां द्यालो ॥ १ ॥ करितो न पीनकायो गिरितो गुरुर्न चाहम् । दुरितोपरोधतो मे न निलीयतां द्यालो ॥ २ ॥ अहमस्मि सार्वभौमो निस्विलाऽघकारकाणाम् । भवताऽद्य भूरि भूमन्ववधीयतां द्यालो ॥ ३ ॥ निगमैस्तवाऽववोधे कियदङ्ग गीयते सा । अयि मञ्जनाथवाचा कित गीयतां द्यालो ॥ ४ ॥

पुषा द्यादृक् ॥ १ ॥ करितः गजेन्द्रात् पुष्टः, गिरितः पर्वतात् गुरुनीसि । सम पापानुरोधात् न निलीयताम् ॥ २ ॥ सूमन् पृथिवीनाथ ! सार्वभौम-रवान्ममोद्धारे अत्यन्तमवधीयताम् ॥ ३ ॥

> ्री १६-वहरे मुतकारिव मुसम्मन मेहजूफ़ ﴾ [ फऊलन फऊलन फऊलन फअल ]

दयालो किमालोकसे निःस्पृहम् । चिरं च्याकुलो हन्त लोठाम्यहम् ॥ १ ॥

१ 'सारे जहां से अच्छा हिन्दो सताँ हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी यह है चमन हमारा॥' २ 'कहै एक जब सुन ले इन्सान दो। कि हक़ने ज़ुबाँ एक दी कान दो॥'

सुहत्सुनुसंबन्धिनोप्यद्य माम्। विमुश्चन्ति भूमौ गतं निःसहम् ॥ २ ॥ कथं पुण्यमन्वेपये जीवने । इदं दुष्कृताऽनन्तदावेऽदहम् ॥ ३ ॥ इदानीं प्रभो मञ्जूनाथोद्धृतिम्। द्यालोस्तवैवाद्य हस्तेऽवहम् ॥ ४ ॥

मम जीवने पुण्यं कथमन्विष्यामि, इदं (पुण्यम्) दुष्कृतरूपे अनन्ते दावे (वनाग्नौ) अदहम्। मम पुण्यस्य छवोपि नास्तीत्याशयः॥३॥ मञ्जुनाथस्य उद्धारं द्यालोस्तव हस्ते अवहम् अदाम् ॥ ४ ॥

३७-वहरे हज़ज मुसद्स अखरव मक्तवृज़ महज़ूफ़ ५

[ मफ़ऊल मफ़ायलुन फ़ऊलन ]

अयि देवि दयां विधेहि गङ्गे । मम देहि वपुर्विराममङ्गे ॥ १॥ तव वीक्ष्य विलोलवीचिनृत्यम्। मम मानसमुत्छवेत रङ्गे ॥ २ ॥ तव कः कलयेत कुलशोभाम्। रविरिक्षमरुचा लसत्तरङ्गे ॥ ३ ॥ त्वमुदेषि गिरीशमञ्जूमौलौ । अविघाटिजटाभ्रमद्भुजङ्गे ॥ ४ ॥

१ 'हर शाख़ में है शिगूफ़ाकारी। समरः है क़लम का हम्देवारी ॥'

## त्विय मञ्जय मञ्जनाथमेनम् । अयि पारितपापपुञ्जभङ्गे ! ॥ ५ ॥

तव अङ्गे मस वपुर्विरामस् देहावसानं देहि ॥ १ ॥ नृत्यं दृष्ट्वा सस मान-सम्रपि नाट्यरङ्गे उत्प्रवेत कृदेत । नटोपि अन्यस्य नृत्यं दृष्ट्वा ईष्यांवशादङ्गे-ऽवतरति ॥ २ ॥ अविद्याटिन्यः दृदसंलग्नाः या जटास्तासु अमन्तो सुजङ्गा यसिन् ॥ ४ ॥ पारितः समापितः पापपुञ्जस्य भङ्गो यया तत्संबुद्धौ ॥ ५ ॥

> → १८-वहरे हज़ज मुसम्मन मैक़वूज़ । । [ मकायलुन मकायलुन मकायलुन मकायलुन ]

दया तवेह मामये ग्रुकुन्द ! नन्द्येन्न किम् ।
पदारिवन्दसेतकनमनो मिलिन्द्येन्न किम् ॥ १ ॥
भृशं अमामि वसनावशोऽविशोच्य दुर्नयम् ।
भवद्दया तु दुर्गतेर्गतिं विमन्द्येन्न किम् ॥ २ ॥
कथं तरामि यत्रणां दुरन्तचिन्तयाऽनया ।
निपीडितस्य मोहनो मनोऽभिनन्द्येन्न किम् ॥ ३ ॥
वचोऽथ मञ्जनाथ ते न चेत्प्ररोचते विदाम् ।
चराचरेशचेतसोपि चारु चन्दयेन्न किम् ॥ ४ ॥

अये मुकुन्द तव दया मामिह किं न नन्द्येत् ?, अपि त्ववश्यं नन्द्येत् । एतकत् (एतत्) ते पदारविन्दं किं मां मिलिन्दं अमरं न कुर्यात् ? तत्क-रोतीति णिच् ॥ १ ॥ दुर्नयम् दुर्नीतिमविचार्य ॥ २ ॥ चिन्तया पीडितस्य (मे) मनः किं मोहनः (हरिः) नाभिनन्द्येत् ? ॥ ३ ॥ ते वचनं यदि

<sup>9 &#</sup>x27;य थोड़ि थोड़ि मै न दे कलाइ मोड़ मोड़ कर । भला हो तेरा साकिया पिलादे ख़ुम निचोड़ कर ॥'[पद्यचामरम्]

विदुषां न रोचते, तर्हि चराचरनायकस्य चेतसोपि (चित्तमपि, कर्मत्वेना-विवक्षया षष्ठी) किं न चन्द्येत् प्रमोद्येत् ? अपि त्ववश्यं प्रमोद्येत् ॥ ४॥ १९-वहरे तवील अथवा बहरे मृतदारिक मखबून मुंजाइफ फिएलुन फएलुन फएलुन फएलुन फएलुन फएलुन फएलुन फि

अयि चित्त चिरेण विचिन्तयतोपि च चश्चलता न गता न गता । अपि नाम निरन्तरयलशतैस्तव निष्ठरता न गता न गता ॥१॥ क्षणमेव विम्रुद्यसि वामदशा न फलं परिपश्यसि दूरदशा । विमृशामि सखे यदि तत्त्वदशा, तव काम्रुकता न गता न गता २ न हि दीनजनान्परितोषयसे वहु घोषयसे निजदानरुचिम् । अयि चित्त सखे तव लोलुपताऽनृतकीर्तिवितानगता न गता २ तव विखरगीतिमिहार्पयसे न विलोकयसे विविधान्विबुधान् । अधुनापि च मञ्जलनाथ मनाक्तव दुर्मुखता न गता न गता ४

विरकालाद्विचारं कुर्वतोपि तव ॥ १ ॥ बहु घोषयसे, लोकेषु दानरुचिं प्रस्यापयसे । अत एव हे चित्त ! अनृतकीर्तेः मिथ्यायशसो वितानसंब-निधनी तव लोलुपता (लालसा) न गता न गता । अतियत्नेपि तव कृत्रिमकी-र्तिलालसा न यातेस्वाशयः । न गता न गतेस्वाञ्चेडनस्य, यत्ने कृतेपि गमना-भावः फलम् ॥ ३ ॥



<sup>9 &#</sup>x27;दिया अपनि ख़ुदी को जो हमने उठा वो जो परदासा बीचमे था न रहा। रहा परदेमें अब वहि परदानशीं कोइ दूसरा उसके सिवा न रहाय।'



[ सेयं संस्कृतभापैव संगीतस्यादिजननी । एतस्यामेव संस्कृतसरस्वसां संगीतरूपा सुरसरित्सर्वतः प्रथममवततार । यो हि वेदभगवान् भावुकैरनादिः स्वीक्रियते स एव सामरूपेण सुपरिष्कृतकण्ठेमेहिषिभगीयते स । किमितो-ऽप्यधिकं किञ्चित्रमाणमावश्यकं स्थात् ? याविक्छ पड्ज-ऋषभ-गन्धा-रेति सप्तस्वराणां संगीतेन सम्बन्धस्तावत्कः खलु पुरुषपुक्रवः संगीतं संस्कृततात्पृथक्कर्तुं पारयेत् ? महर्षयो हि संगीतद्वारा मुक्तेरप्यधिकारिणो बभूवुः । अस्तुः ऋषिपरिष्कृतानि हन्मन्नारद्भरतप्रभृतीनां मतानि संगीतशास्त्रे पृथक् पृथक् पद्धति प्रचारयामासुः । अत एव विद्वद्गोद्धां भूयसी समभूत्संगीतशास्त्रस्य पीमांसा । नियतवर्ण-मान्ना-बद्धानि नानाविधच्छन्दांस्येव संस्कृत-भाषायाः संगीतेन साकं सम्बन्धं सूचयन्ति । वाल्मीकिरामायणं कुशल्चवाभ्यां गीयते स्मेति को न जानाति ? अत एव गायकानां कुशीलवेति नामेव निष्पन्नमिति बहवो वदन्ति ।

मध्ययुगे वादमात्रमण्डितानां शुष्कपण्डितानां कृपावशात् संगीतशा-स्त्रमिदं संस्कृतविदुषां इस्तात्प्रच्युतप्रायमभवत् । यानि ध्रुवपदानि संस्कृतप्र-ण्डितः प्रचारितानि तानि किल बैजूबावरे-हरिदास-स्रदास-कुम्भनदास-प्रभृतीनां समये बहुतरसुन्मेषमलभन्त । यिसान्समये एकैकशास्त्रमात्रपा-ण्डित्ये व्यस्ताः संस्कृतपण्डिताः संगीतशास्त्रं परिहृत्य वादप्रथायाः स्त्रपातं कुर्वन्ति सा, तिसक्षेव समये व्रजभाषाकोविदैः संगीताय सादरं निजसाहित्ये स्थानमदीयत । एतदनन्तरं मोगलसम्राजां समये संगीतसागरे शृङ्गारमयी नवीना लहरिः प्रावहत् । दुमरी-टप्पादीनां संगीते समादरः समभवत् । तिसन्स-मये ये केचन संस्कृतज्ञाः संगीतमशीलयंस्तेषि हिन्दीगीतिभिरेव निज-मनोविनोदमकुर्वन् । संस्कृतगीतिप्रन्थास्तु गीतगोविन्दप्रभृतयो विरल-तमा आसन् ।

वर्तमानसमयस्तु संगीतशास्त्रानुसारिणीनां रागानुगानां प्राक्तनगीतीनां पक्षे प्रतिकृल इव । संगीतव्यवसायिनोऽन्यांश्च कांश्चिद्विरलान्विहाय साधार-णजनतायां गीतिलहरिरेवाऽन्यादशी। नाटकीयध्वनिभिर्गजलैश्च सर्वे संतु-च्यन्ति । कुतो वा न स्यात्, समय एव सर्वस्य कृते उत्थानपतनयोः प्रव-तेकः । लोकानामेवंविधं प्रवाहमवलोक्य हिन्दीसंगीतसाहित्यसर्जकेरपि निजपद्धतिस्तद्तुकूला समपाद्यत । समन्तात्ताहशान्येव गीतिप्रथनान्यवलो-क्यन्ते । उचितमप्येतत् । भाषा हि समयमनुसृत्य लोकानां मनोरञ्जनसा-धनानि संघटयत्येव । परं संस्कृतज्ञाः, संगीतप्रणयिनोऽस्मिन्पक्षे पश्चात्पदाः सन्ति । छिद्रान्वेषिभिः संस्कृतभाषाया अपाटवं प्रथयितुमेकोऽन्योऽवकाश उपलब्धो यदियं भाषा सामयिकीर्गीतीप्रथयितुमनुपयुक्तेति । एतमभावमं-शतो निरसितुम्, अस्मिन्विपयेपि संस्कृतसरस्वत्या अक्षुण्णं पाटवं सूचियतुं च संस्कृतगीतिप्रथने यत्नोऽकारि । व्रजभाषासंगीतमनुहरन्तो गीतगोविन्द -मुकुन्दमालादयः सन्त्येव केचिद् प्रन्थाः । ध्रुवपदानि 'कवित्त्व' तो नाधिकं भिनानि । ततश्च श्रुवपदस्थाने यन्थेऽसिन्निबद्धानि घनाक्षरीपद्यानि गातुं वाक्यान्येव । अत एव नास्मिन्विषयेऽधिकं यत्नोऽिकयत । किन्तु उर्दूभापा-निबद्धासु गज़्रुगीतिषु छोकानां परमाद्रं चानुरागं चावछोवय संस्कृतम-यीनां तासामत्र विशेषतः संघटनाऽकारि ।

# →>> उर्दूभाषा -

उर्दूकवितायां भाषाया लालित्यमात्रमाकर्षकम् । यतो ह्यस्यां शैलीनां (महावरा) यथावन्निर्वाहः, लोकोक्तीनां स्थानस्थानेपूपयोग एतावन्मा-त्रमेव कवितां परिष्कर्तुमलम् । भावास्तु भाषाया जन्मन आरभ्याद्याविध त एव नियताः। वर्ण्यविषयोऽप्यतीव विरकः! प्रेमी, प्रेमपात्रम्, विरहः, उपवनम्, अरण्यम्, नदी, मद्यगोष्ठी (महिष्क्र), अवान्तरविषयसिहतेरेतै-रेव सर्वं वर्ण्यं परिसमाप्यते। विशेषस्तु वियोगवेदनावर्णनमेव उर्द्कवीनां सर्वस्त्रम्। एतेषां प्रेमपात्रमतिनृशंसः। स हि निजप्रेमिकमिसना आहिन्त। तमर्द्वविद्धं परिहाय प्रतिनायकैः संगच्छते। एतेषां श्रङ्गारगोष्ट्यां स्थाने स्थाने स्वज्ञाघातः, रुधिरम्, इतस्ततो भूमौ लोठनम्, करुणाकन्दनमेतावन्यात्रमवलोक्यते, यद्धि श्रङ्गारं वीभत्से परिणमयति। अत्र हि प्रेमी मृत्युं सर्वदा सहैव नीत्वा अमित । किमिधकम्, मृत्यावेव अस्थानन्दः। यथा ह्युच्यते—

"मज़े जो मौतके आशिक वयां कमू करते। मसीहो ख़िज़ भी मरनेकी आरजू करते॥" (ज़ौक़)

एवंप्रायसुर्दूभाषायाः रहङ्गारवर्णनसमालोचनपरा 'अये भोः प्रिये ते प्रती-तिर्ने वे'त्यादिगीतिः सोदाहरणमग्रे प्रदास्यते । अनया हि उर्दूभाषायाः रहङ्गारवर्णनपद्धतिर्वहुत्तरमभिज्ञाता भवेत् ।

उर्दूकिवितायां हि अलङ्काराणां मध्ये अत्युक्तिरेव सर्वत्र खेलित । असाः संघटने उर्दूकिवीनामधिकतरमवलोक्यते पाटवम् । अनयैव हि प्रायः सेयं किवता मनोहारिणी संपद्यत इत्युक्तिनीऽस्थाने । परं किवत्किवित्सेयमौिवि-त्यसीमानमपि लङ्कयित । अस्तु. उर्दूभाषायाः सेयं साहित्यशैली बहोः काला-देतादृश्येव । परिमदानीं समयानुसारमस्यामपि शोधनान्यारब्धानि । 'गुल-जुलबुल' मात्रमयैगीतैलीकाः साम्प्रतं विरज्यन्ति । दृश्यतां किमाह उर्दू-विद्वान् मौलाना हालीमहोद्यः—

''बुरा शेर कहनेकी गर कुछ सज़ा है। अवस झूठ बकना अगर नारवा है।। तो वह महकमा जिसका कृाज़ी खुदा है। मुक़र्रिर जहां नेको बदकी जज़ा है।।

# गुनहगार वां छूट जायेंगे सारे ! जहन्नुमको भरदेंगे शायर हमारे ॥"

भवतुः उर्दूकवितायाः समालोचनेन नेह प्रयोजनम् । सत्यावश्यकत्वे प्रंभागभूमिकायां तदुपादीयेत । इह त्वेतदेव वक्तव्यं यदुर्दूभाषायास्तामेव
वर्णनपद्धतिमङ्गीकृत्य, अत्रापि गृज्लगीतयः प्रताः सन्ति । व्रजभाषायाः
शैलीं नीत्वा यथा तद्भाषायाश्ख्रदांसि कवित्तप्रभृतीन्यारिवतानि तथा उर्दूभाषाया वर्णनपद्धतिमुपादाय गृज्लगीतयो गुम्फनीया येन तद्भाषाच्छन्दसां
स्वारस्यं संस्कृतेपि सिध्येत् । अत एव संस्कृतसाहित्यमात्ररिसकैः शृङ्कारेपि
श्वर-खङ्गादीनां संनाहमवलोक्य न विमनायितव्यम् । संस्कृतसाहित्यगतमौचित्यमपरिहाय, उर्दूभाषाया विरहवर्णनं येन प्रकारेण समञ्जसमाभाति तथैव यथावलमिहाऽऽचेष्टितम् । सदसत्यरिचये तु सहदयानां
हृदयान्येव निकषः । न तत्र वाचिकं प्रमाणं प्रभवति ।

उर्दूछन्द्सां नामानि, मात्राक्रमनियमश्च छन्दोवीथ्यामवलोक्य, तद्तु-सारेण इहाप्यनुसंधातव्य इति नात्र पृथग् दीयते । ]





### ৠ १-देशमहाररागेण ३६

जय जय गणनायक ! वरदायक । जय जय० ॥ दुःखहरण सुखकरण गणाधिप जय जय सिद्धिविधायक ॥ जय जय गण० ॥ १॥ प्रथमनमस्कृत सकलसुरैरपि शरणापनसहायक ॥ जय जय०॥ २॥ लम्बोदर शिखिवाहनसोदर निजजनग्रुभपरिचायक ॥ जय० ॥ ३ ॥ सिन्धुरवदन सदन सम्पत्तेः सिद्ध्यधरामृतपायक ॥ जय० ॥ ४ ॥ एकदन्त विपदन्तविधायक विघ्नविहिंसनसायक ॥ जय० ॥ ५ ॥ मञ्जनाथमिममाशु सनाथय सकरुण सिद्धविनायक ॥ जय जय० ॥ ६ ॥

विज्ञानां विहिंसने सायक ! (बाणसदश ) ! ॥ ५ ॥

**५**१€ २-मरुप्रसिद्धमांढरागेण ३३००

जय जय राधिकापते ! जय नटनागर सौभगसागर हे रमापते ! ॥ दो०-योजितयोगसमाधयो मुनयो याम्रपयान्ति ।

त्वद्भक्तास्त्वत्सेवया तां पदवीमनुयान्ति ॥ जय० ॥१॥ कण्टकसंकुलमपि यदा काननमिदम्रपयासि । मम हृदयावनिमिह पुनर्नागर किमिति जहासि ॥जय०॥२ हृप्यत्सुरपतिमद्भरं हृतवानसि रभसेन । त्वं शरणं करुणानिधे कलितोऽनेन जनेन ॥ जय०॥३॥ कालियफणधरशिरसि यद्वितरसि लयसंचारि । तदिह चरणसरसीरुहं शरणं दुरितनिवारि ॥ जय० ॥४॥

यदा कण्टकाकीणं वनमेवाटिस तदा कोमलां हृदयभूमिं किमिति त्यजसि, इति नागरपदेनाक्षिण्यते ॥ २ ॥ ख्यः स्वरसाम्यं तेन संचरित तच्छीलम् । दुरितं निवारयति तच्छीलं च ॥ ४ ॥

**५**%( ३-सिन्धुकाफ़ीरागेण े}

सेयं नन्दसते वामा प्रीतिं तनुते । सेयम्० । हंहो लोकवचनमपि नेपा मनुते । सेयं नन्द० ॥ १ ॥ मञ्जूनिकुञ्जगतापि न सुश्चति, चश्चति कंचन तापम् । कामं मनोभववाधामश्चति, तापवशा सेपा धर्य धुनुते ॥सेयम्०॥२ याति निरन्तरमन्तिकदेशं रचयति कासुकवेपम् । सा संकेतगता परिसुद्धति कुञ्जमियं वारं वारं चिनुते ॥ सेयम्० ॥३

१ 'मोपै डारगयो सारी रंगकी गागर' इतिवत्।

मानय मे वचनं सिख संप्रति, मा नय कामममर्पम् । मञ्जुनाथविनयंपरिशीलय, गोपसुते किं वा को वा वनुते ? सेयम्॥

यो नन्दसुतो रमणीनां विप्रलम्भने प्रसिद्धसिस्निव इयं प्रीतिं करोति, अत एव सेयं वामा (प्रतिकृलाचरणा, स्त्री च)। निकुञ्जगतापि तापं न सुञ्जति, किन्तु कञ्जित् (अनिर्वचनीयम्) तापं चञ्जति प्राप्तोति। अञ्जति गच्छति। तापपरवशा धेर्यं कम्पयति, अधीरा भवतीत्याशयः॥ २॥ संकेत्यगता सेयं परिसुद्धा वारं वारं संकेतकुञ्जं चिनुते, त्वद्भावनया अन्विष्यति॥ ३॥ कामदेवम् अमर्पं मा नय, मा कोपयेत्यर्थः। गोपस्य पुत्रे को जनः किं वनुते (याचते) गोपालनमात्रकर्मठात्तसार्विकं वा प्राप्यम्? न किमपीत्याशयः॥ ४॥

### ्र% ४-पुनस्तथा रें अ

मानं मा मा समानय ते द्यिते । मानम्० ।। हंहो सपदि वशे स हि ते द्यिते । मानम्० १ सरसवसन्तसमागमसुन्दरनवरजनी किल सेयम् । केयं प्रिये तव निष्ठुरता सखि! तुष्यसि किं न हि चिन्ताऽऽकुलिते २ शपथशतानि निवेदितवानिप नो लभते करुणां ते । किं ते प्रियो द्यितो ह्युत मानो नो द्यसे किं वा कठिनमते! ३ कुसुमशरासनसंततशासनिवशीकृतहृद्योयम् । मञ्जनाथविनयं ननु मानय, कुप्यसि किं वा तव पदपतिते ४ मानम्

तव द्यिते प्रिये, मानं मा समानय मा कुरु। हे द्यिते! स ते वशे वर्तते ॥ १ ॥ चिन्तया आकुलिते प्रिये किं न तुष्यसि प्रसीदसि ॥ २ ॥ द्यितः (प्रियतमः) तव प्रियः भभीष्टः ? उत मानः भभीष्टः ? हे किंति-मते! किं न द्यसे ॥ ३ ॥

## ्र ५-'डुमेरी' ३३००

कुझे कुझे मां विहारी सिख रुन्धे मनोहारी। कुझे कुझे ०॥१॥

शपथशतैरिप मुश्रित नायम्

यमुनातटमनु चञ्चित सायम्

कपटवचनविश्वासवशादय
मनुनयते नुतिकारी॥ कुझे कुझे माम्०॥ २॥

उचितमये! कलये कमुपायम्

कस्य वचनमनुगच्छित वाऽयम्

मञ्जनाथ वत दुर्लिलेतोयं

न विनयते गिरिधारी॥ कुझे कुझे ०॥ ३॥

मनोहारकः विहारी (कृष्णः) प्रतिकुक्षं मां रुन्धे रुणिद्ध । छट आत्म-नेपदे प्रथमपुरुपैकवचनम् ॥ १ ॥ शपथशतैरिप मां न त्यजित । सायं नित्यं यमुनातटम् अनुगच्छति । कपटवचनानां विश्वासं दत्वा अयं स्तुतिं कुर्वन् अनुनयते । कपटप्रतिज्ञां विधाय, चाट्ट्नि च कृत्वायं स्त्रीरनुनयतीत्यर्थः ॥ २ ॥ अये ! (सिख !) उचितं कम् उपायं कछये । अयं गिरिधारी दुर्छ-छितः, अत एव न विनयते, न विनयं गृह्णाति ॥ ३ ॥

## →ि ६-देविरा कि

मम दैन्यं न जानासि नाथ किम्र मुहुरावेदये । पराधीन्यं न जानासि नाथ किम्र मुहुरावेदये ॥ १॥

<sup>9 &#</sup>x27;मानो मानो ना बिहारी तोरे पांय पर हारी' इति बिन्दादीनहुमरीवत्। २ करहैंया न द्वटे हमार बेदरदी हो बालमा । इतिवत्

भवत्पदाञ्जमुपादेयमस्ति भक्तानाम् न किञ्चिद्न्यदितो रोचतेऽनुरक्तानाम्। क्षयिष्णु नाकसुखं भाति बुद्धिरिक्तानाम् त्वमेव दिव्यनिधिः स्नेहरसाऽऽसिक्तानाम् ॥ अयि कुत्राधुना यासि नाथ ? किम्रु मुहु० ॥ २ ॥ अजामिलादिमहापापिनो दिवं याताः त्वया प्रभूतद्यासागरेण निध्याताः। इतः परेऽपि किमन्ये प्रभो न विख्याताः तवेह ये करुणापात्रतामुपायाताः ॥ अपि मामेव हातासि नाथ ! किम्र मुहु० ॥ ३॥ अमामि भूरि भृतो भावनाऽभिमानेहम् न जातु मोदमये त्वद्गणानुगानेहम्। भवन्तमेव विभी रक्षकं विजानेहम् ऋते भवन्तमवन्तं परं न जानेहम् ॥ वद् किं मे विधातासि नाथ ? किम्र मुहु० ॥ ४ ॥ भविनकेतमहं नाथ समागच्छामि पदाम्बुजस्य तले मस्तकं नियच्छामि । कृपाकटाक्षलवं नाथ किश्चिदिच्छामि कदा लभेय तमित्याकुलं विपृच्छामि ॥ ग्रणु वाक्यानि मे मञ्जनाथ ! किम्र मुहु०॥ ५॥

परस्य आधीन्यम् (अधीनताम्) ॥ १ ॥ निध्याताः विलोकिताः तव ये दयापात्रतामुपयाताः, ईदशाः किमेश्योऽन्ये न विख्याताः? अपि तु बहव क॰ नि॰ २६

# +%€ ५-'डुमेरी' ३३४+

कुझे कुझे मां विहारी सिख रुन्धे मनोहारी। कुझे कुझे ०॥१॥

शपथशतैरिप मुश्रित नायम्

यमुनातटमनु चञ्चित सायम्

कपटवचनविश्वासवशादय
मनुनयते नुतिकारी॥ कुझे कुझे माम्०॥ २॥

उचितमये! कलये कमुपायम्

कस्य वचनमनुगच्छित वाऽयम्

मञ्जनाथ वत दुर्लिलेतोयं

न विनयते गिरिधारी॥ कुझे कुझे ०॥ ३॥

मनोहारकः विहारी (कृष्णः) प्रतिकुक्षं मां रुन्धं रुणिद्ध । लट आत्म-नेपदे प्रथमपुरुपैकवचनम् ॥ १ ॥ शपथशतैरिप मां न त्यजित । सायं नित्यं यमुनातटम् अनुगच्छिति । कपटवचनानां विश्वासं दत्वा अयं स्तुतिं कुर्वन् अनुनयते । कपटप्रतिज्ञां विधाय, चाट्ट्रिन च कृत्वायं स्त्रीरिचारीत्यर्थः ॥ २ ॥ अये ! (सिल् !) उचितं कम् उपायं कलये । अयं गिरिधारी दुर्ल-लितः, अत एव न विनयते, न विनयं गृह्णिति ॥ ३ ॥

## →ि ६-दे|दरा ।ि

मम दैन्यं न जानासि नाथ किम्र मुहुरावेदये । पराधीन्यं न जानासि नाथ किम्र मुहुरावेदये ॥ १॥

<sup>9 &#</sup>x27;मानो मानो ना विहारी तोरे पांय पर हारी' इति बिन्दादीन उमरीवत्। २ करहैंया न द्वटे हमार बेदरदी हो बालमा । इतिवत्

भवत्पदाञ्जमुपादेयमस्ति भक्तानाम् न किश्चिद्न्यदितो रोचतेऽनुरक्तानाम्। क्षयिष्णु नाकसुखं भाति बुद्धिरिक्तानाम् त्वमेव दिव्यनिधिः स्नेहरसाऽऽसिक्तानाम् ॥ अयि कुत्राधुना यासि नाथ १ किम्र मुहु० ॥ २ ॥ अजामिलादिमहापापिनो दिवं याताः त्वया प्रभूतद्यासागरेण निध्याताः। इतः परेऽपि किमन्ये प्रभो न विख्याताः तवेह ये करुणापात्रतामुपायाताः ॥ अपि मामेव हातासि नाथ ! किम्रु मुहु० ॥ ३॥ अमामि भूरि भृतो भावनाऽभिमानेहम् न जातु मोदमये त्वद्गणानुगानेहम्। भवन्तमेव विभो रक्षकं विजानेहम् ऋते भवन्तमवन्तं परं न जानेहम् ॥ वद् किं मे विधातासि नाथ ? किम्र मुहु० ॥ ४ ॥ भवन्निकेतमहं नाथ समागच्छामि पदाम्बुजस्य तले मस्तकं नियच्छामि । कृपाकटाक्षलवं नाथ किश्चिदिच्छामि कदा लभेय तमित्याकुलं विपृच्छामि ॥ राणु वाक्यानि मे मञ्जनाथ ! किम्र मुहु०॥ ५॥

परस्य आधीन्यम् (अधीनताम्) ॥ १ ॥ निध्याताः विलोकिताः तव ये द्यापात्रतामुपयाताः, ईदशाः किमेश्योऽन्ये न विख्याताः? अपि तु बहव क् नि॰ २६

इति भावः ॥ ३ ॥ भावनायाः अभिमाने भृतो भ्रमामि, त्वद्गुणगाने मोदम् न अये (प्राप्तोमि)। परमेवं मम स्पष्टे दोषेपि भवन्तमेव रक्षकं जानामि। भवन्तम् ऋते (विना) कंचिदपि अवन्तं रक्षन्तं न जाने।विधा-तासि कर्तासि, लुद ॥ ४ ॥ नियच्छामि स्थापयामि। तम् (कृपालवम्) कदा क्रमेयेति आकुलं यथा तथा पृच्छामि ॥ ५ ॥

**५% ७**-लावनी ∙%

जयति जगदानन्दनकारी । माधवो मनसिजमदहारी ॥ (ध्रु०) गोपिकाजनजीवनधारी । सकलनिजभक्तभीतिहारी ॥ निखिलजगदालम्यनकारी। जयति हरिरुन्मदपरिहारी ? जयति जगदानन्दकारी । माधवो मनसिजमदहारी ।। दो०-त्रजवामाकामानसौ प्रियतुं विजहार। तदिह दिव्ययमुनातटे रन्तुं मनश्रकार ॥ कारणं विना प्रणयकारी । माधवी मनसिज० ॥ २ ॥ शरदि वियदासीदतिविमलम् । चकाशे शशधररुचिरमलम् ॥ कुमुदकरमुकुलितनवकमलम् । लसति कालिन्दीकुलमलम् ॥ दो०-शश्यरकरनिकरैरियं रजनी शुशुभे भूरि। परितः प्रमद्भरैरिदं सकलं भ्रवनमपूरि ॥ पूरितः प्रमदैर्गिरिधारी । माधवी० ॥ ३ ॥ गोपिकाकामान्पूरियतुम् । मनोभवद्र्पं दूरियतुम् ॥ रसे हृदयानि विनोद्यितुम् । वेणुमारेभे वाद्यितुम् ॥

दो०-मञ्जुमुरलिकानादमिममुपगतमात्मगृहेषु । संनिशम्य गोपीगणो गतवान् वनकुञ्जेषु ॥ येषु रेमे स मनोहारी । माधवो० ॥ ४ ॥ इह हि गोपीषु सपरिहासम् । ततो न्यातेने स हि रासम् ॥ विदित्वा मनसिजमदवासम् । तिरोभृत्सोयं सविलासम्। द्रो०-हरिमवीक्ष्य वामा इमाः कामाकुलमनसो हि । तस्वीथीषु विचिन्वते दर्पो दूरमरोहि ॥ मोहितः कुसुमचापधारी । माधवो० ॥ ५ ॥ तद्नु हरिविरहाकुलहृद्या । दगम्बुजपूरितवाष्पचया ॥ वधूततिरुज्झितहरिविचया । प्रतेपे निहितहरिप्रणया ॥ दो०-हरिचरितानुकरणपरा भृशमनुरागभरेण। व्रजवनिता द्यितानुगां जगुः कीर्तिमचिरेण ॥ येन हरिरुद्यति भयहारी । माधवो० ॥ ६ ॥ अहह निजभक्तद्याशाली । आविरासीदिह वनमाली ॥ त्रसन्ना रेमे प्रमदाली । पुलक्कुलकलितगण्डपाली ॥ दो०-मनसिजमदमर्दनमिमं ग्रुरिपुमयसि न केन ? रात्रिन्दिवमिमग्रुपचरेर्मञ्जनाथ हृदयेन ॥ येन स हि दुष्कृतविनिवारी । माधवो० ॥ ७ ॥

रासलीलान्याजेन सारगर्वो योऽपहतसत्कथा भागवतस्थाऽनुसंधेया। उन्मदान् जनान् परिहरति दमयति तच्छीलः। अनेन गर्वितस्य कामस्याभे भावी विजयः सूच्यते ॥ ३॥ निष्कारणम् (स्वार्थे विना) प्रणयकारी ॥ २॥ रासलीलासमये विरोधिनः कामस्य पूर्णोदीपनसामग्री शरदाविभावादिकं वर्ण्यते—अमलं यथा तथा शशधरस्य रुचिः कान्तिश्रकारे । इसुदस्य

चन्द्रस्य करें मुंकुलितानि नवकमलानि यसिन्नीद्दर्शं कालिन्दीकृतम्, अलं यथा तथा कसित । प्रमदः हर्षः ॥ ३ ॥ रसे आत्मलीलारसे भक्तानां हद्-यानि विनोद्यितुम् सुखयितुम् । अनेन भगवद्वतारस्य भक्तोद्धारः प्रयोजनं सूचितम् ॥ ४ ॥ राससमये प्रणयासक्तं हरिमनुमाय मनिस्तित्स्य मद्निवासो गर्वोद्यो जातः, तं विदित्वा हरिस्तिरोभूत् । तक्ष्वीथीपु वामाः हरि विचि-न्वते । दर्षः दूरम्, अरोहि स्थापितः, गर्वो दूरीकृत इत्यर्थः । रोहयतेः कर्मणि लुङ् । एतं हरेः प्रभावं दृष्ट्वा कुसुमचापधारी (कामः) मोहितः ॥ ५ ॥ उज्झितः हरेविंचयः (अन्देषणम्) यया सा, हरिप्रणयासक्ता वध्-तितः (गोपीमण्डली) प्रतेषे, किमित्यसाभिगवों विहित इत्यनुतापं चके । द्यितस्य श्रीकृष्णस्य अनुगतां (तत्सम्बन्धिनीम्) कीर्ति जगुः ॥ ६ ॥ प्रम-दानाम् आलिः पङ्किः । केन न अयसि (शरणं न गच्छिसि) ? ॥ ७ ॥

--{% ८-नाटकीयडुमरी •€}--

नटवर गिरिधर जगदिभराम मामि तारयस्व है । (घ्रु०) शारदशीतिकरणसुन्दरमुख नयनयुगलजनिताऽऽनतजनसुख चरणशरणगतभक्तदुरितमपवारयस्व हे ॥ १ ॥ प्राणाधार कलिमलहार हृतभूभार मङ्गलकार गुणकूपार मुनिनुतचार जनिसुखसार दुरितकृदिप तव सेवक इत्यवधारयस्व हे ॥ २ ॥

नयनयुगलेन जनितम् प्रणतानां जनानां सुखं येन (कृष्णेन) तत्म-म्बुद्धौ ॥ १ ॥ गुणानां कूपार (सागर), सुनिभिः नुतः चारः (चरितम्) यस्य तस्सम्बुद्धौ । जनेः (जन्मनः) सुखस्य सारभूत ! ॥ २ ॥

→ि ९-गालिगीतिः छे

जयित नवरासविहारी । अहो भक्तजनदुरितनिवारी ॥ असुरनिकरपरिपीड्यमान-वसुधाभरहारी रे । जयित नव० ॥१॥

९ 'हां कृष्णकूं गांवें गारी, सखी वरसानेवारी' इतिवत् ।

बलसदनमदनिदमनकारी । कालियसर्पदर्पपरिहारी ।
सुरपतिपीडितनिजजनपालनगिरिवरधारी रे । जयति नव॰ २
सुरभितनववनमालाधारी । ललितलुलितमृदुकुन्तलभारी ।
समरवारपरववाहदयनवव्रजनार्यभिसारी रे । जयति नव॰ ॥३॥
यम्रनाविपुलपुलिनसंचारी । नानाविधनवकौतुककारी ।
चरणकमलमकरन्दमञ्जु-मथुरावनचारी रे । जयति नव॰ ॥४॥

बलसूदनस्य इन्द्रस्य सद्दमनकारी । सुरपतिना पीडितानां निजजनानां पालनार्थं गिरिवरधारी ॥ २ ॥ विलुलितः सृदुः कुन्तलभारोऽस्य ॥ ३ ॥ सकरन्देन सञ्जनि सथुरावने (मधुवने) चरति । 'मञ्ज-मथुरा' इत्याभ्यां कर्तुनीससुद्राऽपि ॥ ४ ॥

म्क्ष १०-देशमहाररागेण फ्र<del>ि</del>

जय जय नन्द्तनय करुणामय ।
जय जय ।।
निजजनदुरितनिकरपरिभञ्जन !
भवभयमाशु विनाशय ॥ जय जय ॥ १॥
यमुनाक्लकद्म्यविलम्प्रितहिन्दोलनमुदिताशय । जय जय ॥ २॥
व्रजवनिताऽऽवृतगोपिकशोरीभूपितललितलताऽऽलय ! जय जय ॥ ३॥
सरसरसितजलदाऽऽलिगलितजलविन्दुजनितमदनोद्य । जय जय ॥ ४॥
चपलाचिलतचिताऽभय । जय जय ॥ ४॥

तव चरणाऽऽहितनिखिलमनोरथ-मञ्जुनाथमपि मानय । जय जय० ॥ ६ ॥

कदम्बवृक्षे लिम्बतेन हिन्दोलनेन ('हिंडोला') मुदिताऽऽशय ॥ २॥ गोपिकशोर्या (राधया) भूषितः लताऽऽलयः (कुक्षगृहम्) यस्य तःस-म्बुद्धौ ॥ ३॥ सरसं रिसेतम् (गर्जितम्) यस्याः, ईदृश्याः जलदात्याः गिलतैर्जलविन्दुमिर्जनितो मदनोद्यो यस्य ॥ ४॥ चपलायाः (विद्युतः) चलनेन चिकतानां वितानाम् आलिङ्गनेन संजनितम् अभयं येन ॥ ५॥

→ भ ११-नाटकीयगीतिः भ्र≪-

जय जय जगदीश मुरारे! जय करुणाकर कंसारे! ।।
भवता किता नरलीला । वसुधाभरिवशमनशीला ।
चिरसदय सतामुद्धारे । जय जय० ॥ १ ॥
वजगोपवध्वविकारम् । रासं कृतवानिस सारम् ।
अयि जितदुर्मद! दनुजारे! जय जय० ॥ २ ॥
स्वामिन् न च याचे नाकम् । दिव्याभिस्तनुभिः साकम् ।
भव शरणं मम संसारे । जय जय० ॥ ३ ॥

सताम् उद्धारे चिरकालात्सदय ! ॥ १ ॥ गोपवधृषु अविकारम् ( मदन-विकाररहितं यथा तथा ) । जिताः दुर्मदाः कंसादयो येन तत्संबुद्धौ ॥ २ ॥

**३३ १२-प्राचीननाटकीयगीतिः** ३६६

जयित दुरितहारी लसिद्गिरिधारी । मञ्जवदन कुञ्जसदन कञ्जचरण रञ्जयन् जनम् । जयित दुरितहारी लसिद्गिरिधारी ॥ १ ॥ त्वयाऽद्य हर्षिताः खसेवकाः कृताः ।
खलास्तु धर्षिता मदिताश्च देवताः ॥ २ ॥
जय जय देव ।
लोचनचन्दिर कोशलमन्दिर मन्मथसुन्दर नीतिनिधे!
जय जय भयहर धर्मधुरन्धर करुणाकर कृतिवेषुधिवधे!
विबुधेश ! शुभवेष !! मृदुकेश !!! जयति दुरित० ॥३॥
अयि कंसनिकन्दन निकटमेहि ।
तव करुणादशमिह मयि निधेहि ॥
गोपवध्चेतोहारी। जयति दुरितहारी लसदिरिधारी॥४॥

कुक्षः सदनं यस्य तत्सम्बुद्धौ ॥ १ ॥ कृताः विबुधानां विधयः (रक्षा-कार्याणि) येन तत्सम्बुद्धौ ॥ ३ ॥



१ "नैनों ने तोरे कटारी मोरे जिया मारी।" इतिवत्।



-># ग़ज़ल **#**<-[१]

नन्दनन्दन हे मुक्कन्द मनोऽरविन्दमुपेहि मे । एतदभ्युदिताऽनुरागमिलन्मरन्दमवेहि मे ॥ १ ॥ कण्टकाऽऽकुलितानि यासि वनानि गोपरिचारणे । कञ्जलोचन कोमलं क्षणमेव मानसमेहि मे ॥ २ ॥ घूर्णमानमनारतं धनदुर्मदेषु जनेष्वलम् । मानसं विमनायते वत लालसालवलेहि मे ॥ ३॥ मन्यसे करपछवं कमलालयाकरकीलितम्। त्वत्पदाम्बुजमेव मौलितटे ततो विनिधेहि मे ॥ ४॥ आगमेषु च शासनेषु मतान्तरेषु निरन्तरम्। मोहितोसि परिश्रमन्नधुना समक्षमुदेहि मे ॥ ५॥ मायया परिमुद्य सम्प्रति संततं विचराम्यहम् । सान्त्वनं तु द्यावतार द्यादृशैव विधेहि मे ॥ ६ ॥ मञ्जनाथनिवेदनं क्षणमात्रमेव निशम्यताम् । किञ्चिदञ्चितलोचनं करुणादृशं तव देहि मे ॥ ७ ॥

मे मनोरूपम् अरिवन्दम् उपेहि, कमलमेतदासनरूपेण ते ददामीत्ययः।
एतत् (मनःकमलम्) अभ्युदितो योऽनुरागः स एव मिलन् मकरन्दो
यस्य तादृशम्, अवेहि । स्वत्येमणा समकरन्दिमदं जानीहीत्याशयः॥ १॥
लालसालवं लेढि तच्छीलम्, सदा लालसाऽऽकुलमित्यर्थः॥ २॥ करपलुवं
लक्ष्म्याः करेणावरुद्धं मन्यसे ततः (तिर्हि) मे मौलौ ते पदाम्बुजं निवेहि
॥ ४॥ आगमेषु वेदादिषु, शासनेषु शास्त्रेषु, मतान्तरेषु सम्प्रदायेषु । उद्
—आ०इहि॥ ५॥ किञ्जित् अञ्जितलोचनम् (प्रहितनयनं यथा तथा)॥॥॥

#### [२]

भगवन् दयाद्दगेषा मिय दीयतां दयालो । अधुनाऽवहेलना मे न विधीयतां दयालो ॥ १॥ सुकृतीति को न पायात्पुरुषं सुरोऽपरोपि ? अयमद्य पापकारी परिचीयतां द्यालो ॥ २ ॥ करितो न पीनकायो गिरितो गुरुर्न चाऽहम्। दुरितोपरोधतो मे न निलीयतां दयालो ॥ ३॥ कति तारिता भवेयुर्भवताऽपराधिनोऽलम्। अपि दीनदुष्कृतोयं न विहीयतां दयालो ॥ ४ ॥ विषयाऽटवीषु वाढं भ्रमितोऽतिदुःखितोऽहम्। अयि नाथ ! वेदना मे व्यपनीयतां द्यालो ॥ ५ ॥ अहमसि सार्वभौमो निखिलाऽघकारकाणाम्। भवताऽद्य भूरि भूमन्नवधीयतां द्यालो ॥ ६॥ अमता भृशं भवेसिन्निय नाथ ! वीक्षितोऽसि । अधुना तु में समीपान निलीयतां दयालो ॥ ७॥

कृपया ममाऽवनाय व्यवसीयताम्रताहो । करुणाऽर्णवेति नाम व्यपनीयतां दयालो ॥ ८ ॥ निगमैस्तवाऽवबोधे कियदङ्ग गीयते स । अयि मञ्जुनाथवाचा कति गीयतां दयालो ॥ ९ ॥

एषा सुप्रसिद्धा ते द्याहक् मयि दीयताम् ॥ १ ॥ अपरः (त्वदन्यः) कः सुरोऽपि, सुकृती इति विचार्य पुरुषं न पायात्, अपि तु सुकृतिनं सर्व एच देवगणः पायात् । परम्, अयम् (माहशः) पापकारी अद्य परिचीय-ताम् ॥ २ ॥ करितः गजेन्द्रात्, पीनशरीरो नास्मि । गिरितः गोवर्द्धनपर्व-तात् गुरुश्च नाहम् । अत एव मे पापोपरोधकारणात् न निलीयताम् ॥ ३ ॥ भूमन् पृथिवीनाथ ! ॥ ६ ॥ मम रक्षणाय व्यवसीयताम् निश्चीयताम्, उताहो (आहोस्वित्) करुणाणेवेति नाम दूरीक्रियताम् ॥ ८ ॥

[३]

व्रजराज गोकुलेन्दो जय कीर्तिजाहिगन्दो । परिपाहि दीनलोकानिय सर्वसौष्यसिन्धो ॥ १ ॥ भवदाश्रयं द्धाना वयमद्य मोदमानाः । करुणाऽवलोकलेशं वितराऽऽशु दीनबन्धो ॥ २ ॥ किम्र सर्वसंकटेभ्यो यम्रनातटे तदानीम् । व्रजवासिनोऽविता नो १ वद दैत्यवृन्दकन्दो ॥ ३ ॥

९ 'दयालो !' इति 'तुकान्तम्' (कािफ्या ), संस्कृतस्थमि भङ्गश्चेषविधया उर्दूगतमि संभवतीति चित्ररूपेण पूरितमधस्ताद्दीयते—

<sup>&</sup>quot;सब कुछ सहा, सज़ायें वर्दाश्त कर चुका हूं। देखो इधर नज़र भर अब तो ज़रा दया लो॥ दुनियां के झंझटों से वेज़ार होचुका हूं। अब हो नज़र इधर भी, इस दीनकी दया लो॥"

वसुधासुधानिधीशे करुणामहोदधीशे ।
त्विय को न वाऽनुरज्येद्धुणरम्यरत्तिसन्धो ॥ ४ ॥
तव माययाऽधिरूढो मूढो श्रमामि कामम् ।
अधरीकरोषि किं मामिय विश्ववृत्तविन्दो ॥ ५ ॥
सुदिनं समीयतां मे, बहुभाग्यमीयतां मे ।
भव लोचनाऽतिथिस्त्वं व्रजभूमिभालविन्दो ॥ ६ ॥
विजहासि लोकलोभाद्धरिपादपद्मशोभाम् ।
अयि मञ्जनाथ धिक्त्वामपयाहि ब्रह्मवन्धो ॥ ७ ॥

कीर्तिजायाः राधिकायाः [ राधिकामातुः कीर्तिरिति नाम । ] इशोः इन्दुरूप ! ॥ १ ॥ व्रजवासिनः न अविताः ? (रिक्षताः ) इति काकुः । अपि
त्ववर्य रिक्षताः । दैत्यवृन्दानां कन्दो शोषक ! ॥ ३ ॥ वसुधायाः सुधानिधीशे (चन्द्रे), करुणायाः महोदधीशे (महासागरे) त्विय ॥ ४ ॥
विश्ववृत्तं विन्दति प्राभोति तत्सम्बुद्धौ ॥ ५ ॥ मे सुदिनं समीयताम् प्रामोत्,
महाभाग्यम् ईयताम् भागच्छत् । हे व्रजभूमेर्भाछबिन्दुसदश (तिङ्कायित !) त्वं छोचनातिथिर्भव । तव छोचनातिथित्वं मम सुदिनप्राप्तिर्महाभाग्यं चेत्याशयः ॥६॥ हे व्रह्मबन्धो ब्राह्मणाधम ! अपयाहि दूरं गच्छ ॥७॥

#### [8]

नवीना वेदना काचिद्वियोगे हन्त जातेयम् । अलं मे वैद्य ! विश्वासैरिहाऽऽयासो वृथा तेऽयम् ॥ १॥ म्रहुर्मे मानसे सोयं समिन्धे पावको बाढम् । हिमानीवारिधाराभिः क्षणं ज्वाला न यातेयम् ॥ २॥ अहो मे चापसन्धायिनमुधा किं वा समाश्वासैः ? उरो मे पश्य मञ्चातीषुकोटिस्ते निखातेयम् ॥ ३॥ अहो जाने नवीनेयं प्रथा में सौंख्यजिज्ञासोः।
वितन्वानेन में सान्त्वं निशातेषुर्निखातेयम्॥ ४॥
सखे संलापसौंख्यं में विहिंसीमी, निशा याता।
न जाने कुत्र संयाता पुनः पान्थः प्रभातेयम्॥ ५॥
न कम्पं यामि, नो दूये, न रुन्धे, हन्यमानोऽहम्।
परं निस्तिश निस्तिशस्य नो धारा निशातेयम्॥ ६॥
प्रतप्यन्ते प्रकम्पन्तेऽथ केचिहुर्मनायन्ते।
गता ते चश्रलाऽपाङ्गे! यतो दृष्टिर्निशातेयम्॥ ७॥
सखे मे एच्छ मा तापम्, दुरापं मार्मिकं मन्ये।
पिशङ्गा श्वासधूमैर्मे कृता रथ्याऽवदातेयम्॥ ८॥
वचोभिर्मञ्जनाथाऽलम्, मनुष्या मूर्तयो जाताः।
प्रभावो मानसादसान्न निर्याता सदा तेऽयम्॥ ९॥

विरहे काचित्रवीनेव वेदना जाता। अत एव हे मे वैद्य! मम विश्वासदानैरलम्, ते अयं चिकित्सायाः आयासो वृथा॥ १॥ समिन्धे समिद्धो
मवित । 'जिइन्धी दीसी' आत्मनेपदे लद । महतो हिमस्य जलधारामिः
क्षणमपि ज्वाला न गता॥ २॥ अहो मे धनुधीरिन्! मुधा आश्वासैः
(सान्त्वनैः) किम्? पश्य, ते निखाता (सबलं प्रोधिता) इयं इषुकोटिः
(बाणायम्) मे उरो मधाति। त्वं बाणेन मे हृद्यं विध्यसि, उपरितस्तु
सान्त्वनं करोधीति मिथ्याऽऽश्वासनैः किं फलमित्यर्थः। नेत्र—अकुट्यादिरूपकरूपेण उर्दूभापासाहित्ये एवं वर्ण्यत इत्यप्रेऽप्यनुसन्धेयम्॥ ३॥ मम
सोख्यप्रच्लकस्य इयं नवीनैव प्रथा, यत् उपरितः सान्त्वनं कुर्वता, मे उरिस
निशाता इषुः (तीक्ष्णो बाणः) निस्नाता। इषुर्द्वयोरित्यमरः॥ ४॥ हे सखे!
मे संलापसुखं मा विहिंसीः मा नाशय, इयं समागमस्य निशा व्यतीता
॥ ५॥ व्यतं त्वां न रुन्धे रुणिध्म, यतः अहं ते हन्यमानः। परं हे निस्थिश

(कूर) ते निस्तिशस्य खड्मस्य धारा तीक्ष्णा न। अग्नधारेण खड्मन मां विदारयसीत्येव ते निर्देयत्वम् ॥ ६ ॥ हे चञ्चलकटाक्षे ! यतः यस्मिन् मार्गे ते तीक्ष्णदृष्टिर्गता, तत्र केचिज्जनाः तप्यन्ते, केचिद्विरहावेगात्कम्पन्ते, केचिच्च दुर्मनायन्ते उत्कण्ठिता भवन्ति ॥ ७ ॥ मे तापं मा पृच्छ । मत्ताप-मर्भवेदिनं दुर्लभं मन्ये । यतो मे विरहश्वासधूमैः अवदाताऽ (स्वच्छा)पि रथ्या मार्गवीथी पिशङ्गा पिक्षरा कृता ॥ ८ ॥ हे मञ्जुनाथ वचोभिः ते स्कि-मिरलम् । मनुष्याः मूर्तयः ('ज्जत') जाताः । ते प्रभावः अयम्, मानसात् न निर्याता निर्यास्यति, लुद्द ॥ ९ ॥

#### [4]

हे चित्त चिन्तयैव चिरान्नापचीयताम् । हंहो सखे सुखेन विलासो विधीयताम् ॥ १ ॥ हंहो दिनं दिनं सिख दैन्यं प्रयासि किम्। गोष्टी विलासिनामधुना संनिधीयताम् ॥ २॥ अङ्गलकेऽद्य साधुसुधासत्रमाहितम् । भो रागतोऽद्य नेत्रचकोरा निपीयताम् ॥ ३ ॥ गोष्टीं निरूप्य तुष्यसि किं रूपशालिनाम्। अस्मिन्विमोहने वने पादो न दीयताम् ॥ ४॥ असिन्ननन्तदृष्टयः सक्ताः स्युरुत्कटम् । वक्रावगुण्ठनं तु विदृरे विधीयताम् ॥ ५ ॥ पृष्टं मया "क पत्रमिदं मे निधीयताम् ?" सास्यमुक्तमेतया "नीरे निधीयताम्" ॥ ६ ॥ संकेतमस्य चेत्सखि सत्यं वितर्कसे। धैर्ये दिनं, प्रतीक्षणे रात्रिर्व्यतीयताम् ॥ ७॥

नेत्रेण चश्चलेन तत्कार्यं समापितम्। कोषान्तरेऽद्य ते चिरं खङ्गो निलीयताम् ॥ ८॥ तत्स्वागतं विधातुमुरः सञ्जमस्ति मे । चापाद्विशङ्कमेव शरस्ते प्रहीयताम् ॥ ९ ॥ वक्षो न मे परामृशेश्वित्तस्य मार्गणे । तस्यैव निष्ठुरस्य गृहे तद्विचीयताम् ॥ १०॥ रुग्णोऽयमेकमात्रया भूमौ वतार्थते । वैद्यस्य हस्तलायवं मित्राऽनुमीयताम् ॥ ११ ॥ छन्दःप्रवन्धमेनमहो को निरीक्षते । हे मञ्जुनाथ ते कृतिर्गेहे निधीयताम् ॥ १२ ॥ जानीम मञ्जनाथिममं भूरिभाषिणम् । गोष्टीष्वम्रुष्य नामनिवेशो न दीयताम् ॥ १३ ॥ मो मो महाशयाऽधुना तृष्णीं निषद्यताम्। बाढं श्रुतेयमेव तु गीतिर्न गीयताम् ॥ १४ ॥

चिरात् चिन्तयैव न अपचीयताम् कृशीभ्यताम् ॥ १ ॥ सुधायाः सञ्चम् ('सदावतं') । काचित्सुन्दरी अष्टालके आगतेल्यर्थः । अतएव हे नेत्र-चकोराः रागात् सुधा पीयताम् ॥ ३ ॥ विमोहने दर्शकानां मोहके ॥ ४ ॥ अनन्तानां जनानामनन्ता दृष्टयः अस्मिन्मुखावगुण्ठने लग्नाः स्युः [यतः इदमेव मुखदर्शनरोधकम्], अत एवेदं दूरीकियताम् । मुखदर्शनेच्छा आकृतम् ॥ ५ ॥ तस्य शरस्य स्वागतं विधातुम् ॥ ९ ॥ चित्तस्य अन्वेषणार्थे वक्षःस्थलं न परामृश ॥ १० ॥ एकया मात्रया 'खुराक' । भागुरेरकारलो-पोऽचतार्थत इत्यत्र ॥ ११ ॥ निषयताम् स्थीयताम् ॥ १४ ॥

#### [ ६ ]

♦्हि उर्दूभाषायाः प्रेमवर्णनसमालोचनपरा ग्रज़लगीतिः ﴾्रू 'रुवाई' (चौपदा)

> अये भोः प्रिये! ते प्रतीतिन वा ? तव प्रेमिणां कापि रीतिर्नवा ॥ १ ॥ सुराः खर्गसौधे पिवेयुः सुधाम्। इहाऽप्याहुरापानकेऽन्यां विधाम् ॥ परं तर्पयेद्वापिकाऽश्रुद्धवा । अमीषां तु पीयूषपीतिर्नवा ॥ २ ॥ अकारस्थले 'आह' आवेदयन्। मृतावेव संमोद्मासाद्यन् ॥ त्रिये ! त्रेमविद्यालये सोत्सवा । अहो प्रेमिणां स्यादधीतिर्नवा ॥ ३ ॥ 'तवीबोमसीहाः' सहैवाऽऽसते । तथाप्यौषधं हन्त नोपासते ॥ मुखे मृत्युचर्चा श्रुतैषां ध्रुवा। अहो प्रेमिणां मृत्युभीतिर्नवा ॥ ४ ॥ श्वाधारवस्त्रं शिरस्याहितम्। प्रियेण प्रियाद्वारि कामात्स्थितम् ॥ अहो श्रृयतां सेयमुर्दू द्भवा । प्रिये ! विष्रयोगस्य गीतिनेवा ॥ ५ ॥

सदा मद्यशालासु बाला वसेत् ।
अहो बिन्दुमाप्यैव दुःखं इसेत् ॥
प्रिये मन्यतां मद्यंकुलकुलं रवा ।
तव प्रेमिणां धर्मनीतिर्नवा ॥ ६ ॥
भवद्वासधूलिं विचिन्वन्ति ते ॥
निजं धूलिसादेव तन्वन्ति ते ॥
सदा दैन्य-चिन्ताश्रुलब्धोद्धवा ॥
अहो प्रेमिणां ते बिनीतिर्नवा ॥ ७ ॥
सुखं कापि हिन्दीभवं दीयते ॥
कचिचोक्तिरुद्कमे नीयते ॥
सखे मञ्जुनाथाऽऽहितोपद्रवा ॥
तवाऽऽलक्षिताऽऽयुर्व्यतीतिर्नवा ॥ ८ ॥

अये प्रिये! तव प्रतीतिर्न वा? तव विश्वासोऽस्ति, अथवा नेति, आश्चयः ॥ १॥ इह छोकेऽपि आपानके पानगोध्याम्, अन्यामेव विधाम् (प्रकारम्) आहुः। परं, तव प्रेमिकान् अश्रूद्भवा (अश्रुजनिता) वापी तर्पयेत्। अतः एपाममृतपानं नवीनमेव ॥ २॥ यथा ह्युच्यते प्रेमिभिः—

'अइक खूं पीनेको और छख्ते जिगर खानेको । ये गिजा मिछती है जानां तेरे दीवानेको ॥'

अक्षरपाठसमये 'अ'कारोचारणवेळायाम् हृदयपीडासूचिकाम् 'आह' इत्येव आवेदयन् न्यवेदयन् । यथा ह्युच्यते—

> ''इइक़के मकतवमें मेरी आज विस्मिछाह है। मुंहसे कहताहूं 'अलिफ़' दिलसे निकलती आह है॥"

तव प्रेमिणः मृतौ एव ( मरण एव ) संमोदम् आसादयन् यथा—
'जो मज़े हैं मर्गमें सो हमसे पूछा चाहिये।
कोइ जाने आह! क्या छज्जत है मर जाने के वीच।।'(दर्द)
'मज़े जो मौतके आशिक वयां कमू करते।
मसीहो ख़िज्र भी मरनेकी आरजू करते।' (ज़ौक़)
अत एव प्रेमविद्यालये तव प्रेमिणां सोत्सवा (सानन्दा) अधीतिः
(अध्ययनम्) नवीनैव॥३॥ तव प्रेमिणां सन्निधौ 'तबीबोमसीहाः'
(वैद्याः) सहैव तिष्ठन्ति, तथापि ते (त्वत्प्रेमिणः) औषधं न सेवन्ते।
यथा—

''वोसए खाले जनख़दां से शफ़ा होगी हमें।
क्या करेंगे ऐ तवीब इस तेरे बुहदानेको हम।।"
''जुज़ ख़ाक दरे यार दवा दो न तवीबो!
वल्लाह अटक जायगी अकसीर गलेमें।।" (नासिख़)
एषाम् (श्रेमिणाम्) मुखे ध्रुवा मृत्युचचैंव श्रुता। यथा—
''इरक़मे जांसे गुज़रते हैं गुज़रने वाले।
मौतकी राह नहीं देखते मरनेवाले।।" (अमीर)
''छुटेंगे जीस्तके फंदेसे कौन दिन 'आतिश'।
जनाज़ा होगा कब अपना रवां नहीं माल्लम।।"
''जीने ने यहां के मार डाला 'आसी'।
सुनते हैं फिर हश्रमें जीना होगा।।"
सर्वेषामि मृत्योर्भयं भवति, परम् ते श्रेमिणां मृत्युभीतिनंवीनैव,

सर्वेषामि मृत्योर्भयं भवति, परम् ते प्रेमिणां मृत्युभीतिनैवीनैव, यत् ते सदा मृत्युं वाञ्छन्तीति !॥ ४॥ शवाधारवस्त्रम् (कक्रन) शिरिस बद्धम् । प्रियाया द्वारे प्रियेण कामवशादेवंप्रकारेण स्थितम् (भावे प्रस्ययः)। यथा—

क० नि० २७

"खड़ा है देरसे आशिक कफ़न बांधे हुए सरसे। तेरे सिद्के तेरे कुर्वां मेरे कातिल निकल घरसे॥"

अहो सेयम् उर्दूभाषास्था वियोगगीतिर्नवीना श्रूयताम् । शृङ्गारे अमङ्ग-रुचर्चा नवीनैवेसाशयः ॥ ५ ॥ मद्यबिन्दुमाप्यैव दुःखं दूरीभवेत् । यथा—

"यक कृतरए-में ले उडी 'सौदा' को जगह से । बारूत के तूदे को है बस एक तिल आतिश ॥"

हे प्रिये! मद्यपातनस्य 'कुरुकुल' शब्दो यस्याम् ईदशी, तव प्रेमिणां धर्मनीतिर्नवीनैव मन्यताम् ॥ ६ ॥ काचकृषिकामध्यात् मद्योद्वतेनसमये यः शब्दो भवति, पारस्यभाषाकवयस्तमतिप्रेम्णा 'कुरुकुल' रवेण वर्णयन्ति । मद्यं धर्मानुसारं तेषां निषिद्धम्, परं सर्वे तस्यातिप्रशंसां कुर्वन्तीति धर्मनी-तेर्नवीनता । यथा—

"ज़ाहिद शराव पीनेसे काफिर वना में क्यों ? क्या डेढ़ चुड़ू पानीमें ईमान वह गया ॥" (ज़ीक़)

तव निवासस्थानस्य ते (प्रेमिणः) धूछि विचिन्वन्ति अन्विष्यन्ति । यथा—

''तेरी गलीमें खाक भी छानी कि दिल मिलै। ऐसा ही गुम हुआकि न आया नज़र कहीं।।" (फ़ुगाँ) ''क्यों कर गलीसे उसकी उठकर मैं चला जाता। याँ खाकमें मिलना था लोहूमें नहाना था।।" (मीर)

सदा दैन्यम्, चिन्ता, अश्रु, एभिः छब्धः आनन्दो यस्यां सा 'मह उद्धव उत्सवः॥' ते प्रेमिणां विनीतिः (विनयः) नवीनैव ॥ ७ ॥ यथा—

"मजाल क्या कि तेरे घरमें पाँव में रक्खूँ। ये आरजू है मेरा सर हो तेरी चौखट हो।।" (नासिख़) क्वापि हिन्दीभवं सुखं दीयते, कवित्त-सवैयादिछन्दः प्रकरणे इसर्थः। क्विच उक्तिः उर्द्भाषाशैल्यां नीयते परिचाल्यते। अत एव हे सखे मञ्जुन्नाथ! आहिताः उपद्रवाः यस्यामेवंविधा ते आयुर्व्यतीतिः (वयोयापनम्) नवीनेव। त्वमेवंविधेरुपद्रवैरेव निजमायुर्गमयसीत्याशयः॥ ८॥

[ ७ ]

मनसो दैववशादच दशा दीनेयम्। कलये किं नु सखे नैव ममाऽधीनेयम् ॥ १ ॥ व्यथया याति दिनं यामिनी विनिद्रतया। अनया वेदनयाऽकारि दशा हीनेयम् ॥ २ ॥ अरतिरुपैति सखे किन्तु न शालीनेयम्। न निलीना मयि सा किन्तु निशा लीनेयम् ॥ ३॥ किमये विस्मयसे वैद्य मुधा मुह्यसि किम्। न विजानासि सखे वेदना नवीनेयम् ॥ ४ ॥ हृद्यं ताम्यति मे, मीन इवाम्बुनि विना । अयि नाऽऽयाति दशा लज्जमानमीनेयम् ॥ ५ ॥ विधिना सुन्दरता किं न द्याये रचिता। परिताम्येम वयं हन्त सुखाऽऽसीनेयम् ॥ ६ ॥ कमये चिन्तयसे, केन मनो नीतं ते? वद ते चित्रपटी कस्य संमुखीनेयम् ? ॥ ७ ॥ अपराधोऽस्ति दृशोश्चापलं ययोरासीत्। विनिबद्धा तु मतिः केन मामकीनेयम् ॥ ८॥ अधुना व्याकुलतां मञ्जनाथ मा यासीः। रसिकैर्नाद्रियते गीर्न तावकीनेयम् ॥ ९ ॥

दैववशात् अद्य मनसः इयं दीना दशा। इयम् (दशा) ममाऽघीना, न ॥ १॥ अरितः (व्याकुलता) मामुपैति, परं शालीना (विनीता) इयम् (नायिका) न उपैति। मिय (ममाङ्गे) सा न निलीना (आश्विष्टा), किन्तु इयं निशैव, प्रतीक्षमाणस्य मे लीना ॥ ३॥ मीनः अम्बूनि (जलानि) विना इव। परम्, दशा दृष्ट्या लजमानाः मीनाः यस्याः सकाशात् सेयं नायिका न आयाति॥ ४॥ सुखेन आसीना स्थिता। इयं किञ्चिद्रिप दुःखानुभवं न करोतीत्याशयः॥ ६॥ कस्य इयं चित्रपटी (चित्रम्) ते संमुखस्थेति वद्॥ ७॥ दर्शनचापत्यं कुर्वतोनेत्रयोरपराधे मे मितः कथं संमुखस्थेति वद्॥ ७॥ दर्शनचापत्यं कुर्वतोनेत्रयोरपराधे मे मितः कथं स्वया निबद्धेत्याशयः॥ ८॥ रितकः तव गीः (सूक्तः) न आद्रियते इता न, अपि तु आद्रियते इत्याशयः॥ ९॥

## [2]

अये पद्मेऽङ्किपद्मे मे सनः स्थात् ।
भवत्पादाऽग्रलगोयं जनः स्थात् ॥ १ ॥
त्वद्गे दृश्यते देवोऽपि याचन् ।
कियत्कीटायितोऽयं निर्धनः स्थात् ॥ २ ॥
कथं विन्देय ते पद्मे ! प्रसादम् ।
न चन्द्रं लब्धुमीशो वामनः स्थात् ॥ ३ ॥
न वित्तैः शक्रुते शक्रोऽपि लब्धुम् ।
कुतस्तोपाय दीनोऽकिञ्चनः स्थात् ॥ ४ ॥
कुपादकोणतस्तुष्येन्मनो मे ।
न किं वा चातकप्रीत्ये घनः स्थात् ॥ ५ ॥
भजेद्वीजं स्वहृत्पद्मान्तरे यः ।
स वै पद्मालये पद्माऽऽसनः स्थात् ॥ ६ ॥

## कथं वा मञ्जनाथं नेक्षसे त्वम् ? दयादृष्टिं विना सिद्धिन नः स्यात् ॥ ७ ॥

भवदमे देवोपि याचमानो दृश्यते तर्हि मादशः कीटायितः कियत् (क्रियाविशेषणम्) स्यात्॥ २॥ यः जनः भवद्वीजम् (श्रीम्) स्वहृद्यक-मलान्तरे भजेत्, स पद्मासनः (ब्रह्मा) भवेत्॥ ६॥

[९]

नन्दस्नो ! किं विधृनोष्यद्य माम् । दीनमेनं मुश्रसे हा किंतमाम् ॥ १ ॥ श्रीपतेस्ते का भवेदीने दया। सर्वदीत्सङ्गे निधत्से यद्रमाम् ॥ २ ॥ राजभोगान् न्यस्य शाकैः श्रीयसे । को न विन्ते ते कृपां भिन्नक्रमाम् ॥ ३॥ किं विपृच्छसद्य मे वाचालताम्। कल्पये वाचं विदां वाचंयमाम् ॥ ४ ॥ त्वन्मुखाग्रे दृक्यते दीनः शशी। चेतसा कश्चिन्तयेचन्द्रोपमाम् ॥ ५ ॥ तावकानां त्वत्स्मृतौ या जायते। मुर्च्छनां मन्येय तां संवित्समाम् ॥ ५ ॥ मञ्जनाथप्रार्थने चेन्नेक्षसे । निःस्पृहो याचामि कसाद्वा क्षमाम् ॥ ७॥

विधूनोषि दुःखं ददासीत्याशयः। किंतमाम् किमर्थम् ॥ १ ॥ दुर्योधनस्य राजभोगान् अपास्य बिदुरस्य शाकैः श्रीयसे अत एव ते कृपाम् छोकतो भिन्नक्रमां को न विन्ते विचारयति ॥ ३ ॥ मम वाचालतां किं प्रच्छिति, विदुषां वाचमहं वाचंयमां (विरताम्) कुर्वे ॥ ४ ॥ चन्द्रस्योपमाम् ॥ ५ ॥ त्वदीयानां भक्तानां त्वत्सारणे या मूच्छां भवति, ताम् चेतनासद्शीं जाने ॥ ६ ॥ मञ्जनाथप्रार्थनायां त्वं न पश्यित, तिर्हे अहमिप निःस्पृहोऽसि । कस्मात्कारणात्वतः क्षमां याचे ॥ ७ ॥

## [ 80 ]

भो विभो द्यादृगियं दीनदुर्वले देया। वेदना ममाऽद्य घना देव दूरमाधेया ॥ १ ॥ साम्प्रतं विधौ वामे, रक्षकोऽस्ति को वा मे ? याचना मदीयेयं मानसे न किं नेया ? ॥ २ ॥ दोषमेक्ष्य देवा मे दूरतोऽद्य धावन्ते । दीननाथ हन्त दया किं त्वयाऽपि नोपेया ? ॥ ३ ॥ त्वत्कृपामुपाऽऽश्रयतां चेद्गुणा गवेष्यन्ते । दीनबन्धुता तव किं नाथ मादशैंगेया ॥ ४ ॥ शीव्रता प्रसिद्धा ते दीनदुःखदाहार्थम् । मन्दता मदर्थमहो नाथ नाऽद्य निर्मेया ॥ ५ ॥ भ्रामयेदजस्रमियं सर्वतोऽद्य संसारे । दैवदुर्लिपिर्निहिता मामकीनभाले या ॥ ६ ॥ द्रोहमोहमानमदा मामहो विवाधनते । एकतोऽयमेकोऽहम्, सा च वाहिनी जेया ॥ ७ ॥ मायिकप्रपञ्चेऽसिन्नाथ नद्धनेत्रोऽहम्। तावकी कया विधया रूपमाधुरी पेया ? ॥ ८ ॥

दर्श्यते दया यदि नो दीनहीनलोकेऽसिन् । विश्वता तदा भवता दीनवन्धुता हेया ॥ ९ ॥ कर्ममोहितोऽद्य भृशं कीदृशं विनृत्यामि । मञ्जुनाथनाट्येऽसिन् दीननाथ दृग् देया ॥ १० ॥

हे देव घना (निविड़ा) मे वेदना दूरमाधेया दूरीकर्तव्या ॥ १ ॥ विधा विधातिर वामे प्रतिकृते ॥ २ ॥ मे दोषम् आ-ईश्य किं त्वयाऽपि दया न उपेया, नाऽवलम्बतव्या, अपि त्ववश्यं कर्तव्या ॥ ३ ॥ त्वत्कृपामवलम्बमानां जनानां यदि गुणा अन्विष्यन्ते, तिर्हे तव दीनवन्धुता कसाद् गेया ॥ ४ ॥ मन्दता न विधेया ॥ ५ ॥ एकस्मिन्पसे एकः अहम्, अप्रतस्तु द्रोह—मोह—मान—सदानां सेना जेतव्या ॥ ७ ॥ मायाप्रपञ्चे निरुद्धने-न्नोहम् ॥ ८ ॥

## [ ११ ]

कीर्तये कालिन्दि मातस्त्वामहम् ।
शिक्षतः शरणं पुरः प्रायामहम् ॥ १ ॥
त्वं हि चेदवधीरयस्यिय देवि माम् ।
कं परं शरणं सुरं यायामहम् ॥ २ ॥
त्वत्तरङ्गेः सङ्गमङ्गे चेद्वहे ।
भूतिमित्रिदिवाऽवनौ भायामहम् ॥ ३ ॥
निर्मलं यदि ते जलं मौलौ वहे ।
संतरेयं त्वत्पतेमीयामहम् ॥ ४ ॥
पातक! प्रोत्सर्प द्रम्, नैषि चेत् ।
मज्जये कालिन्दिधारायामहम् ॥ ५ ॥

गोपने यमुने न में समुपेक्ष्यताम् । पीडितः पतितोऽस्मि मृत्स्नायामहम् ॥ ६ ॥ मानुमासीर्मञ्जनाथं निर्वलम् । त्वत्तटे प्रायां तरुच्छायामहम् ॥ ७ ॥

शिक्षतः सन् त्वां शरणं प्रायाम् आयासिषम् ॥ १ ॥ अयि त्वं चेत् माम् अवधीरयसि तिरस्करोषि ॥ २ ॥ यदि त्वत्तरङ्गः अङ्गे सङ्गमं प्राप्तोमि, तर्हि वैभववत्याम् देवभूमौ (स्वर्गे) अहं भायाम् शोभितो भवेयम् ॥ ३ ॥ त्वत्यतेः श्रीकृष्णस्य ॥ ४ ॥ हे पातक! मत्तो दूरमपसपं! यदि दूरं न गच्छिसि तर्हि त्वां काछिन्दीधारायां मज्जयामि बोडयामि ॥ ५ ॥ मृत्सा-याम् मृत्तिकायाम् ॥ ६ ॥ निर्वछं मानुमासीमां जानीहि । त्वत्तटे तरुच्छा-याम् अहं प्रायाम् आगमम् । त्वत्तटागमनेन मे निर्वछता नष्टेत्याशयः ॥ ७ ॥

## [ १२ ]

भूतेश भवत्पादयुगं भृरि भजेयम् ।
हे भर्ग! भवन्पूर्तिमबन्धाय यजेयम् ॥ १ ॥
विन्दामि महादुःखमहं मोहमहाऽब्धौ ।
आख्याहि द्यानीरिनधे! कुत्र व्रजेयम् ॥ २ ॥
दीयेत द्यादृष्टिलवो मद्यमयं चेत् ।
कुर्वीत कथं नाम मनोमोहमजेयम् ॥ ३ ॥
पुत्रादिपरीवारजनैर्वित्तग्रुपात्तम् ।
हा हन्त! मनोदुःखिमदं कं विभजेयम् १ ॥ ४ ॥
दीनेषु द्यावश्यमपश्यं न सुरं तम् ।
हे नाथ भवाऽऽतङ्कविभङ्गाय भजे यम् ॥ ५ ॥

त्वन्मौलिगता देवधुनी पापमपोहेत् । चेतःपरितापं व्यपनीयात्रगजेयम् ॥ ६ ॥ विन्दामि पदाऽम्भोजयुगं ते शरणं चेत् । मन्ये न तदा देव! मनोमोहमजेयम् ॥ ७ ॥ त्वं देहि द्यादृष्टिमये मञ्जलनाये । वाञ्छाऽद्य महेशान मनाङ् मानसजेयम् ॥ ८ ॥

अवन्धाय मोक्षाय भवनमूर्ति यजेयं पूजयेयम् ॥ १ ॥ इयं अजा (माया) मनोमोहं कथं कुर्वीत ॥ ३ ॥ तं सुरं न अपस्यम्, यं भवदुःखिनमोक्षाय अहं भजे ॥ ५ ॥ इयं नगजा (पार्वती) चेतःपरितापं दूरीकुर्यात् ॥ ६ ॥ तदा मनसो मोहम्, अजेयम् (न जेतव्यम्) न मन्ये, अपि तु मया जेयो भवति ॥ ७ ॥ मानसजा इयं वाव्छा ॥ ८ ॥

[ १३ ]

भारती में भवाय बोभ्र्यात्।

मानसे में सुखानि सा स्यात्॥ १॥
शेसुषीं में विशोध्य विज्ञानैः।

मानसं में विमोहमाल्र्यात्॥ २॥
किं विशङ्कां करोषि चेतो में!
त्वामियं देवता गिरां प्यात्॥ ३॥
लालसाऽसौ ममाद्य चित्तस्था।
शारदा में प्रमोदमाहूयात्॥ ४॥
शारदाऽसौ सरोजपीठस्था।
मानसं में प्रमादमाधूयात्॥ ५॥

त्वं कृपां चेत्करोषि मातर्मे । नो कृतान्ताद्धिभेमि साऽस्यात् ॥ ६ ॥ मौनमेया न मञ्जनाथेऽसिन् । गीतिभिस्त्वां परस्तु कः स्त्यात्॥ ७ ॥

भारती सरस्वती। भवाय कल्याणाय॥ १॥ होमुधीं बुद्धिम्॥ २॥ गिरां देवता सरस्वती, पूयात पवित्रं क्रियात् इत्याहीः॥ ३॥ प्रमोदम् आहूयात् (आह्वानं कुर्यात्) प्रमोदमानयेदित्याशयः॥ ४॥ असूयासिह-तात् यमात्॥ ६॥ मौनम् न आ-इयाः, मा गच्छेः॥ ७॥

## [ १४ ]

द्या तवेह मामये मुक्तन्द ! नन्द्येत्र किम् ! । एदाऽरिवन्द्मेतकन्मनो मिलिन्द्येत्र किम् ॥ १ ॥ कथं तरामि यत्रणां दुरन्तचिन्तयाऽनया । निपीडितस्य मोहनो मनोऽभिनन्द्येत्र किम् ॥ २ ॥ भुवोऽितभारमुद्धरन् जहार यः सदापदम् । विमोहमेष माययाऽधिकं निकन्द्येत्र किम् ॥ ३ ॥ भृशं भ्रमामि वासनावशोऽविशोच्य दुनियम् । भवद्या तु दुर्गतेर्गतिं विमन्द्येत्र किम् ॥ ४ ॥ भवान्हि तापहारको न वारको ममाऽऽपदाम् । इयं ममाऽवधीरणा प्रभोऽद्य निन्द्येत्र किम् ॥ ४ ॥ द्यालवोपि लीलया त्वया व्यधायि चेद्विभो । अखर्वगर्वतत्परैनरैः प्रवन्द्येत्र किम् ॥ ६ ॥ अखर्वगर्वतत्परैनरैः प्रवन्द्येत्र किम् ॥ ६ ॥

# वचोऽथ मञ्जनाथ ते न चेत्प्ररोचते विदाम्। चराऽचरेशचेतसोऽपि चारु चन्दयेत्र किम्।। ७॥

अये मुकुन्द! तव दया मामिह किं न नन्द्येत्, अपि त्ववद्यं नन्द-येत्। एतकट् (एतत्) ते पदारिवन्दं किं मां मिलिन्दं अमरं न कुर्यात्? तत्करोतीति णिच्॥ १॥ 'यञ्चणां कथं तरामि' इत्यनया दुरन्तया चिन्तया निपीडितस्य मे मनः मोहनः (श्रीकृष्णः) किं न अभिनन्दयेत्॥ २॥ सताम् आपदम्। मायया अधिकीभूतं मोहं किं न निकन्दयेत् (दूरी-कुर्यात्)॥ ३॥ दुर्नयम् (दुर्नीतिम्) अविशोच्य (अविचार्य)। दुर्गते-गीति किं न विमन्दां कुर्यात् १॥ ४॥ 'तापहारकोऽपि भवान्, मम आपदां वारको (अपहारकः) न जातः,' इति इयं ममावधीरणा (तिरस्कारः) किं भवन्तं छोकेषु न निन्दयेत्?॥ ५॥ छीछयेव चेक्वया द्यालेशः अकारि, तिर्हे गिवितेनेरैमीं किं न अभिवन्दयेत्॥ ६॥ मञ्जनाथ! ते वच-श्चेत् विदुषां न रोचते, तिर्हं चराचरनायकस्य चेतसोऽपि (चित्तमि, कर्मत्वेनाऽविवक्षया पष्टी) किं न चन्दयेत् आह्वादयेत्? अपि त्ववद्यं प्रमोदयेत्॥ ७॥

## [१५]

अयि चित्त! चिरेण विचिन्तयतोऽपि च चश्चलता न गता न गता। अपि नाम निरन्तरयलशतैस्तव निष्ठरता न गता न गता। १॥ कियदिच्छिस निर्भरशान्तिसुखं न नियच्छिस पादमथाऽभिसुखम्। अयि गच्छिस साधुपथाद्विसुखं तव निष्क्रियता न गता न गता।।२ क्षणमेव विसुद्धिस वामदशा, न फलं परिपश्यिस द्रदशा। विमृशामि सखे यदि तत्त्वदशा, तव कामुकता न गता न गता।।३ न हि साधुजनैः सह संरमसे, न फलं विमलं त्विमहाऽऽवहसे। चपलाय सखे यशसे यतसे, तव दुर्मदता न गता न गता।।४॥

अभिनन्दिस शास्त्रगतं न मतम् ,न हि विन्दिस सन्ततमात्महितम्।
बत निन्दिस लोकमतं विमतम्, तव मत्सरता न गता न गता ॥५॥
न हि दीनजनान्परितोषयसे, बहु घोषयसे निजदानरुचिम् ।
अयि चित्त सखे तव लोलुपताऽनृतकीर्तिवितानगता न गता॥६॥
भगवद्गुणगीतिषु नाऽऽद्रियसे, हियसे मधुगायकगीतिगणे ।
जरसा विरसाऽपि तवोत्सुकता मधुरखरतानगता न गता॥७॥
तव विखरगीतिमिहाऽपयसे, न विलोकयसे विबुधान्विविधान् ।
अधुनाऽपि च मञ्जलनाथ मनाक्तव दुर्मुखता न गता न गता॥८॥

अयि चित्त! चिरकालाद्विचारं कुर्वतोपि तव ॥ १ ॥ शान्तेः सुखं तु कियदिच्छिसि, परं तदर्थम् अभिमुखं पादं न स्थापयसि । अर्थात् यलार्थमप्रे न चलसीत्यात्रयः । निष्क्रियता अकर्मण्यता ॥ २ ॥ विमतम् तव प्रतिकूलं लोकमतं त्वं निन्दिस । तव मत्सरता मात्सर्यम् ॥५॥ घोषयसे लोकेषु दानरुचिं प्रस्थापयसे । अत एव हे चित्त! अनृतो यः कीर्तिवितानः (यशःकलापः) तत्सम्बन्धिनी ते लोलुपता न गता । अतियत्नेपि तव कृत्रिमकीर्तिलालसा न यातेत्याशयः । न गता न गतेत्याम्रेडनस्य यत्ने कृतेपि गमनाऽभावः प्रयोज्ञनं व्यक्त्यम् ॥ ६ ॥ नाद्दियसे नादरं करोपि । मधुरे गायकानां गीतिगणे द्रियसे आकृष्यसे । बृद्धावस्थया विरसीकृतापि, मधुरो यः स्वरसंतानस्तद्गता तव उत्सुकता (उत्कण्ठा) न गता ॥ ७ ॥ विस्वराम् (विरूपस्वरयुक्ताम् 'वेसुरी') गीतिम् अर्थसे निवेदयसि ॥ ८ ॥

[ १६ ]

दर्शनीयाऽसि निसर्गेण ग्रुधा वेषैः किम्। पश्य पीयूपकरस्थाऽपि सुधालेशैः किम्॥१॥ कं हि नो रञ्जयते मञ्जरधररागोऽयम्। कञ्जसन्मञ्जुग्रुखे! रञ्जनाविशेषैः किम्॥२॥ एवमेवेदमुरो विध्यते, किं कजलनैः। तिग्मवाणस्य सखे शाणसंनिवेशैः किम् ॥ ३ ॥ भ्रूधनुर्भुग्नमिदं भूरि किं तरङ्गयसे। जिह्मशीलस मुहुर्जिह्मतोपदेशैः किम्।। ४॥ जुम्भते सुन्दरि ते यौवनाऽवनीशोऽयम्। हन्त दुर्बलस जये सैन्यसंनिवेशैः किम् ॥ ५॥ घूर्णयेत्कं न मदोन्माद्घनं ते नयनम्। एवमुन्मादिनि ते स्वैरितानिदेशैः किम् ॥ ६ ॥ रक्तिमा ते पदयो रक्तमादिशयूनाम्। चश्चलाऽपाङ्गि! तयोरी हरोविंशेपैः किम् ॥ ७॥ नासिकाऽलंकरणं होकमलं संवनने । रूपशोभाविवशैर्भूषणैरशेषैः किम् ॥ ८॥ मानभूपाऽऽश्रयतो निर्वृतोऽहमामोदे । मञ्जनाथस पुनर्भूरिभिर्नरेशैः किम् ॥ ९॥

हे सुन्दिर! निस्रोंणैव दर्शनीयाऽसि, मुधा एमिर्वेषैः किं फलम्? स्वभा-वतोऽवदातस्य चन्द्रस्याऽपि सुधायाः ('कली' 'सफेदी' इतिख्यातायाः) लेशैः किम्? न किमपि फलमित्याशयः॥ १॥ एवमेव (विना कजलमेव) व्वत्रयनेन इदं मे उरः विध्यते। कजलकरणैः किम्? कजलयतेर्ल्युद् ॥ ३॥ वकस्वभावस्य मुहुः वक्रतायाः उपदेशैः किम्?॥ ४॥ यौवनरूपः अवनीशो राजा। दुर्वलस्य मादशस्य जये सैन्यसंनिवेशैः किम्?॥ ५॥ मदजितेतेनो-न्मादेन घनं निबिदं, ते नयनं कं न अमयेत्? एव मुन्माद्युक्ते ते नयने स्वतन्नताया आज्ञाभिः किम्? उन्मादिनि जने स्वतन्नताया आज्ञा न दीयत इत्याशयः॥ ६॥ ते पदयो रिक्तमा यूनां रक्तम् ('खून' हननमित्यर्थः)। आदिशत् आज्ञापयत् । तयोरेव पदयोः, ईंटशैः (अलक्तकादिरक्षनमञ्जूल्या निर्दिश्यते ) विशेषैः किम्? ॥ ७ ॥ संवनने वशीकरणे अलं पर्याप्तम् । रूप-शोभया विवशैः अशेषैर्भूषणैः पुनः किम्? ॥ ८ ॥ निर्वृतः सुखी अहम् आमोदे प्रसीदामि ("मौज करताहूं" भावः) ॥ ९ ॥

## [ १७ ]

न याहि लावण्यगर्वितानामुपान्तदेशं सखे मनो मे। अयेऽवधानेन पालयेथा इमं निदेशं सखे मनो मे ॥ १ ॥ अनन्तया याति चिन्तया ते दिवानिशं हन्त तद्वियोगे। न तेषु मानोत्रतेषु वीक्षेऽनुरोधलेशं सखे मनो मे ॥ २ ॥ विलासविच्वोकविभ्रमैस्तैः कृतोऽधिकारो मनस्सु तेषाम्। असंभवं संनिरूपये तेऽत्र संनिवेशं सखे मनो मे ॥ ३ ॥ न देहलीं पश्य रूपभाजां न चेह लीयख लेशतोऽपि। इतोऽन्यथागामिनां तु वीक्षेऽद्य नाम शेषं सखे मनो मे ॥ ४॥ निरीक्षसे किं न संनिरुद्धं तदङ्गणं भूरिमित्रवर्गैः। अनाद्रेणाऽपि कः प्रयच्छेत्तवोपवेशं सखे मनो मे ॥ ५ ॥ न पूर्वमेषा दशा तवाऽऽसीन्न नाम सेयं विषण्णताऽऽसीत्। दिनेषु यातेषु ते विलोके व्यथाविशेषं सखे मनो मे ॥ ६ ॥ न वेदना ते प्रकाशनीया, निवेदना माऽस्तु दीनवाचा । तवाऽवमश्राति हन्त को वा व्यथामशेषं सखे मनो मे ॥ ७ ॥ विचूर्णसेऽहो निरन्तरं त्वं विग्रुश्चसे नाऽवलोकलोभम् । निर्थकं हन्त तर्कयेऽहं तवीपदेशं सखे मनो मे ॥ ८ ॥

न चेत्प्ररोचेत सक्तिरेषा, न मञ्जनाथोऽपि निर्मिमीत । अवेहि सक्ष्मं तु सक्तिवामानवीनवेषं सखे मनो मे ॥ ९॥

लावण्यगर्वितानां लोकानामुपान्तदेशं समीपदेशम्॥ १॥ तेषां वियोगे तव अनन्तया चिन्तया रात्रिदिनं व्यत्येति, मानोन्नतेषु अभिमानिषु तेषु (रूपगर्वितेषु) तवानुरोधस्य ('तुमारी परवाह') लेशमपि न वीक्षे॥ २॥ ते संनिवेशं (तेषां मनःसु त्वत्समावेशम्) असंभवं निरूपयामि ॥ ३॥ इतः मदुपदिष्टमार्गात् अन्यथागामिनां लोकानां नामैव अवशिष्टं वीक्षे॥ १॥ अनादरेण उपेक्षयाऽपि, तव उपवेशं स्थितिस्थानं को दद्यात्?॥ ५॥ कतिषु-चिह्नेषु व्यतीतेषु ते पीडाविशेषं विलोके॥ ६॥ तव व्यथाम् अशेषं यथा स्थातथा को वा मधाति, न कोषीत्यर्थः॥ ७॥ विघूर्णसे अमिति ॥ ८॥ एपा सूक्तिः (गजलगीतिमयी) चेन्न रोचेत, तर्हि मक्षुनाथोऽपि न निर्मिमीत (रचयेत्), परं सूक्तिस्पाया वामायाः (स्थियाः) नवीनं वेषं स्क्षं यथा स्थातथा अवेहि (विचारय)। इयं नवीनगीतिपद्धतिः स्किन्ध्वा नववेषधारणवदस्तीत्याशयः॥ ९॥

## [ १८ ]

विरहाऽऽपगातटमुत्तरं पुनरागमिष्यति वा न वा ।
अपि मानसी मम वेदना विषमा गमिष्यति वा न वा ॥ १ ॥
मुहुरन्तरं विमनायते वत वेदनाऽपि भृशायते ।
मुचिराय ते किमियं दशा वद निर्गमिष्यति वा न वा ॥ २ ॥
विलिखामि मानसवेदनां विम्रजामि हन्त तदन्तिके ।
परमन्तरं परिशङ्कते स विलोकयिष्यति वा न वा ॥ ३ ॥
अयि यासि चित्त तदन्तिके, तव सन्ति के मुहुदः सखे १ ।
निखिले खले कुटिलाऽऽकुले सरलो मिलिष्यति वा न वा ॥ ४॥

प्रहितः शरोऽस्ति शरासनान्निहितः स मे हृदये दृढम् ।
अयमाहितं शरमन्तरादपसारियण्यित वा न वा ॥ ५ ॥
नवपछ्ठवा विलसन्ति, संविकसन्ति ते कुसुमोत्कराः ।
मम भागधेयतरुः सखे सरसं फलिण्यित वा न वा ॥ ६ ॥
अयि चन्द्रहासिममं दधासि, जहासि वक्षसि मामके ।
किमवैषि ते निशितोऽप्यसिमीय संचलिण्यित वा न वा ॥ ७॥
इयमेति घोरतमस्थिना, समुदेति गाढतमं तमः ।
पुनरेष सौष्व्यदिवाकरो वत संभविष्यित वा न वा ॥ ८ ॥
अयि मञ्जनाथ मनो विनोदय संगमेन सचेतसाम् ।
अपि नीरसेषु जनेषु ते प्रणयो भविष्यित वा न वा ॥ ९ ॥

विरहाऽऽपगायाः (विरहनद्याः) उत्तरं तटम् (अपरपारः) ॥ १ ॥ अन्तरं चित्तं विमनायते विषण्णं भवतीति आवः ॥ २ ॥ अयम् (शरप्रेर्यिता), आहितं शरम् अन्तरात् हृदयात् ॥ ५ ॥ पछ्नाः शोभन्ते, कुसुम-समूहा अपि विकसन्ति, परमितोऽये मम भाग्यतरुः सरसं यथा तथा फलानि दर्शयिष्यति न वा, इति विरही भाग्यं शोचत इत्याशयः ॥ ३ ॥ इमं चन्द्र-हासं (खड्मम्) धारयसि, मम वक्षसि च मुद्धसि, परं त्वं किं जानासि यित्रशितोपि ते खड्डो मयि चलिष्यति न वा! मम कटोरे हृद्ये अयमपि न प्रविदोदित्याशयः ॥ ७ ॥ सौष्यरूपो दिवाकरः (सूर्यः) ॥ ८ ॥ न जाने नीरसेषु जनेषु ते प्रणयो भवेश वेत्याशयः ॥ ९ ॥

[ १९ ]

शोचनीयाऽद्य सखे पश्य दशा जाता मे । विप्रतीकारकथा हन्त मृपा जाता मे ॥ १ ॥ किं न सेवे सदनं किं न विलोके खजनम् । पश्य पदार्था निखिला हन्त विषा जाता मे ॥ २ ॥

भेषजैरेभिरलं वैद्य सखे याहि गृहम्। किं न जानासि रुजा हन्त भृशा जाता मे ॥ ३ ॥ नित्यमन्यस्य गृहे वध्यते गुप्तं गोष्टी । गेहमागन्तुमहो हन्त मिषा जाता मे ॥ ४ ॥ तिग्मकोदण्डशरेरिष्यते केयं मृगया ?। रूपग्रुग्थस्य तु सा पश्य दशा जाता मे ॥ ५ ॥ वर्णयन्ते कवयो मञ्जुमृदुं तद्वेणीम् । पश्य दुर्देववशात्सैव कशा जाता मे ।। ६ ।। पूरये हन्त कथं भूरि मनोऽभीष्टं मे । यामशेषैव सखे पश्य निशा जाता से ॥ ७ ॥ अद्य विश्राम्यतु मा सीघुसुधाधारा ते । नाऽधुना शान्ततरा हन्त तृषा जाता मे ॥ ८ ॥ मञ्जनाथोऽद्य कवित्वेन मनाङ् मोदेत । नृतनी रीतिरियं भूरिवशा जाता मे ॥ ९ ॥

विरहानमे दशा शोचनीया जाता। प्रत्युपायस्य कथा मृवा (विफला) जाता॥ १॥ भृशा अधिका॥ ३॥ अन्यस्य गृहे गुप्तं यथा स्यात्तथा गोष्ठी कियते, मे गेहम् आगन्तुं तु मिषाः जाताः॥ ४॥ तीक्ष्णैः चापशरैः केषं मृगया वान्छ्यते, रूपमुग्धस्य मे मृगया तु त्वहृष्ट्येव जाता ॥ ५॥ कशा ताहनी॥ ६॥ बहुलं मे मनोरथं कथं प्रयामि?॥ ७॥ सीधुसुधाया धारा अद्य मा विश्राम्यतु । शान्ततरा अत्यन्तं शान्ता॥ ८॥ इ्यं गृज्किनर्माणस्य नृतनरीतिः मे वशीभृता जाता॥ ९॥

#### [ २० ]

अयि चित्त चञ्चलं में किम्र मुश्रसे न चिन्ताम्। अपचीयसेऽनुचिन्तन्नवचश्रलारुचिं ताम् ॥ १ ॥ भवनेऽपि सा वने सा पुरतोऽथ पृष्ठतः सा । अयि सर्वतोऽपि पत्रयन वितृष्यसीह किं ताम् ? ॥ २॥ तनुता मनोविकारो गहनाऽऽधिवेदनाऽपि । इति यत्र मित्रसङ्घो न जहासि किं गतिं ताम् ॥ ३॥ कति तप्यसेऽधिगन्तुं तदपाङ्गमोक्षलक्ष्मीम्। अधिरूढसौधमौलिं चल पश्य ते गतिं ताम् ॥ ४॥ मुक्करे किमीक्षसे ते रमणीयतां नताङ्गि!। अपि पृच्छ मानसं मे विहतिं च तां छिवं ताम् ॥ ५॥ अपरैः कृतां सपर्यां बहु मन्यसे मृगाक्षि!। न ददासि दर्शनं में किस विच्य ते रुचि तास् ॥ ६॥ अपि कञ्जमञ्जूलाऽऽस्ये! तुलयेत्कथं कविर्वा। तव संनतां तनुं तां पहतां च तां द्युतिं ताम् ॥ ७॥ समयेऽन्तिमेपि पृष्टम् 'वद रुग्ण! लिप्ससे किम् ?'। अवदत्सदैन्यमीक्षे क्षणमङ्गनामणि ताम् ॥ ८ ॥ क्रुपिताऽसि कस्य हेतोर्वद वारिजाऽऽयताऽक्षि!। रमितो ययाऽसि रात्रौ त्रज रूपिणीं रतिं ताम् ॥ ९ ॥ कविताऽवबोधदक्षा बत सन्ति केचिदेव । अयि मञ्जनाथ यायाः कविपूर्वपद्धतिं ताम् ॥ १० ॥ नविद्युक्तान्तं तां (नायिकाम्) अनुचिन्तत् सरत्, णिजभावे वातृ । अपचीयसे कृशीभविस ॥ १ ॥ सर्वतोपि तां पश्यत् किं न तृष्यिस ॥ २ ॥ तनुता दुर्बलता, गहना आधिवेदना । इति यसां प्रेमपद्धसां मिन्नः गणोऽस्ति तां प्रेमगितं किं न जहासि ॥ ३ ॥ ते गतिम् (उपायभूताम्) तां नायिकां सौधारूढ़ां पश्य ॥ ४ ॥ ते विहतिं विश्रमम् ॥ ५ ॥ अन्यैः कृतां सपर्याम् (उपायनादिकम्) । मद्यं दर्शनमि न द्दासि । एवंमिन्नां ते रुचिं किं विम ॥ ६ ॥ कमलसुन्दरमुखि ! कविस्ते तनु-पदुतादिकं कथं तुल्येत् ? ॥ ७ ॥ अन्तसमये पृष्टम् 'हे रुग्ण ! किं वाव्छिसि ?', स सदैन्य- अवदन्-"क्षणम् स्वीरतं ताम् ईस्ने" ॥ ८ ॥ नायिकाऽऽह-'यया रात्री रिमितोसि, रूपधारिणीं रितिमिव तां सपर्वीं वजा।'॥ ९ ॥ कवितामार्मिकाः केचिदेव सन्ति, परं त्वं तु कवीनां पूर्वपद्धिं यायाः॥ १० ॥

#### [ २१ ]

चिन्ता निरन्तरं सखे विनिहान्त हन्त माम् ।
सेयं वियोगवेदना व्याहान्ति हन्त माम् ॥ १ ॥
किं वर्णयामि वेदनां वक्तुं न पारये ।
असा हि कण्ठकीलिता रुन्धन्ति हन्त माम् ॥ २ ॥
किं वाऽऽचरामि, कुत्र वा संयामि साम्प्रतम् ।
के वा वचोऽनुवर्तिनो विन्दान्ति हन्त माम् ॥ ३ ॥
यन्नास्ति वासना सखे मे दोषदृषिता ।
निन्दापरास्तु दुर्जना निन्दान्ति हन्त माम् ॥ ४ ॥
असिन्वियोगकानने कुसुमं न वीक्षितम् ।
हा कण्टकाः पदे पदे व्यथयन्ति हन्त माम् ॥ ५ ॥
उत्साहधैर्यसंमदाः संयान्ति नान्तिकम् ।
तनुताऽनुतापपाण्डता वलयन्ति हन्त माम् ॥ ६ ॥

आविभवन्त्यथोच्छुसन्ति सन्ति विस्तृताः । नानाऽद्य वेदनाः सखे दुन्वन्ति हन्त माम् ॥ ७ ॥ अद्यापि पश्य निःश्वसन्विन्दामि जीवनम् । ते श्रेमिणो दिवं गता विहसन्ति हन्त माम् ॥ ८ ॥ हे मञ्जनाथ ते कृतिं कृतिषु प्रकाशयेः । सत्द्यक्तिसारमार्मिका जानन्ति हन्त माम् ॥ ९ ॥

मस वचनाऽनुवर्तिनः के जना मां विन्दन्ति (आश्रयन्ति) ? केपि मत्सहायका न सन्तीत्याक्षयः ॥ ३ ॥ मे वासना दुष्टा नास्ति ॥ ४ ॥ दुर्व-छता, अनुतापः, विरहजनिता पाण्डुता, एते मां परिवारयन्ति ॥ ६ ॥ उच्छ्रसन्ति वर्धन्ते ॥ ७ ॥ अहमद्यापि जीवामीति, विरहमासावेव दिवं गताः प्रेमपथिका मां हसन्ति ॥ ८ ॥ हे मञ्जुनाथेत्यादि मञ्जुनाथं प्रत्युप-देशः । सत्सृक्तिसारेत्यादि मञ्जनाथस्योत्तरम् ॥ ९ ॥

[ २२ ]

अयि मे निरन्तरवेदने! परिखेदने विरम क्षणम् । बत जन्मतो व्यथितोऽसि तन्मम जीवने विरम क्षणम् ॥१॥ न विसर्जये भवदुद्धवम्, न विवर्जये तव वर्धनम् । क्षणमेतदारमतान्मनो मम वेदने! विरम क्षणम् ॥ २॥ परिवर्तते दहनोऽन्तरे, बत वर्तते कृशिता तनः । अयि बाधितं बहुधाऽधुना मम मर्दने विरम क्षणम् ॥ ३॥ अदयं किमेवमुपैधसे, हृदयं चिरं परिबाधसे । अयि सुप्रसीद समूलमेव विम्लने विरम क्षणम् ॥ ४॥ क्षणमुन्नयस्व मनोऽस्ति मे सुमनोऽतिकोमलमल्पकम् । अयि भो नृशंस! समाद्ये बत भेदने विरम क्षणम् ॥५॥ तव तिग्ममेतमसिं सखे मिय खेलयेव सम्रित्थिपेः।
हृदयं पुरस्करवाणि ते, मम सदने विरम क्षणम् ॥ ६॥
न निवर्तयामि तवेष्सितम्, अिय घोरघातकः! तुष्यताम्।
हृदयं ख्यं मम भिद्यते वत भेदने विरम क्षणम् ॥ ७॥
कुरुते तु कः श्रवणातिथिं ननु तेष्ट्य दैन्यनिवेदनम्।
अिय दीनतोनमुख चित्तः! मे, विनिवेदने विरम क्षणम् ८
अिय मञ्जनाथ तवोक्तयो हृदि तर्पयन्त्यिप वा न वा।
परिष्टच्छ, ते रसिकानिमानिय कल्पने! विरम क्षणम् ॥९॥

अये मे अविश्रान्तवेदने! सम खेद्प्रदाने क्षणकालार्थं विरम ॥ १ ॥ हे वेदने! भवत्याः उद्भवम् उत्पत्तिम् न वर्जयामि । किन्तु क्षणकालार्थमिदं मे सनः आरमतात् (सुखं लभताम्) ॥ २ ॥ मे मनः सुमनोवत् (पुष्पवत्) अतिकोमलम् अल्पकं चास्ति इति उन्नयस्य विचारयस्य । समाद्धे, सान्त्वनं लभे ॥ ५ ॥ मम हद्यम् तुभ्यं पुरस्काररूपेण ददामि, मम सूदने विरम ॥ ६ ॥ विनिवेदने तव दीनतानिवेदने ॥ ८ ॥

#### [ २३ ]

सन्ततं संतापितानां हीयते रजनी न किम् । यापितैयामैरपीयं क्षीयते रजनी न किम् । । । देहसंतापोष्मणा मे लीयते सौतिहनम् । श्वासवातैर्मामकैरुड्डीयते रजनी न किम् ॥ २ ॥ हन्त संतापः कियानमे पश्य मोहो मे कियान् । किन्तु कामं कीलितेयं लीयते रजनी न किम् ॥ ३ ॥ संसते मे देहबन्धो जीवितं कण्ठाऽऽगतम् । हृश्यतामेतावताऽपि प्रीयते रजनी न किम् ॥ ४ ॥

लुप्यमानाऽऽनन्दतारा आम्यदामीलाऽम्बुदा।
नाऽवसाना द्यौरिवेयं गीयते रजनी न किम् ॥ ५॥
घूर्णयन्ती सा विषाऽऽवेगैर्दहन्ती मे तनुम्।
लेलिहाना जिह्नया, व्यालीयते रजनी न किम् ॥ ६॥
पूरिताऽसौ यातना मे, दूरिताऽऽशा जीविते।
विप्रयोगे दारुणेपोदीयते रजनी न किम् ॥ ७॥
दत्तमेवेदं दिनं मानाय पश्याऽयाचितम्।
मानिनीयं याचते मे दीयते रजनी न किम् ॥ ८॥
कार्यचिन्ताव्यग्रतायां हे सखे नीतं दिनम्।
मञ्जनाथोक्तिरिदानीं नीयते रजनी न किम् ॥ ९॥

निरन्तरं संतापितानां छोकानां रजनी किं न हीयते ? प्रहरेषु यापितेस्विप रजनी किं न क्षीणा भवति ॥ १ ॥ देहसन्तापस्य ऊष्मणा, एतिहनं
छीयते सा ('पिघछ गया'), मदीयैः श्वासपवनैरियं रजनी किं नोड्डीयते ?
॥ २ ॥ छुप्यमानाः आनन्दा एव ताराः यसाम्, आम्यन्ति आमीछान्येव
(दुःखान्येव) अम्बुदाः यसाम्, निरवसाना (अपरिच्छिना), निषेधाश्वेको न, न तु नज् । एवं च पूर्वोक्तैर्विशेषणैरियं रजनी छौरिव (आकाशमिव) किं न गीयते ? ॥ ५ ॥ पूर्वोक्तैर्विशेषणैः रजनी किं न व्याछीयते ?
(व्याछी इवाचरति), अपि तु सर्पिणीवाऽऽभाति ॥ ६ ॥ मया जीवनाशा
स्वक्ता, अत एवेदानीम् दारुणा एषा रजनी किं न उदीयते ? इदानीं स्वच्छन्द्रमुदीयतामित्याशयः ॥ ७ ॥ मानिनीं प्रत्युक्तिः—हे मानिनि! मानाय
स्वया अयाचितमेव इदं दिनं दत्तम्, विहें याचमानाय मे साम्प्रतं रजनी
किं न दीयते ? अहं मानोत्तरं रात्रौ त्वत्समागमं वाञ्छामीत्याशयः ॥ ८ ॥
मञ्जनाथस्य सूक्तिगानैः रजनी किं न याप्यते ? ॥ ९ ॥

#### [ २४ ]

अये विश्रम्यतामीषत्रृशंस! स्थीयतामीषत् । चिरं खिन्नोऽद्य ते खङ्गो विनोदं नीयतामीपत् ॥ १ ॥ सहस्रं खड्गधाराणां त्रहारान्सोढुमीशेऽहम् । असि ते घेहि सानन्दं सखे निश्चीयतामीपत् ॥ २ ॥ रतेः केचिद् गतेः केचिद्रसज्ञाः संगतेः केचित् । रसज्ञस्तेऽसिधाराणामसौ संधीयतामीपत् ॥ ३ ॥ विलम्बं मा वहेदानीमहं कण्ठाऽऽगतप्राणः। अये मे घातक ! क्षिप्रं शरः संघीयतामीपत् ॥ ४ ॥ शरेणैकेन भिन्नोहं विलोठाम्याकुलं भूमौ। कृतिं ते पूरयेः पूर्वम् , ततः प्रस्थीयतामीषत् ॥ ५ ॥ निद्ध्याः खड्मितं ते कथाशेषस्य मे स्थाने । कृपालुरते कृपाणोऽयं जनैर्निश्रीयतामीषत् ॥ ६ ॥ न वीक्षे दूरतः सम्यक्, समायायाः समीपे मे । क्षणेऽसिन्नान्तमे हंहो सखे ! मे प्रीयतामीषत् ॥ ७ ॥ धनुर्ध्यायाम्यहम्, श्लाघे शरान्, भूरि प्रशंसेऽसिम्। परं ते कः प्रियोऽमीषां वचो मे दीयतामीषत् ॥ ८॥ रसज्ञानां सुखं स्ते न स्किर्मञ्जूनाथीया। असौ संगीतगोष्टीतः सखे मा गीयतामीपत् ॥ ९ ॥

अये घातक ! क्षणं विश्रामः कियताम् ? ते खड़ी हननकर्मणा विरकाळा-त्परिश्रान्तः, अत एवासौ ईपद् विनोदं नीयताम् ॥ १ ॥ ते असिधाराणां रसज्ञः असौ जनः संघीयताम् (अनेन जनेन सह संघिः कियतामित्या- शयः)॥ ३॥ कथाशेषस्य, स्वत्खद्भप्रहारेण उपरतस्य मे समाधिस्थाने ते सद्भं स्थापयेः। येन ते कृपाणः कृपालुरिति जनैर्निश्रीयताम्, तव खद्भस्यैव सेयं कृपेति जना निश्चिन्वन्त्वित्याशयः॥ ६॥ असि भूरि प्रशंसे। आत्मने-पदमप्यस्य प्रयुज्यते कविभिर्यथा "आशंसन्ते समितिषु सुरा बद्धवैरा हि दैत्यैर्यसाधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे।" (कालिदासः)। परम्, अमीषां मध्ये ते कः पदार्थः प्रिय इति मे वचनं दीयताम्॥ ८॥ संगीत-गोष्ठाम्। सार्वविभक्तिकस्तिः॥ ९॥

#### [ २५ ]

-- सुबन्ततिङन्तोभयपदानामन्त्यानुप्रासः ३६-न ते जानते नेत्रयोर्वेभवं ते। अहो ये पयोजेन साम्यं वहन्ते ॥ १ ॥ कलङ्केन पङ्केरुहं मौनमास्ते। भयात्कण्टका मूलदेशे तुदन्ते ॥ २ ॥ अमीपां कवीनां कथा दूरमास्ताम्। इमे संभ्रमे भृरिशः कल्पयन्ते ॥ ३॥ भवेऽसिन् भवेछोकसृष्टिर्नवीना । चिरादद्य पश्यन्ति यद्दर्पणं ते ॥ ४ ॥ न वातायने लोकयाऽऽताम्रनेत्रे! बहून संहरेदद्य दृष्टिर्ध्ववं ते ॥ ५ ॥ सखे पश्य जीवन्ति के, के श्रियन्ते ! अहो लाक्ष्या रञ्जयन्ते पदं ते ॥ ६ ॥ अये भो मृतास्तूर्णमुङ्जीवताऽद्य । करिष्यन्ति संतुष्य किश्चित्सितं ते॥ ७॥ अपूर्वेव सा वैद्यता भाति तेषाम्।
स्वयं सदियत्वा स्वयं जीवयन्ते ॥ ८॥
सुखेनाऽवकृन्तेर्न खेदः सखे मे ।
कथं कीलये केलिकारं करं ते ॥ ९॥
प्रवासं प्रियाऽसंशयं याहि नृतम्।
प्रतीतं भवेत्ते दुरन्ते वसन्ते ॥ १०॥
मदात्संलपेयुर्धनाऽऽद्या न वाऽसान्।
न शब्पं प्रजानन्ति ये तान् वयं ते ॥ ११॥
उपेक्षां बुधाः काममद्याऽऽद्धीरन्।
स्मृतिर्मञ्जनाथस्य न स्यात्किमन्ते १॥ १२॥

ये कमलेन सह साम्यं कुर्वन्ति ते जनाः ते नेन्नयोवेंभवं न जानते॥१॥ त्वन्नेत्रतः पराजितस्य कमलस्य मूलदेशे (गुदे) कण्टका व्यथां कुर्वन्ति। कमलनाले कण्टकानां भयहेतुकत्वमुत्प्रेक्ष्यते॥२॥ अद्य संसारे नवीनेव सृष्टिभ्रेवेत्, यतः अद्य ते (नायिका) चिराद्दर्पणं वीक्षन्ते। चिरं दर्पणवी-श्रणेन सृहन्नारे अतिशयः स्थात्तेन च वीक्षकाणां उत्कण्ठा-विरह-वशात्समा-सिरेव। ततश्च प्रलयोत्तरं नवीनेव सृष्टिः स्थादिति नायिकालावण्यातिशयो ध्वन्यते। नायिकायाः पुंस्त्वेन सरणम्-उर्दूभाषावर्णनशैल्यनुरोधात्॥४॥ अद्य ते लाक्षया पदं रक्षयन्ति, ततश्च निश्चयो नास्ति यत्के जीविष्यन्ति के च मरिष्यन्ति? कृतस्रङ्गारायास्तस्याः कृपायां जीवनम्, वैमुख्ये च मरण-मिति सौन्दर्यातिशयो ध्वन्यते॥६॥ किञ्चित्स्यतेन सृतानामप्युजीवनं भवतीति तस्य पीयूपत्वं द्योत्यते, तेन च नायिकालावण्यातिशयो व्यक्ष्यः॥७॥ विरहेण स्वयं मारयन्ति, कृपाकरणेन च स्वयं जीवयन्ति॥८॥ केलिकारकं ते करं कथं रूणध्मि, सुखेन मां कृन्त। मत्कर्तनं ते केलिरिति निर्देयत्वं व्यक्ष्यम्॥९॥ हे प्रिय! तिःसंशयं साम्प्रतं प्रवासं गच्छ, अयं

विरहिवषाद्से वसन्ते प्रतीतो भवेत् ॥ १० ॥ ये जना धनाड्यान् शब्यमा-त्रमपि न जानन्ति, वयं ते साः ॥ ११ ॥ अद्य कामम् उपेक्षाम् आद्धीरन् (कुर्वीरन्) ॥ १२ ॥

## [ २६ ]

सुविलासमये समयेऽप्यधुना नवनीरजनेत्रि! न यासि कथम्? तव ताम्यति गेहगतो दयितो ननु नागरि! नावद्धासि कथम्? ॥ १॥ अपि पश्य पुरस्तव दीनतया विनयाद्विनतिं वितनोति न किम् ! अयि निर्भरनिष्करुणाऽऽचरणे ! चरणे प्रणतं विजहासि कथम् ? ॥ २ ॥ अयि सुन्दरि! ते पदयोरनयो-र्मम तिष्ठति रक्तमिदं हृद्यम् । तदलक्तकसंभ्रमतो धरणौ वनवर्षणमत्र दधासि कथम् ॥ ३ ॥ बहुलालितमेतदये द्यिते! वत तुभ्यमहं व्यददां हृदयम्। अद्ये! हृद्ये तु निबोध मनाक्, तदिदं विरहाय ददासि कथम् ? ॥ ४ ॥ अयि भामिनि ! निर्भरहीनसुखो विरही तव लोठित भूमितले ।

वत भूरिदयासमये तदये करुणा-वति ! निष्करुणाऽसि कथम् ॥ ५॥ अपि नाम बलादसिना निहतो भवतोऽङ्कितले विलुठत्यसकौ। अधुनैव हि तिग्ममिसं तु सखे नतु कोषमुखे निद्धासि कथम् ? ॥ ६ ॥ स हि भूरिछठनिह भूमितले विरही चिरहीनसुखो व्यरमत्। अधुना भृशमुन्मिषितो विधुना ननु दक्षिणवात! न वासि कथम्? ॥ ७॥ तव चित्तमिदं रमतां महतां विभवेषु, भवेन्मम का गणना ? बत दीनकुटीरतटीषु वसे-न्नवहर्म्यनिवासविलासि कथम् ॥ ८॥ अयि पश्य ! यदीयविलोककृते विहितेयमहो मयका खदशा। मिषतापि न तेन मुखाद्गदितम् 'अयि दीन! वदेरधुनाऽसि कथम्'॥ ९॥ ननु पश्य पुरः परिलोठति ते, व्यथितेपि न तेन द्या स्पृहिता। वद भ्रम्मुखेन सखे ह्यसिना वत दीनमिमं विद्धनासि कथम् १॥ १०॥

अयि मञ्जलनाथ विना समयं रचनाव्यसनाद्विरतोऽसि न किम् १ किम्र कैरपि नाऽसि वहिः प्रहितो १ ह्यधुनाऽपि सभामु विभासि कथम् १॥११॥

विकाससमयेऽपि हे कमलनेत्रि! त्रियसमीपे कथं न यासि ?॥ १॥ तव चरणयोः मे रक्तम् (रक्तवर्णम् अनुरक्तं च) हृद्यं तिष्ठति, त्वं तु अल. क्तकबुद्धा, पुना रञ्जनार्थमत्र (पदे) घर्षणं दधासि । तथा च मे हृद्यं घृष्टं भवेदित्याशयः॥ ३॥ निर्भरम् हीनम् (नष्टम्) सुखं यस्य सः। भरही-विरहीति प्रासः ॥ ५ ॥ एकाऽऽघातेनैव असौ भूमौ लोठति, अधुनैव खड़ं कोषान्तरे कथं स्थापयसि! समापय इममिलाक्षेपः॥ ६॥ विधुना (चन्द्रेण) उन्मिषितः (उद्दीपनं गतः) त्वं हे दक्षिणाऽनिल ! कथं न वासि ? विरही विरतः, अत एव सुखं भवान् वात्वित्याशयः॥ ७॥ तव चित्तं महतां लोकानां वैभवेषु रमते । नवहम्यीनवासि चित्तं कुटीरे कथं वसेत् ? ॥ ८ ॥ यस्य जनस्य विलोकनार्थं मयका (मया) इयं दशा (स्वविरह्मीडा अङ्कल्या निर्दिश्यते ) विहिता, मियतापि (मां पश्यताऽपि ) तेन, मुखात् इदमपि न गदितम् 'अयि दीन! इदानीं कथमसि ?' ॥ ९ ॥ पश्य स भूमो लोठति, व्यथितेऽपि ( व्यथायां जातायामपि ) तेन द्या न वाञ्छिता। परं त्वम्, भुप्तमुखेन खङ्गेन ('भौंटी तलवारसे') इमं दीनं कथं छुनासि ? यदि समापनमेव तेऽभीष्टं तर्हि तीक्ष्णः खङ्गोऽपेक्षितोऽभूदित्या-क्षेपः ॥ १७ ॥ संस्कृतरचनायाः समयं विनैव निजाद्वचनाव्यसनारकथं न विरतः ? सभामध्यास्कैरपि स्वं न निःसारितः ? अधुनापि सभासु कथं विभासि ?॥ ११॥

[ २७ ]

कञ्जाक्षि ! कुर्महेऽथ न किं कामयामहे ? । हंहो विचिन्तयाऽपि विनोदं वहामहे ॥ ? ॥ वलगद्वियोगविहमिहाऽऽधाय मानसे। रक्ताऽऽहुतिं निकामममी संददामहे ॥ २ ॥ हा हन्त संततेन वियोगाऽश्रुणाऽग्रुना । नन्दत्सरोजनेत्रि! न तृप्तिं लभामहे ॥ ३ ॥ प्रायो विविक्तमाप्य तु विन्दामहे सुखम्। आरामसौख्यभोगमरण्ये भजामहे ॥ ४ ॥ त्रेमप्रमत्तयोगिगृहं किं गवेष्यते ?। तस्या निवासवीथिमिमे संश्रयामहे ॥ ५ ॥ कुत्र स्थ धर्मशास्त्रिवराः! किं चिराय्यते ?। एतत्प्रमोदमद्यमिमे संजुपामहे ॥ ६ ॥ देहाय नाऽङ्गरागमथो वस्नमर्थये। तस्याः पदाऽङ्कधृलिममी धारयामहे ॥ ७ ॥ मोदख मञ्जूनाथं! न मोदख मानसे। मत्ता वयं विशङ्कतया सङ्कवामहे ॥ ८ ॥

वयं किं न कुमैः ? किं च न कामयामहे ? अपि तु सर्वं कुमैः कांक्षामश्च । या चिन्ता क्षेत्रावहा, तयापि वयं चिनोदं प्राप्तमः ॥ १॥ ददामहे 'दद दाने' ॥ २ ॥ विविक्तं यल्लोकानामुद्धेजकं तत्र सुखं विन्दामः, एवं च अरण्ये आराम-सुखभोगं प्राप्तमः ॥ ४ ॥ चिरायतेः कर्मणि प्रत्यये चिराय्यते । वयं मद्यं सेवा-महे, अत एव पृथक्करणव्यवस्था दीयतामित्यात्रायः ॥ ६ ॥ देहार्थम् अङ्ग-रागं वस्तं च नार्थयामहे, किं तु तस्याः पद्धूलिमेव अङ्गरागत्वेन इमे वयं धारयामः ॥ ७ ॥ त्वं प्रसन्नो भव, अथवा मा भव । वयं तु मत्ताः (मस्त), निःशङ्कं कवितां कुर्मः । 'कुङ् शब्दे' ॥ ८ ॥

#### [ २८ ]

न विधेहि ते विमुखं मुखम्, ननु संमुखं प्रसमीक्ष्यताम्। व्यथते चिराद्विरही स ते, द्यिते! क्षणं विनिरीक्ष्यताम् ।। परिवर्तते पृथिवीतले, शयने न नन्दति शीतले। तव दृष्टिमात्रमुदीक्षते द्यिते द्यावति! वीक्ष्यताम् ॥ २॥ अयि सत्यमेव निवेद्ये, हृदये त्वमेव विराजसे । हृद्यं विपाट्य विनिर्भयं सद्यं प्रियेऽद्य परीक्ष्यताम् ॥ ३ ॥ तव द्र्यनाय विनिःश्वसन्, निवसन्प्रयाणद्शान्तरे। विरही स तेऽद्य समाप्यते, क्षणमात्रमद्य निरीक्ष्यतास् ॥४॥ विरतोऽपि ते प्रणयी चिरान्मदिराक्षि! ते मुखमीक्षते । ननु किं न पश्यसि तारकामिय किश्चिद्द्धुं मुदीक्ष्यताम् ५ ननु निर्गमाय समीहसे, बत जीव! किं नु चिरायसे ?। कथमद्य यास्यसि हे सखे! बत संमुखेपि निरीक्ष्यताम् ६ उरदृमुदृढवचश्छटां प्रकटां करिष्यति संमुखे। बत मञ्जनाथवचःक्रमो विषमोऽपि साधु समीक्ष्यताम् ॥।।।।

पृथ्वीतले परिवर्तते लोठित ॥ २ ॥ सदयम् (दयां कृत्वा) मम हृद्यं विदार्य, परीक्ष्यताम् ॥ ३ ॥ प्रयाणस्य परलोकगमनस्य दृशान्तरे निवसन् स विरही समाप्तो भवति, अद्य क्षणमात्रं निरीक्ष्यताम् ॥ ४ ॥ चिरात् विरतः (सृतः) ते प्रणयी ते मुखं वीक्षते । आकाशे किं तारकां न पश्यिस ? सा तारा नास्ति किं तु विरतस्ते प्रणयी त्वन्मुखं विलोकते । किञ्चिद्र्ष्ट्वं विलोक्ष्यताम् ॥ ५ ॥ निर्गमनाय ईहसे चेष्टसे । तार्हे हे जीवित ! विलम्बं किं करोषि ? पश्य संमुखम्, तां नायिकां दृष्ट्वा कथं यास्यसीत्याशयः ॥ ६ ॥ मञ्जनाथवचःक्रमो विषमः (किंतनोऽपि), उद्दवचःशोभाम् उर्द्भाषाम्

संमुखे प्रकटां करिष्यति । अत एव, स साधुतया समालोच्यताम् । मञ्जना-थवचःक्रमे (गृज़लविषये) उर्दूभाषायाश्च्या प्रकटा खेलतीत्याशयः । प्रमाणं तु सहदयानां हृदयमेव ॥ ७ ॥

#### [ २९ ]

**५%** तिङन्तपद्वामन्त्याऽनुपासः %े∽

अये लोकयेः किं जनाः कल्पयन्ते । तवाऽऽस्ये शशाङ्कोपमामानयन्ते ॥ १ ॥ दिनेऽसिन दीयेत दृष्टिदिरिद्रे। मुखे ते तु काश्चिद्वचं लोकयन्ते ॥ २॥ त्वदाखं यदारभ्य दीनेन दृष्टम्। मनागिन्दुमेनं घनाक्छादयन्ते ॥ ३॥ त्रभावं तवाऽऽलोकनस्याद्य पश्येः। करेणाऽपरे मानसं स्तम्भयन्ते ॥ ४ ॥ न चाऽद्यापि दृष्टिः प्रयाता त्वदीया । खवक्षः किमेते जना गोपयन्ते ? ॥ ५ ॥ न चापेपि शूराः शरं संधरन्ते । परं पूर्वमेवाऽपरे संव्यथन्ते ॥ ६ ॥ कृता केन लावण्यचर्चा त्वदीया?। न रम्भां सुराः साधु संभावयन्ते ॥ ७ ॥ न जाने रसज्ञेषु की हम् दशा स्यात्!। दृशोरद्य ते कजलं सजयन्ते ॥ ८॥

विजानन्ति तस्याः कटाक्षच्छटां चेत् ।
किमेते जना मां मुघोपालभन्ते ? ॥ ९ ॥
यदोदेति तस्या मुखं रूपगोष्ट्याम् ।
परेषां मुखाऽङ्जानि निद्रामयन्ते ॥ १० ॥
सखे मञ्जनाथाऽद्य तिष्ठाऽवधाने ।
न जाने कथं ते करं मर्दयन्ते ॥ ११ ॥

भये प्रिये! पश्य, जनाः किं कल्पयन्ति! तन मुखे चन्द्रस्रोपमामानयन्ति। तन मुखे चन्द्रोपमाऽऽनयनं तेषां स्पष्टमनौचित्यमिस्याशयः॥१॥ दिने
अस्मिन्द्रिद्रे (चन्द्रे) दृष्टिरिप न दीयते, त्वन्मुखे तु अनिर्वचनीयां हाचें जनाः
पश्यन्ति। जनाः इत्युक्तया, अहं तु कदाचन पक्षपातादेव पश्येयं परं तटस्था
जना अपि काञ्चिद्वुचिं पश्यन्तीति स्च्यते॥ २॥ यतःप्रभृति त्वन्मुखं
दृष्टम् ततःप्रभृति कज्ञावशाचन्द्रो चनाच्छादितो भवति॥ ३॥ तवालोकनेन उद्दीप्तिविरहाः, हृद्यं करेण स्तम्भयन्ते॥ ४॥ तव दृष्टिनेतः प्रयाता,
पुनर्जनाः स्वं वक्षः किमित्याच्छादयन्ति। तव दृष्टौ गतायां तु विद्वहृद्या
आच्छादयेयुरपीत्याशयः॥ ५॥ अपरे शत्रवः॥ ६॥ रम्भातोपि ते सौन्दयेमुत्कृष्टम्, येन त्वचर्चया रम्भामपि देवा न संमानयन्ति॥ ७॥ कज्ञलासक्षनेन विद्वहृद्यानां रिसकानां न जाने का दशा स्यादित्याश्यः॥ ८॥
तस्याः कटाक्षच्छटां जानन्ति, तर्हि मां जनाः किमित्युपालभन्ते। तत्कटाअवशादेवाहं तद्दशो भवामीति न मे दोषः॥ ९॥ अनेन तस्या मुखस्य
चन्दत्वं ध्वन्यते॥ १०॥ अद्य ते, करं मर्दयन्ते परस्परं घर्षयन्ति, न जाने
कुद्धाः सन्तस्त्वां ताद्ययेयुरत प्वाऽवहितस्तिष्ठ॥ ११॥

[ ३o ]

रतिविगमोऽद्य मानसे कोऽयम् । अवमनुते मुधैव लोकोऽयम् ॥ १ ॥ अयि सुहदो विधीयतां किं वा?। मम हृद्यं दुनोति शोकोयम् ॥ २ ॥ मतिरयते पलायते धैर्यम् । न पुनरपैति हन्त तापोयम् ॥ ३ ॥ हिमसलिलैरथोत्पलैः किं वा । शिशिरशतैर्न याति दाहोयम् ॥ ४ ॥ अयि भिषजो मुधा निदानं वः। दुरवगमी ममास्ति रोगोयम् ॥ ५ ॥ विरहकुशं विलोक्य मामाह। 'न परिचिनोमि वर्तते कोयम् ?' ॥ ६ ॥ अधिहृदयं निधाय सोऽवादीत् । कियद्यि भोः प्रयाति खङ्गोयम् ॥ ७ ॥ अद्य विधे! विधेहि मे पीडाम्। कठिनतमो ममापि देहोयम् ॥ ८॥ अयि जिह मञ्जूनाथ ते मन्युम्। त्वयि दयते सुहत्समाजीयम् ॥ ९ ॥

मानसे अद्य कोयं रतिविगमः (आनन्दाऽभावः विचैनी'), छोकस्तु एत-दुपर्यपि मां मुधैव तिरस्करोति ॥ १ ॥ मतिः किंकरोमीति बुद्धिः, अयते निवर्तते ॥ ३ ॥ मन्युं शोकम् ॥ ९ ॥

[ ३१ ]

अहो मुष्णासि लोकान्द्यग्विलोके । कथं स्थाने प्रतीतिः पौरलोके ? ॥ १ ॥ क॰ नि॰ २९ मया मुग्धेति दत्तं मानसं मे । त्वया तन्निहुतं जानन्ति नो के? ॥ २ ॥ तथा बभास्यहो दग्दामबन्धे । यथा कश्चित्र शक्तोऽसद्विमोके ॥ ३ ॥ तव स्नेहोपलम्भे खात्रगल्भम् । न तादृङ् नैपुणं मे चित्ततोके ॥ ४ ॥ क्षणं ते वीक्षणं विन्दामहे चेत्। वयं प्रायः प्रसन्नाः स्थाम शोके ॥ ५ ॥ तवाऽसिन् केशपाशस्याऽववन्धे । सकृद्धद्वा विग्रुच्येरन्नहो के? ॥ ६ ॥ अलं ते तिग्मतेजस्तापदानैः । त्वया विद्धा विमोदेरन् विधो के ? ॥ ७ ॥ प्रिये! किं कश्चकीयन्धप्रवन्धेः?। अलं वन्धेन वक्षोजाऽऽख्यकोके ॥ ८ ॥ अये नेत्रेण नेत्रं योजयित्वा । त्वया मुष्टा न लोके, ते पटो! के? ॥ ९ ॥ वराकः संस्थितोऽसौ ते वियोगे । वसेतिंक प्राणपक्षी रुद्धरोके ॥ १० ॥ तदासे हन्त दासेनोपयायाः। तद्रे स्युर्गुणास्ते शीतगो! के ॥ ११ ॥ अये प्रेमाऽपयायास्तापकारिन्!। त्वया नो वित्रलभ्येरन् रिपो! के ॥ १२ ॥ वहन्ते प्रेमवन्धान्मोहमन्ते । अमुष्मान्मोदमीयन्ते प्रभो ! के ॥ १३ ॥ इतोऽग्रे मञ्जनाथस्योक्तिवन्धे । निवन्धारं विलोकेथा न लोके ॥ १४ ॥

मया मुग्धा (छल-कपटरहिता) इति बुद्धा में मानसं दत्तम्, स्वया तु तत् (मानसम्) निन्दुतम् गोपितम् । अत्र के वा साक्षिणो न सन्ति ? सर्वे एव जानन्ति ॥ २ ॥ हग्रूष्णे दामबन्धे (रज्जुबन्धे) । विमोके मोक्षे ॥ ३ ॥ तव सेहप्राप्तौ निपुणं भवेत्ताहक् नैपुणं मे चित्तरूपे तोके (शिशौ) न ॥ ४ ॥ विरही आह—तव तीक्ष्णतेजसः तापदानैः अलम् ! हे विधो ! (चन्द्र) त्वया विद्धाः (पीडिताः) के प्रमोदेरन् ? ॥ ७ ॥ हे पटो ! त्वया नेत्रेण नेत्रं योजयित्वा ये न मुष्टाः, लोके ते के सन्ति ? न केपीलाश्चायः ॥ ९ ॥ दीनो विरही संस्थितः (मृतः) । हस्तेन रुद्धे रोके (छिद्रे) किं प्राणपक्षी वसेत् ? ॥ १० ॥ तत्याः (नायिकायाः) आस्ये दास्येनोपचरेः । तदास्यस्य अग्रे हे शीतगो ! (चन्द्र) ते गुणाः के ? ॥ ११ ॥ असाद्ग्रे मञ्जुन्वाथस्य उक्तिबन्धे (अनुप्रासगुम्फे), निबन्धारम् (अनुप्रासपुरकम्) न विलोक्ष्याः । नाग्रेऽनुप्रास इस्वर्थः ॥ १४ ॥

#### [ ३२ ]

अये पद्मालये! मातर्दयातः पाहि दीनं माम् । क्षणं वीक्षस्व संसारेऽद्य निःसारे निलीनं माम् ॥ १ ॥ तवाऽऽलम्बादृहं बालोऽधुना लोकं सुखं मन्ये । त्वमेवोपेक्षसे कसाद्कसाद्वैर्यहीनं माम् ॥ २ ॥ अनन्तेर्दुःखसंवर्तेर्निकामं खिन्नचित्तोऽहम् । दशं सौख्यस्पृशं मातर्दिशन्ती पाह्यधीनं माम् ॥ ३ ॥ न जानन्मार्गमेतं ते दुरन्तेऽस्मिन्भवेऽभ्राम्यम् । इदानीं त्वद्द्याऽऽधारे नयाऽऽगारे नवीनं माम् ॥ ४ ॥ भवाऽव्धो निर्भरासङ्गैस्तरङ्गैर्भान्तवान् वाढम् । न जाले पातयेमीतिविदित्वा मूढमीनं माम् ॥ ५ ॥ न जाले पातयेमीतिविदित्वा मूढमीनं माम् ॥ ५ ॥ न जुर्वीथाः कृपाऽम्भोधे! कलौ कस्याऽप्यधीनं माम् ६ सुस्क्ष्मं जीवने मात्तनं मे पुण्यं परीक्षेथाः । निरीक्षेथाः क्षणं मातः प्रपुष्यत्पापपीनं माम् ॥ ७ ॥ अनन्तेऽस्मिन्वधानेऽहं न जाने तथ्यमीमांसाम् । त्वमेवाऽऽख्याहि कर्तव्यं कृपाऽव्ये मामकीनं माम् ८ न लज्जेयं भवेतिक ते ? निमजेन्मञ्जनाथश्चेत् । अये मात्तन्येथास्त्वत्पदाऽको तावकीनं माम् ॥ ९ ॥ अये मात्तन्येथास्त्वत्पदाऽको तावकीनं माम् ॥ ९ ॥

ते मार्ग न जानन् अस्मिन्भवेऽश्राम्यम्। इदानीं तव द्याया आधारो यत्र ईटरो (अर्थाच्वद्यया प्राप्ये) आगारे नवीनं मा नय। नवीनो हि मार्ग न जानीयात्, अत एव त्वमेव मां त्वत्कृपाळभ्ये स्थाने प्रापयेत्याद्ययः ॥४॥ निर्भरः आसङ्गः आश्चेषो येषाम् (अर्थात् अतिनिषिढैः) तरङ्गः। मां मूढं मीनं विदित्वा जाले न पातयेः॥ ५॥ विद्वत्सु निकारम् (तिरस्कारम्) विन्दन्ते दर्शयन्तीत्यर्थः॥ ६॥ मे जीवने अतिस्कृमं पुण्यं न परिक्षेथाः। सूक्ष्मव-स्तुनो दर्शने तव द्वेशो मवेत्। अत एव पुष्यिद्धः पापः पीनं मां निरीक्षेथाः। इत्याद्ययः॥ ७॥ इदं कर्तव्यम् इदं कर्तव्यम्, इति अनन्ते विधिप्रपञ्चे, अदं तथ्यमीमांसां न जाने॥ ८॥ तावकीनो मञ्जनाथो यदि भवाव्यो निमजेन्तिर्दे ह्यं ते लजा कि न भवेत्?॥ ९॥

+% दोहाच्छन्दोभिरिष सेयं गीतिः प्रसिद्धा ﴾

अये पद्मालये! मातर्वयातः पाहि दीनं माम् ।

क्षणं वीक्षस्य संसारेऽद्य निःसारे निलीनं माम् ॥ १ ॥

ग्रुग्थेन्दीवरसुन्दरे नयने सिन्धुकुमारि!

यदि धत्से, दारिद्यमपि तत्र न चाऽन्तिकचारि ॥

गलत्कणयाचनालीनं विजीनं पाहि दीनं माम् ॥ २ ॥

दृष्यद्धनपतिदुर्वचननिचयनचिरनिर्वेदि ।

मम मानसमिद्मिन्दिरे! वत बहुतरपरिखेदि ॥

तव पदसरसिजरजसि यदि मानसमिदमुपयाति ।

सततमितरचिन्तनमपि प्रायः सपदि न भाति ॥

अये मथुरापतेः कान्ते! त्वमन्ते पाहि दीनं माम् ॥४॥

तत्र दारिद्यम् समीपचारि अपि न भवति । विजीनम्, क्षताऽवस्थं वृद्ध-मिति यावत् ॥२॥ दृष्यन्तो ये धनिकाः तेषां दुर्वचननिचयेन तःकालं वरा-ग्ययुक्तम् । नचिरेत्यत्र न, न तु नञ् ॥ ३॥ तर्हि इतरेषां देवानां चिन्तन-मपि प्रायो न भाति ॥ ४॥

## [३४]

भो विभो ! मम मानसे सा मञ्जुमूर्तिरुदेतु ते । दीनदुःखनिवर्हणी या सा दया समुदेतु ते ॥ १ ॥ हन्त मे अमसंततं हृद्यं विपीदित संततम् । किश्चिदश्चतु लोचनं मयि मीलिताऽखिलहेतु ते ॥ २ ॥ आश्रयोसि निराश्रयाणामुच्छ्रयोसि सुसंपदाम् ।
आलयोसि हि संविदामवदानमन्तरमेतु ते ॥ ३ ॥
दुस्तरं भवसागरं समवाप्य मज्जित मानसम् ।
पारमेतदुपेयतामुपयत्पदाऽम्बुजसेतु ते ॥ ४ ॥
तारिता भवता भवेयुरजामिलप्रमुखाः सुखम् ।
पातकी वत तादृशोहमियं द्याऽपि विभेतु ते ॥ ५ ॥
ज्ञानमस्ति न मे, समेति च नापि कापि विचारणा ।
संद्धामि पदाऽवलम्बनमंहसो जयकेतु ते ॥ ६ ॥
न सरत्यथ, नो नमस्यति, नो गृणाति, न सेवते ।
हे द्याम्बुनिधे ! तदेषा भावना न समेतु ते ॥ ७ ॥
स्थानमेकमुदीर्यसे सुरभारतीसेवाजुषाम् ।
मञ्जनाथनिवेदितं वत संनिधौ समुदेतु ते ॥ ८ ॥

मम मानसे ते प्रसिद्धा मञ्जमूर्तिरुदेतु, ते मानसे च दीनदुःखनाशिनी दया उदेतु । निवर्हणीति, छेखनी-रमणीवत् ॥ १ ॥ अमेण संततं व्याप्तम् । मीछिताऽखिछहेतु, दूरितसमस्तकारणं हेत्वपेक्षाशून्यं ते छोचनं मयि किञ्चि-दुपयातु ॥ २ ॥ संपत्तीनां त्वमुच्छ्यः (परा काष्टा) असि । संविदां ज्ञाना-नाम् । ते अवदानम् (बछम्) मे अन्तरं (मानसम्) प्राप्तोतु ॥ ३ ॥ उप-यत् प्राप्तुवत् ते पदाम्बुजमेव सेतुर्यस्य तत् एतन्मानसं पारमुपगच्छतु ॥श॥ अहंसः पापस्य विजये ध्वजसदृशम् ॥ अयं मञ्जनाथो मां न स्मरतीत्यादि॥॥॥

[३५]

अयि व्रजराज ! मुश्चसे किं माम् ? । पद्पतितं न वीक्षसे किं माम् ॥ १ ॥ अवति शिशुं दयालुरन्योपि। भवपतितं निरीक्षसे किं माम् ॥ २ ॥ तव भुवने दयालुता ख्याता। अपि दुरितैरुपेक्षसे किं माम् ॥ ३ ॥ सुबहु मयाऽस्ति वेदना सोढा। भवगहनैः परीक्षसे किं माम् ॥ ४ ॥ यदि पश्चोऽपि तारिता भवता। न यदुपतेऽवलम्बसे किं माम् ॥ ५ ॥ प्रकटय में सुमञ्जूमूर्ति ते। नयनसुखानिवहसे किं माम् ॥ ६ ॥ चरणसरोजमञ्जलाऽऽमोदैः। त्रमदयसे न मानसे किं माम् ॥ ७ ॥ न किमधुना ददासि धेर्यं मे । क्षतहृद्यं समीहसे किं माम् ॥ ८॥ अधमतमोऽपि मञ्जनाथोऽयम् । त्वद्नुचरं न मन्यसे किं माम् ॥ ९ ॥

अन्यः मार्गे गच्छंस्तटस्थोपि। मां केवलं निरीक्षसे किम्, त्रायसे किं नेत्याशयः॥ २॥ भवगहनैः संसारजालैः॥ ४॥ पशवः गजेन्द्र-व्रजगवी-प्रमृतयः॥५॥ निवर्हसे पृथकरोषि ॥६॥ मानसे मां किं न प्रमोद्यसे ॥७॥ मां किं त्वं निदीर्णहृद्यं वान्छसि ? मम हृद्यभेददशा संनिहितेत्याश्यः॥८॥ मञ्जः (स्वम्) नाथो यस्य, तथा च त्वत्स्वामिकोहं त्वद्यायोग्य ह्त्याशयः॥९॥

### [ ३६ ]

-¾: गजेन्द्रमोक्षः ५४-

अयि हे गजेन्द्रदयानिधे! गुणवारिधे! द्वुतमीयताम्। विजहासि किं करुणाऽम्बुधे! सविधेऽद्य नाथ! समीयताम्॥१॥ गजराज एष मनोहरे विजहार दिव्यसरोवरे। सह संस्फुरत्प्रमदच्छटां करिणीघटाग्रुपनीय तास् ॥ २ ॥ करकीर्णपङ्कजरेणुभिः स करेणुभिर्विहरंश्चिरम्। इदमध्यमेष गतो ह्यभूदनुभूय तद्रमणीयताम् ॥ ३॥ पयसीह कोऽपि दुरुद्धरो मकरोऽङ्गिमस्य समाक्षिपत् । अथ तौ महामकर-द्विपौ द्वतुर्मिथो द्मनीयताम् ॥ ४॥ मकरो महाप्रवलो जले स बलेन दन्तिनमाहरत्। करुणां दशामुपगच्छता करिणाऽथ किं नु विधीयताम् ? ॥ ५॥ सुहृदोऽथ भीतहृदोऽद्रवन् , करिणीषु किंकरणीयता । अवशोऽधुना भृशगद्भदो द्विरदो दधौ भवदीयताम् ॥ ६ ॥ हृदि चिन्तयंश्वरणोत्पलम् , कमलं करेण विनिक्षिपन् । करुणं जुहाव-"जगत्पते ! त्वरितेन नाथ समीयताम् ॥ ७॥ अयि नाथ! यामि जलान्तरे मकरेण निर्मिथेतोऽन्तरे। अयि हे परेश ! करेण मे ह्यवलम्बनं प्रतिदीयताम् ॥ ८॥" गजपुङ्गवस्य सर्वेदनं करुणं निशम्य निवेदनम्। निजलोकतस्त्वरितोऽभ्यया द्विरदेऽवयान् दयनीयताम् ॥ ९ ॥ अयि नाथ सम्प्रति पश्य मां विषमामवेहि द्शामिमाम्। पतितस्य किं नु भवाऽर्णवे करलम्बनं न विधीयताम् ?।। १०।। मथितोऽसि वासनयाऽनया, व्यथितोसि नाथ निरन्तरम् । अधुना तु कञ्जरुचिस्पृशा करुणादृशा परिचीयताम् ॥ ११ ॥ अपि दीनमेनमवेर्हरे ! वत मञ्जनाथिशरोऽन्तरे । करपञ्चवस्तु न चेत्क्षणं पदपञ्चवोऽपि निधीयताम् ॥ १२ ॥

गजेन्द्रोपरि दयानिधे ! ॥ १ ॥ संस्फुरन्ती प्रमदच्छटा (हर्षच्छिदिः) यसाः तां करिणीघटाम् (समूहम्) सह उपनीय ॥ २ ॥ करेण (शुण्डया) कीणाः पङ्कजपरागा याभिः । तस्य (हृदस्य) रमणीयतामनुभूय ॥ ३ ॥ गजस्य दम-नीयो मकरः, मकरेण च दमनीयो गज इति मिथो दमनीयतां दघतुः ॥॥॥ किंकरणीयता किंकरणीयं यासां तद्भावः (किंकतंव्यता) । भवदीयताम् त्वद्भ-क्तताम् ॥ ६ ॥ सचेदनम् वेदनासहितम् । द्विरदे दयनीयताम् अवयान् (जानन्) अभ्ययाः आगतोऽभूः ॥ ९ ॥ कञ्जरुचिरपृशा कमलशोभाधारिण्या ॥ ११ ॥ दीनम् एनम् (मञ्जनाथम्) अवेः रहोः ॥ १२ ॥

[ ३७ ]

भूयात्प्रभोऽधुना तु दया दीनदुर्जने ।
किं वा विलम्बसे मम सौभाग्यसर्जने ॥ १ ॥
नानाविधैर्न धैर्यमहो तापसंचयैः ।
दश्चे दयानिधान ! भृशं भूरिभर्जने ॥ २ ॥
पश्याऽप्रतोऽयमेति यमो मां विकर्पयन् ।
हा हन्त याति धैर्यमिदं तीव्रतर्जने ॥ ३ ॥
संतोषमाप्य चित्तमिदं शान्तिमेतु मे ।
संतापितो अमामि सदा संपद्र्जने ॥ ४ ॥
अग्रम्यामि मृह एष महाघोरसंकटे ।
कसादुपेक्षसेऽद्य ममोन्मार्गवर्जने ॥ ४ ॥

वीक्षस्य दीन एप कियत्क्रन्दते चिरात् । कस्माच्छृणोपि नाथ विपद्धोरगर्जने ॥ ६ ॥ संतापितस्य दीनद्शां किं न वीक्षसे । यातासि किं प्रसादमस्रनां विसर्जने ? ॥ ७ ॥ हे नाथ मञ्जनाथिममं न्यकरोपि किम् । सैषोस्ति चक्रवर्तिसमो दुष्टदुर्जने ॥ ८ ॥

दीने दुर्जने च (मिय) ॥ १ ॥ सांसारिकेऽसिन् संतापकृतभर्जने दह्ये द्रायो भवामि ॥ २ ॥ मम विपत्तीनां घोरं गर्जनं परितो भवति, तस्य कोला-इले मम क्रन्दनं कसााच्छृणुया इत्याशयः ॥ ६ ॥ मम असूनां (प्राणानाम्) विसर्जने त्वं प्रसादं यातासि (गमिष्यसि) ? ॥ ७ ॥ दुष्टे दुर्जने च लोकेऽयं चक्रवर्तिसदशोऽस्ति । अत एव चक्रवर्तिनस्तिरस्कारो नोचितः । चक्रवर्तित जात्यां प्रसिद्धस्य सूचनेति तु लोकानां श्रम एव ॥ ८ ॥

## [ ३८ ]

-¾ सुवन्तपदस्याऽन्त्यानुप्रासः ५४-

अये कामये नाथ किश्चिद्द्यं ते। क्षणं देहि दीनेऽनुकम्पाठवं ते॥१॥ अहो मे वहोः कालतो लालसेयम्। कदाऽऽलोकयेयं पदाऽम्भोरुहं ते॥२॥ क्षणं वीक्ष्यतां नाथ दीना दशा मे। धरायां विलोठामि हा संमुखं ते॥३॥ न किं वैद्य! संवीक्षसे रुग्णमेतम्। वराकश्चिरादागतोऽयं गृहं ते॥४॥

चिरं चिन्तया किं तयाऽहं न दृये। प्रभो ! हन्ति या दीनमेनं जनं ते ॥ ५ ॥ प्रभो भासि सर्वस चित्ताऽन्तराहे। किमालेखये दुःखमेतिचरं ते ॥ ६ ॥ वलं धर्मकर्मादि केपांचन सात्। अलं केवलं मेऽनुकम्पावलं ते ॥ ७॥ यमाहुर्यमाद्रश्रणं दूरमास्ताम्। त्रभो प्रार्थयेऽहं क्षणं वीक्षणं ते ॥ ८॥ कथं वा हरेऽहं हरे! मन्दकर्मा। सरोजप्रभामोचनं लोचनं ते ॥ ९ ॥ लभेताऽञ्जसा मृढचेता नु मादक् ?। लभन्ते बुधाः संविदन्ते पदं ते ॥ १०॥ अहं पातकी ख्यातकीर्तिर्जनानाम्। परं किं दयाब्धेर्दयाऽयाल्लयं ते ॥ ११ ॥ प्रभुः पातकान्येक्ष्य चित्रायितोऽभृत् । अये मञ्जनाथ ! प्रभावो ह्ययं ते ॥ १२ ॥

इयं छाछसा ॥ २ ॥ एतहुः खं ते किम् आलेखयेयं सूचयेयितसाशयः ॥६॥ दुष्करो यमः (यमनं दमनम्) यस्य तसाद्यमात् ॥ ८ ॥ हैं हरे! मन्द्रकर्माऽहं ते लोचनं कथं हरे (मदिममुखमाकर्षयेयम्)॥ ९ ॥ मूहो माहशक्षीऽहं ते लोचनं कथं हरे (मदिममुखमाकर्षयेयम्)॥ ९ ॥ मूहो माहशक्षी एदं लभते नु (किम्?), नैवेद्यर्थः । बुधाः संविद्नते (तस्वज्ञानसान्ते) ते पदं लभते ॥ १० ॥ अहं प्रसिद्धः पातकी अस्मि, परं द्यासागरस्य ते कि द्या, लयं याता ? न लुसेत्याशयः ॥ ११ ॥ प्रभुस्ते पातकानि दृष्ट्वा चिकतोऽभूद्यं ते प्रभावः ! धन्योऽसि !!॥ १२ ॥

[ ३९ ]

नानुगृह्णासि, न किं पासि विभी दीनं माम्?। किं न जानन्त्रिप जानासि विभो दीनं माम्।। १।। पश्य मे दीनदशामद्य दयालो ! किश्चित । किं प्रगल्भोऽपि न पुष्णासि विभो दीनं माम् ॥ २॥ कर्मवन्धेन निवद्धोऽसि महामृढोऽहम् । किं पुनर्मोहतो बधासि विभो दीनं माम् ॥ ३॥ नाऽवलम्वं ददसे किं विलम्वेन फलम् ?। किं न कारुण्यतो गृह्णासि विभो दीनं माम् ॥ ४॥ हन्त सन्तापपरो भूरि रमे संसारे। कि मुघा मायया मश्नासि विभो दीनं माम् ॥ ५॥ कोसि, कुत्रासि, कथं लभ्यसेऽहं नो जाने। किं न तत्त्वेन समाख्यासि विभो दीनं माम् ॥ ६॥ द्र्भनं नो द्द्से, वैषयिकैमींहयसे। मृहमालक्ष्य विमुष्णासि विभो दीनं माम् ॥ ७॥ पाद्मुद्राऽङ्कनतो मौलिमिमं मुद्रय मे । किं विमोहेन विमृहासि विभो दीनं माम् ॥ ८॥ मूर्तिमेतां मधुरां किं न हरे! दर्शयसे ? दीननाथोपि न किं यासि विभो दीनं माम् ॥ ९॥ ज्ञानशून्योपि चिरादच गुणान् गायति ते । मञ्जुनाथोपि, न विजहासि विभो दीनं माम् ॥ १०॥ किं न अनुगृद्धासि (अनुग्रहं करोषि ?) ॥१॥ प्रगरमश्चतुरः ॥ २ ॥ ददसे 'दद दाने'॥ ४॥ वैषयिकैः विषयसम्बन्धिमः प्रपञ्चैः॥ ७॥ तव चरण-चिह्नस्याङ्कनेन में मस्तकं चिह्नितं कुरु। विमृद्गासि मर्दयसि॥ ८॥ मां किं न यासि, रक्षणार्थं मां किं नोषगच्छिसि॥ ९॥ मञ्जनाथो ज्ञानशून्योपि ते गुणानद्य गायति, अत एव न विजहासि त्वमिष न सजिसि॥ १०॥

[ ४० ]
अये गिरीन्द्रनिन्द्रनीश ! नन्द्यस्य माम् ।
अये शशाङ्कशोभिभाल ! पालयस्य माम् ॥ १ ॥
जाता नितान्ततान्तता संतापितस्य मे ।
पीयूपप्रपोषतः संतोषयस्य माम् ॥ २ ॥
याचे न चेतसा भवन्तमीहिताऽन्तरम् ।
हशा द्यास्पृशा तु तत्संभावयस्य माम् ॥ ३ ॥
यदा पशुर्विशांपते ! भवताऽधिरुद्यते ।
तदा पदाग्रदानतः संमानयस्य माम् ॥ ४ ॥
भवान् भवाऽनुकीर्तने ख्यातिस्रिलोचनः ।
एकेन लोचनेन तु प्रनिभालयस्य माम् ॥ ५ ॥
जाने भवन्तमद्रिजाजाने ! ममाऽऽश्रयम् ।
मा मा निराशतां प्रदाः परिवारयस्य माम् ॥ ६ ॥

मा मा निराशता अदाः पार्वारपल नाम् ॥ र ॥ र चित्तेन अहम् ईहितान्तरम् (अन्यद् वाञ्चितम्) न याचे ॥ ३ ॥ हे भव ! कीर्तनकथायां भवान् त्रिलोचनः प्रसिद्धः । प्रतिभालयस्व विलोकय ॥ ५॥ महां निराशतां मा प्रदेहि । मां परिवारयस्व ( निजं परिवारम् 'सेवकम्' कुरु)॥ ६॥

अहो शम्भो ! भवेतिंक भो ममैवार्थे विलम्बोऽयम् ?। समुद्धारेच्छया शीघ्रं पुरारे ! तेऽवलम्बोऽयम् ॥ १॥ कियद्धान्यामि भो भूमन्! भवेऽसिन्भूरि भीतोहम्।
अहो भूतेश! किं कुर्वे, भवाऽध्वा भूरिलम्बोऽयम्॥ २॥
मनोमोहाय जायन्ते जगद्धस्तूनि पर्यन्ते १।
अहो मे लोलुपस्थाऽग्रे धृतोऽभूतिंक करम्भोऽयम् १॥ ३॥
बहिर्जानन्ति मां सन्तम्, हृदन्तं केऽपि नेक्षन्ते ।
अहो किं दर्शयेदग्रे दुरन्तं दुष्टदम्भोऽयम्॥ ४॥
विभो वीक्षस्य चिन्ताऽसौ न किं ताबहुरन्ता मे ।
अहो लग्नो हृदन्ते मे न कृन्तेर्तिक कलम्बोऽयम् १॥ ४॥
अहो भूतेश भुक्तेभ्यो न भोगेभ्यो विरज्येऽहम् ।
कथं मुश्रेनमुखाऽऽयातं तृषाऽऽतीं मिष्टमम्भोऽयम् ॥ ६॥
मुखं मोदेत मेदिन्यां सनाथो मञ्जनाथोऽयम् ।
भवेद्भूतेश! भावत्को दयालेशोऽद्य श्रम्भोऽयम् ॥ ७॥

शीघ्रं समुद्धारेच्छया अयं तेऽवलम्बः (अभूत्)॥ १॥ भवमार्गः अति-लम्बः (दीर्घः)॥२॥ पर्यन्ते परिणामे । करम्भो द्धिमिश्रसक्तुः । 'ल्योत्स्नाक-रम्भमुद्रम्भरयश्रकोराः' मुरारिः ॥३॥ किं दुरन्तम् (दुष्परिणामम्) दर्शयेत् ॥४॥ हृदन्ते लप्तः कलम्बः (बाणः) किं न कृन्तेत् ? इयं चिन्ता बाणसद्द-शीत्यात्रयः ॥५॥ अयं तृषार्तो मुखागतं मिष्टम् अम्भः कथं मुञ्जेत् ? ॥ ६॥

## 

वन्दामहे महेशपदाऽम्भोजमुङ्बलम् । सेवामहे महेशपदाम्भोजमुङ्बलम् ॥ १ ॥ संतापितस्य तापहरं किश्चिद्स्ति चेत् । बुध्यामहे महेशपदाम्भोजमुङ्बलम् ॥ २ ॥ लीयेत लाभलोभलवोऽप्यान्तरस, चेत्।
विन्दामहे महेशपदाम्भोजमुङ्गलम् ॥ ३ ॥
यायाद्यमोऽपि मौनमहो नम्रमौलि, चेत्।
अर्चामहे महेशपदाम्भोजमुङ्गलम् ॥ ४ ॥
संसारसागरस्य महापोतमाततम् ।
श्लावामहे महेशपदाम्भोजमुङ्गलम् ॥ ५ ॥
एतावदेव देव! सदाऽभ्यर्थयामहे ।
पत्थाम हे महेश ! पदाम्भोजमुङ्गलम् ॥ ६ ॥
गर्वोद्धरं कदापि न याचामहे नरम् !
याचामहे महेशपदाम्भोजमुङ्गलम् ॥ ७ ॥
कान्येषु मञ्जनाथ न नः स्पर्द्धया फलम् ।
वीक्षामहे महेशपदाम्भोजमुङ्गलम् ॥ ८ ॥

संतापितस्य तापहरं यदि किञ्चिद्स्ति, तर्हि तत् शिवपदाम्भोजं बुध्या-महे॥२॥ यदि शिवचरणं विन्दामहे तर्हि चित्तस्य छोभलेशोपि छुप्येत ॥३॥ नतमस्तकं यथा स्थात्तथा यमोपि मौनं यायाद्यदि वयं शिवचरण-मर्चामः॥४॥ आततम् विस्तृतम्॥ ५॥ हे महेश! ते पदाम्भोजं पश्याम। लोद्द ॥६॥ नरम् (नरात्, अविवक्षायां द्वितीया) न या-चामहे अपि तु पदाम्भोजम् (पदाम्बुजात्) अभीष्टं याचामः॥ ७॥

->ं भवाऽटवी ५ं≪-

[ 83 ]

अहो कं वाऽऽश्रयेयं दीनवन्धो ? । खदुःखं कं वदेयं दीनवन्धो ? ॥ १ ॥

महाघोरे घनेऽहं काननेऽसिन्। वद त्वं कं भजेयं दीनवन्धो ॥ २ ॥ वनाऽग्निः सर्वतो मे संवृतोऽयम् । अहो कुत्र द्रवेयं दीनबन्धो ? ॥ ३ ॥ पथि श्रान्तो नितान्तोत्पीडितोहम्। कथं शानिंत बहेयं दीनबन्धो ॥ ४ ॥ प्रभो ! भ्राम्यामि दिङ्मुढोऽतिवेलम् । कथं मार्ग जुपेयं दीनवन्धो ॥ ५ ॥ अहो वन्यद्विपो मामेति हन्तुम्। वटेऽसिन्नापटेयं दीनवन्धो ॥ ६ ॥ द्वतं शाखां प्रगृह्याऽऽलम्बितोहम् । परं कूपस्तलेऽयं दीनबन्धो ॥ ७ ॥ अधः कूपो, द्विपोयं संमुखे मे । कथं शाखां त्यजेयं दीनवन्धो ॥ ८॥ परं शौद्रस वृक्षाद्विन्दवो मे । मुखे ह्यायान्त्यमेयं दीनवन्धो ॥ ९ ॥ इमां शाखामपीमौ मुषकौ द्वौ। छुनीतः, किं चरेयं दीनवन्धो ? ॥ १० ॥ क भो गच्छामि ? कुर्वे किं प्रभो मे ?। त्वमेवाऽऽख्याह्यपेयं दीनबन्धो ! ॥ ११ ॥ विहाय त्वां कमन्यं मञ्जूनाथम् । वटेऽसिन्नारटेयं दीनबन्धो ! ॥ १२ ॥

पिश्रान्तः मार्गचलनिवतः ॥ ४ ॥ जुषेयं प्राप्तुयाम् ॥ ५ ॥ आपटेयम् आगच्छेयम् ॥ ६ ॥ परं वटवृक्षात् क्षौद्रस्य मधुनो बिन्दवो मे मुखे अमेयम् (अपरिमितं यथा तथा) आयान्ति ॥ ९ ॥ उपेयम् उपगन्तव्यम् (शर-णम्) त्वमेव आख्याहि ॥ ११ ॥ मक्षुं त्वां नाथं विहाय, अस्मिन् वटवृक्षे, अन्यं कम् आरटेयम् आह्वयेयम् ॥ १२ ॥

### [ 88 ]

अमन्तं भूरि संसारे मुरारे पाहि दीनं माम् । पदाक्ने ते विलोठन्तं द्वतं संयाहि दीनं माम् ॥ १॥ मुहुः क्विश्वाति चिन्ताऽसौ समन्तादाकुलीभृतम्। ततोपि त्रीडयत्येषा महत्त्वाऽऽशा हि दीनं माम्॥ २॥ न द्वे दुर्जनाऽऽलापैः, परासूये न संतापैः। चिरायोपेक्षणं ते वाधते संदाहि दीनं माम् ॥ ३ ॥ न भाग्यं तादृशं यत्ते विलोके रूपसौभाग्यम्। थिनोति ध्यानसौख्यं ते सुधासंवाहि दीनं माम् ॥ ४ ॥ न दैन्याद्यते चित्तम्, न वित्तं स्तूयते भूरि। अधैर्यं किन्तु संघत्ते सदा संनाहि दीनं माम् ॥ ५ ॥ अविश्रान्तं प्रतीक्षातो नितान्तं श्रान्तचित्तोहम् । द्यालो दक्सुधाऽऽसारैर्नवं निर्माहि दीनं माम् ॥ ६ ॥ श्चतीनां भूरिभूतीनां विकल्पेदिंग्विमृढोहम् । कथंकारं विलोके त्वां मनागाच्याहि दीनं माम् ॥ ७ ॥ कृपापीयूषलेशार्थं प्रयखन् दूयमानोंऽहम् । निलीनं द्वारदेशे ते न प्रत्याख्याहि दीनं माम् ॥ ८॥ क० नि०३०

दयामालम्ब्य ते भूमन्! सनाथो मञ्जनाथोयम्। इदानीं त्वद्वशोऽहं पाहि मा वा पाहि दीनं साम्॥ ९॥

सुधासंवाहि अमृतप्रवाहकं ते ध्यानसुखमेव मां धिनोति प्रीणयति ॥ ४॥ वित्तम् अधिकं न स्त्यते, वित्तार्थमेव बहुलं प्रयासो न क्रियत इत्याशयः । परम् संनाहि सर्वदा सज्जम् अधेर्यं मां संघत्ते आश्रयति । त्वं मम कामवस्थां करिष्यसीत्यधेर्यं सदा मे तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ५॥ दृष्टिसुधाद- पंणेन दीनं मां नवीनं कुरु, मम संसारपरिश्रमं छिन्धीत्याशयः ॥ ६॥ मृरिशाखानां वेदानां विकल्पैः ॥ ७॥ प्रयत्यन् प्रयासं कुर्वन् ॥ ८॥

[ 84 ]

दयालो ! किमालोकसे निःस्पृहम् । चिरं च्याकुलो हन्त लोठाम्यहम् ॥ १ ॥ न किं वीक्षसे नाथ दीनाननम्। चिरं चिन्तया हन्त दैन्याऽऽवहम् ॥ २ ॥ खरैरश्रुपूरैर्निरुद्धे दशौ। कथं नाम शोके विलोके त्वहम् ? ॥ ३ ॥ सुहत्सूनुसंबन्धिनोऽप्यद्य माम्। विमुश्रन्ति भूमौ गतं निःसहस् ॥ ४ ॥ न कंचित्सहायं विलोके विभो !। क मो दर्शयिष्यामि चित्ताऽऽग्रहम् ? ॥ ५ ॥ मतेदींनबन्धो ! न गन्धोस्ति से । सदा मन्दकर्माणि कुर्वेऽन्वहम् ॥ ६ ॥ कथं पुण्यमन्वेषये जीवने । इदं दुष्कृताऽनन्तद्विऽदहम् ॥ ७ ॥

# इदानीं प्रभो मञ्जनाथोद्धृतिम् । दयालोस्तवैवाऽद्य हस्तेऽवहम् ॥ ८॥

यदा कश्चित्सहायक एव नास्ति तर्हि चित्तस्य आग्रहम् (अभिनिवेशम्) कुन्न दर्शयिष्यामि ? न कुन्नापीत्यर्थः ॥ ५ ॥ मम बुद्धेर्लेशोपि नास्ति, अत एव बुद्धिश्चन्यः प्रतिदिनं मन्दकर्माणि कुर्वे ॥ ६ ॥ इदं (पुण्यम्) पाप-रूपे अनन्ते दावे (वनाशौ) अदहम् ॥ ७ ॥ मञ्जनाथोद्धारस्तव हस्त एवास्ति ॥ ८ ॥

### [ 88 ]

हंही मुकुन्द मामही दीनं न पासि किम ?। दीनं द्यानिधे तवाऽधीनं जहासि किम् ? ॥ १ ॥ आकण्ठमग्रमेनमहो मोहसागरे। हित्वा दयावतार विद्रे प्रयासि किम् ॥ २ ॥ बद्धोऽस्मि पूर्वसेव पुराकर्मवन्धनैः। तस्योपरि प्रभोऽद्य विमोहं ददासि किम्?॥ ३॥ आन्तो अमामि भूरि विभो ! कर्मकानने । मायामरीचिकां पुनर्मृढे दधासि किम् ॥ ४ ॥ चित्तेन चिन्तयैव चिरादार्त्तराचिता । प्रेमाऽम्मयेन नाथ न चेमां छनासि किम्।। ५॥ नेमां रुणितस, मोहिनी मायाऽस्ति संमुखे। क्रुपाऽन्तिकेऽन्धमेनमपास्याऽपयासि किम् ? ॥ ६ ॥ चित्ताऽन्तरे जनस्य निवासं करोषि चेत् । चित्तस्य वेदनां तदा मे नाऽवयासि किम्?॥ ७॥ पश्याऽद्य दयादृष्टये द्वारे छुठामि ते ।
पश्यन्निप प्रभोऽद्य न पश्यन्निवाऽसि किम् ॥ ८ ॥
तापेन भूरितापितो लोठामि भूतले ।
हंहो दयानिधान १ दयां नोपयासि किम् १ ॥ ९ ॥
दीनोपि तावकोऽसि विहीनोपि साधनैः ।
मामद्य मञ्जनाथ विमोहैः प्रमासि किम् ॥ १० ॥

मोहसागरे आकण्ठमग्नम् एनम् (माम्)॥ २॥ पूर्वकृतकर्मणां बन्धनैः ॥ ३॥ आन्तो अमामि, कर्तन्येषु अमयुक्तोहं कर्मवने आम्यामि ॥ ४॥ चित्तेन चिन्ताद्वारा (चिन्तां कृत्वा कृत्वा) चिरात् पीडा आचिता (संचिता), इमाम् (पीडाम्) प्रेमवर्षया किं न छुनासि ॥ ५॥ कूपस-मीपे अन्धम् एनम् (माम्) अपास्य त्यक्त्वा किमर्थं गच्छिस । माया कूप-सदृशीत्यर्थः ॥ ६॥ विमोहैः मां किं प्रमासि, विमोहानुत्पाद्य तद्वारा मां किं परीक्षसे इत्याशयः ॥ १०॥

## [ 88 ]

दोषं ददासि चेद्विभो ! चित्तं तदा व्यकारि किम् ? ।
पुण्यं परीक्षसे प्रभो ! बुद्धिनं सा व्यतारि किम् ? ॥ १ ॥
जाने प्रभो त्विद्च्छ्या लोकोऽखिलं विचेष्टते ।
हांहो दयानिधे तदा दोषो मम व्यचारि किम् ॥ २ ॥
स्वामिन् ! ममैनसामहो संख्यां कथं करिष्यसे ।
सेयं परार्द्वपूरिणी पूर्व प्रभो ह्यकारि किम् ॥ ३ ॥
पूर्व त्वजामिलादयस्नाता त्वया दयावशात् ।
अस्तत्कृते दयानिधे सेयं दया न्यवारि किम् ॥ ४ ॥

पापीति मां कथं त्यजेर्वादं भजे दयानिये!
पृच्छाम्यहम् 'पुरा त्वया पापी न वोद्धारि किम्?' ॥ ५ ॥
नाहं विशेषलम्पटो बाढं पटो! परीक्ष्यताम् ।
किन्तु प्रलोभनैः प्रभो! ज्ञानं मम त्वहारि किम्॥ ६ ॥
स्वामी स मञ्जनाथ ते स्तोकं न दोषमीक्षते।
पुण्यैः प्रसन्नताऽथ चेद्दानं दयाऽनुसारि किम् १ ॥ ७ ॥

'त्वं पापान्याचरसीति' महां त्वं दोपं ददासि, तिहं हिद स्थितेन त्वया सम चित्तं किं व्यकारि ? (विकृतं कृतम् ?), सा बुद्धिः (पुण्यानुसारिणी) किं न व्यतारि ? (अदायि) ॥ १ ॥ एनसां पापानाम् । सेयं (संख्या) परार्द्धपरिणी परार्द्धपर्यन्ता किसित्यकारि ? मम दोषाः परार्द्धसंख्यातोऽप्यिकाः, अत एव संख्याऽभावात्परिमाणं कथं भवेदित्याशयः ॥ ३ ॥ पापीति कृत्वा मां कथं त्यज्ञिस, हे द्यानिधे अहमस्मिन्विषये वादं करोमि ! 'किं त्वया कश्चित्पापी न उद्धारि (उद्धृतः) ?' यदि पूर्वं पापी उद्धृतसिं अहं किमर्थं त्यक्तो भवेयमित्याशयः ॥ ५ ॥ प्रलोभनेमम ज्ञानं किसित्यहारि ? ॥ ६ ॥ स स्वामी दोषं स्तोकमि नेक्षते । यतः—यदि पुण्यैः प्रसन्तता तिं द्यानुसारि किं दानं जातम् ? यदि पुण्याऽभावेपि कृपा भवेत्तदैव दयाऽनुसारं दानमित्याशयः ॥ ७ ॥

[ ४८ ]
हरे ! संतरेद्धाग्यनौका ममेयम् ।
क्षणं क्षेपणी स्याद्दया चेत्तवेयम् ॥ १ ॥
भवाऽन्धिस्तु कङ्कोलमालाऽऽकुलोयम् ।
महाजर्जरा नाथ नौका ममेयम् ॥ २ ॥
ततोऽप्यद्य विद्योतते नैव भास्तान् ।
घटा चोत्कटा व्योम्नि विस्फूर्जितेयम् ॥ ३ ॥

न पश्यामि मार्गं निरुद्धोऽन्धकारे । विचारेण हीनाऽतिदीना दशेयम् ॥ ४ ॥ महासागरे दुस्तरे वाति वायौ। मिमङ्कुस्तरिदोंलते चश्चलेयम् ॥ ५ ॥ अमीणां अमिर्भूरि भीतिं विधत्ते । न जाने कदाऽनेन लीयेत सेयम् ? ॥ ६ ॥ इदानीं न मे शक्तिरस्याः प्रवाहे । क्षणादेव हे देव मग्नो भवेयम् ॥ ७ ॥ न वीक्षेऽधुना त्वां विना रक्षकं मे । हृदन्तःस्थितं त्वां किमावेदयेयम् ? ॥ ८ ॥ इदानीं तु हे नाथ नेत्रे निबद्धे। निरुद्धेयमत्रैव नौः किं चरेयम् ? ॥ ९ ॥ दशा मञ्जनाथं क्षणं वीक्षसे चेत् । निमन्नोपि कामं हरे! संतरेयम् ॥ १० ॥

क्षणार्थं तव दया यदि क्षेपणी (नौकादण्डः 'बह्री') स्यात्तर्हि मम भाग्यरूपा नौका संतरेत्॥ १॥ मिमंक्षुः मज्जनाऽऽशङ्काग्रस्ता तरिः दोलते आलोहिता भवति । आशङ्कायां सन्॥ ५॥ अमीणाम् (जलावर्तानाम्) अमिर्श्रमणम् । अनेन आवर्तअमणेन ॥ ६॥

## [ 88 ]

उपेक्षयाऽलम्, जहासि कालम्, हृतं न किं पासि भो विभो माम्?। सुधामये! कामयेऽनुकम्पां सुधाऽवजानासि भो विभो माम्।।१॥ तवाऽवलम्बेन निर्भयोहम्, न वा विलम्बेन लाममीक्षे। समन्ततो व्याधिसंततोहम्, कुतो न गृह्णासि भो विभो मामृ ? २ अयेऽवलोकस्व वन्धवाधाम्, ममाऽपराधांस्तु माऽनुमासीः। द्याऽब्धिराकर्णितो मया त्वम् , कथं विमृद्रासि भो विभो माम् ३ निरन्तरं वाधते विचिन्ता दुरन्तसंतापसंकुलं माम्। किरन्तमश्रूणि दुःखदूनं कथं न पुष्णासि भो विभो माम् ? ॥ ।।।। त्रिलोकलक्ष्मीललाममूर्तिर्विलोकनीयोऽसि लोकपालैः। अकिञ्चनं माययाऽनया ते कथं नु मुष्णासि भो विभो माम्।।५॥ अमननेकासु भूमिकासु श्रमं कियन्नाथ धारवेऽहम्। न पारये हन्त पालयेथाः कियद्विमशासि भो विभो माम् ॥६॥ क यामि, किं वाऽऽचरामि, कीद्यभवामि, कसै निवेदयामि। कथं विलोठामि ते पदाऽङ्मे, न किं त्वमाख्यासि भो विभो माम् ७ विशीर्यते देहसन्धिबन्धो, न दीनबन्धो ! सहे निबोद्धम् । न चेतना चेष्टतेऽधुना किं न वाऽनुगृह्णासि भो विभो माम् ॥८॥ न कोपि मार्गाऽववोधको मे, भवन्निकेतं वदेतु को मे ? व्यथाशतैराकुलं किलेमं वृथा निगृह्णासि मो विमो माम्।। ९॥ सुमञ्जुना ते गुणेन भूमन् ! स मञ्जुनाथोऽद्य निर्भयोयम् । विना भवन्तं न वेद्यवन्तं पुनर्न किं पासि भो विभो माम्?॥१०॥ उपेक्षां मा कुरु, कालं जहासि वृथैव उद्धारकालं मे यापयसि । अवे ! (हरे) अहम् अनुकम्पां सुधाम् (द्यामृतम्, व्यस्तरूपकम्) कामवे। अवजानासि तिरस्करोषि ॥ १ ॥ मम सांसारिकबन्धनानां बाधाम् अवली-कस्त ॥ ३ ॥ अकिञ्चनं (दीनम् ) मां मायया कथं मुणासि प्रतारयसि । लोकपालैरपि दर्शनीयस्य ते इदं नोचितमित्याशयः॥ ५॥ अनेकासु भूमि- कासु (अनेकेषु जन्मस्त्रित्याशयः)॥ ६॥ देहसन्धीनां बन्धो विशीर्थते, मम देहो विशीर्णप्राय इत्यर्थः। मम चेतना न चेष्टते, मम चैतन्यं नास्ती-त्याशयः॥ ८॥ निगृह्णासि दमयसि॥ ९॥

### [ 40 ]

अयि नाथ दयादृष्टिं तव देहि दयालो ! मे । विद्धासि तिरस्कारं किल केन कृपाली! मे ॥ १॥ आन्तोऽसि भृशं भूमन्! अमभूरिभवाऽरण्ये। अधुना तु वनान्तेऽसिन् भव नाथ निभालो से ॥ २॥ मम मन्दकृतिस्तोमो बत बीजमभूत्पूर्वम् । कृतकर्मतरुः सोयम्, अधुना तु विशालो मे ॥ ३॥ अयि नाथ गजेन्द्रेऽभुद्भवदीयदया पूर्वम् । अधुना तु द्यासिन्धों वद केन करालों में ? ॥ ४ ॥ लोठामि भृशं भूमौ दीनोऽयमहं त्वग्रे। निद्रासि कथङ्कारं ननु शेपशयालो ! मे ॥ ५ ॥ विद्धासि द्यादृष्टिं यदि किञ्चिद्पि स्वामिन्। न हि नाथ मयं किश्चित्कलयेद्पि कालो मे ॥ ६ ॥ यदि कष्टमये काले न करोपि कराऽऽलम्बम्। तव भूरिकृपाऽऽलोकैः किमकारि कपालो मे ? ॥ ७ ॥ भृशमन्यजनप्रीत्यै सुरशाखिचयोऽप्यास्ताम् । व्रजभूमिभवो भृत्यै भवतात्स तमालो मे ॥ ८॥ अयि नाथ न नाथेऽन्यत्, परमस्तु भवचित्ते । बत मञ्जलनाथोऽयं चपलोपि च बालो मे ॥ ९ ॥

अमबहुले भवाऽरण्ये। हे नाथ मे निभालः (निभालयतीति निभालः, निरीक्षकः) भव॥२॥ मम मन्द्रकार्यसमूहः पूर्वं वीजरूपेऽभवत्। अधुना मे कृतकर्मरूपः तरुः विशालो जातः, वीजरूपेण स्थितं मन्द्रकृत्यं विशालतरु- रूपे परिणतमिलाशयः॥ ३॥ मे (मदर्थम्) केन करालः (कूरः) असि ॥ ४॥ दीनस्य भूमो लोठनं पश्यन्नपि हे मम शेषशायिन्! त्वं कथं निद्रासि ? एवं करुणसमये निद्रा नोचितेत्याशयः॥ ५॥ यदि कष्टकालेपि करालम्बनं न द्दासि, तिहं तव कृपाकटाक्षेः किं मे कपालः अकारि ? ('क्या हमारा सिर किया' इति लोकोक्तिः)॥ ७॥ अपि अन्यजनानं तोषार्थम् कल्पवृक्षसमूहो सृशमस्तु। मम कल्याणाय तु व्रजसूमिजातस्त मालवृक्षः (श्रीकृष्णः) अस्तु। रूपकातिशयोक्तिः॥ ८॥ नाये आशासे॥ मञ्जुनाथश्चपलोपि मे बालः अस्तीति भवचित्तेऽस्तु॥ ९॥

# [ ५१ ]

+%( नैवप्रचलितगीतिः ﴾अ

भयभीतमेनमालोक्य स मामविता भविता वनमाली मे ।
भृशमन्धकारिभववीथिपथे सविता भविता वनमाली मे ॥१॥
आम्यामि भूरि संतापभृतो अवनेषु नेह मिलितो खविता ।
तप्तस्य भूरिकारुण्यसुधास्त्रविता भविता वनमाली मे ॥ २ ॥
नजु कस्य पुरो वाचाभरेण याचामि दैन्यचिन्ताकरेण ।
संसारघोरसंतापलेशलविता भविता वनमाली मे ॥ ३ ॥
धनगर्वमत्त्रधनिकाऽऽलयेषु लिप्साभरेण घनपङ्किलोऽसि ।
कारुण्यपूरपीयूषभरात्पविता भविता वनमाली मे ॥ ४ ॥
यदि मञ्जनाथस्रिक्तं मता कविताप्रबन्धमाधुर्यविदाम् ।
कीर्तिप्रसारसौभाग्यसारसविता भविता वनमाली मे ॥ ४ ॥

१ ''बतला दिया कमलीवालेनै" इतिवत्।

एनं मां भयभीतमालोक्य स (दयालुत्वेन प्रसिद्धः) वनमाली, में अविता (रक्षकः) भविता भविष्यति । अन्धकारयुक्ते भववीथेः मार्गे वन-माली में सविता (सूर्यः) भविष्यति, भवमार्गे श्रीकृष्ण एव में मार्गद्धिको भविष्यतीत्माश्यः॥ १॥ तसस्य (मे कृते) कारूण्यसुधायाः स्वविता (स्नावकः) ॥ २॥ दैन्यचिन्ताकारकेण वाणीभरेण कस्य जनस्य पुरो याचामि? लविता (लेदकः)॥ ३॥ धनं यथा तथा पङ्किलोऽसिः; अति-कलुपोस्मीत्माशयः । पविता (शोधकः)॥ ४॥ तर्हि वनमाली में कीर्तिप्रसारस्यस्य सौभाग्यसारस्य सविता (उत्पादकः) भविता ॥ ५॥





### [ ५२ ]

अहो श्रीभारताऽभिरूयोऽतिग्रंख्यो दिव्यदेशोऽयम् । अपि ध्यायेत्सुरेशो यं स भूमेः संनिवेशोऽयम् ॥ १ ॥ जगजीवातवे जाताऽनुयाता जाह्नवी यसिन्। प्रसर्पत्षुण्यपीयूषप्रवेशो भूप्रदेशोऽयम् ॥ २ ॥ त्रिलोकाऽधीश्वरो यसिन्हरो वाराणसीवासी। प्रहासी खर्गसौल्यानाम्, विमासी भूनिवेशोऽयम् ॥३॥ हरियसिन् बहुन्वारान् समाद्धेऽवतारांस्तान्। घ्रुवं मन्ये महिस्रा नाकलोकस्यापदेशोऽयम् ॥ ४ ॥ अमुिष्मन्वर्द्धिताऽऽनन्दो मुकुन्दो मोदमातेने । तदीयाऽलङ्घ्यलीलाभिर्विलीनाऽलीकलेशोयम्॥ ५॥ ध्रियन्तेऽसिनिधिप्रख्याः सुविख्याता अमी वेदाः । भृशं भूमण्डले ख्यातोऽवदातो यनिदेशोऽयम् ॥ ६॥ अमुष्मिन्नेव सर्वादौ दिदीपे ज्ञानदीपोऽयम्। सदा ह्यध्यात्मविद्यायां बुधानां इमश्रुकेशोऽयम् ॥ ७ ॥ हिमाऽद्रिः प्रोन्नते मौलौ चकासचामरं धत्ते । उदन्वद्धौतपादाऽग्रो नरेशानां नरेशोऽयम् ॥ ८॥ विराजत्कुङ्कमक्षेत्रो विजैत्रोऽशेषदेशानाम् । स वै काश्मीरदेशोऽसिन्सिमन्धे खर्गशेषोऽयम् ॥ ९॥ कलाविद्यागृहं यिसन् जयाऽऽद्यं तत्पुरं रम्यम्। स धीमान्मानसिंहाऽऽख्योऽधितिष्ठत्यम्बरेशोयम्।।१०॥ अमुिमञ्जुष्णशीताद्याः प्रतीताः स्युर्यथाकालम् । अहो क्रीडास्थलं देव्याः प्रकृत्याः पुण्यवेषोऽयम् ॥११॥ रसालाऽक्षोटनारङ्गाऽम्बुजद्राक्षेक्षुजम्बीरम् । फलं यसिन्नलं सिध्येत्स कश्चिन्द्विशेषोऽयम् ॥ १२॥ भृतो नानाविधैर्धान्यैः किलाऽन्यैर्धानि नीयन्ते । अहो सर्वाऽनुजीव्याऽनन्तसंपत्संप्रवेशोयम् ॥ १३ ॥ खनिभ्यो हीरकं स्ते प्रभूतेलासनाथोयम्। भ्रुवं नानाऽऽकराऽधीशो धनेशानां धनेशोयम् ॥ १४॥ हिमाऽद्रिर्मस्तकम्, बाहू इमौ पूर्वाऽपरौ देशौ। हृदा ध्येयाऽङ्गसंस्थानं द्धानोऽसात्परेशोयम् ॥ १५ ॥ हिमाऽद्रौ मस्तके गङ्गा, भ्रजङ्गा भूरि जुम्भन्ते । सदा धर्माऽनुयातोऽङ्गेऽवदातो व्योमकेशोऽयम् ॥१६॥ कियद्गीतानि गायामी न तृप्यामी गुणैः किन्तु । करेणाऽऽपाद्यतेदानीं खदेशो हा विदेशोयम् ॥ १७॥ सखे मे मञ्जूनाथाऽलम् ग्रुधा मा यापयेः कालम् । अहो ते संस्कृतीपेती न रोचेतीपदेशीयम् ॥ १८ ॥

यं ( भूसंनिवेशम् ) इन्द्रोपि ध्यायेत्स भूमेः संनिवेशः अयमस्ति॥ १॥ जगतां जीवनौषधाय जाता, जाह्ववी यस्मिन्देशेऽनुयाता, अत एव प्रसर्पतः पुण्यरूपपीयूषस्य प्रवेशो यसिन्नीदशोयं सूप्रदेशः॥ २॥ तान् (प्रसिद्धान्) अवतारान् दुध्ने । महिन्ना स्वर्गलोकस्याऽपि अपदेशः विडम्बकः ॥ ४॥ निधिसहशाः । भूमण्डले येपां (वेदानाम्) अवदातः पवित्रो निदेशः (आज्ञा) ख्यातः ॥ ६ ॥ बुधानां इमश्रुकेशः (कीर्तिरक्षणे इमश्रुसदृशः 'मुछों का बाल') ॥ ७॥ हिमादिरस्य मोलो देदीप्यमानं चामरं धारयति। उद्न्वता (समुद्रेण) धौतं पादाग्रं यस्य, समुद्रपर्यन्तविस्तृत इत्यर्थः। अत एव चामरादिभिश्चिह्नरयं राज्ञामपि राजा ॥ ८॥ विराजन्ति कुह्नमस्य (केसरस) क्षेत्राणि यस्मिन्, अत एव सर्वदेशानां जेता, स्वर्गशेषः (स्वर्गसद्यः) कारमीरदेशः अस्मिन् समिन्धे प्रकाशते॥ ९॥ कलानां विद्यानां च गृहस्, जयाद्यं पुरं जयपुरस्। यज्जयपुरस् आम्बेरराज्यसाधी-श्वरः श्रीमान्नानार्सहमहाराजोऽधितिष्ठति ॥ १०॥ रसालाक्षोटेत्यादि समा-हारद्द-द्वः । रसालादिकं फलं यत्याम् पर्याप्तं यथा स्यात्तथा सिध्येत् ( उत्प-चेत ), सा विशिष्टा भूः॥ १२॥ यानि धान्यानि अन्यदेशीयैर्वहिर्नीयन्ते । अत एव सवैरनुजीव्यानाम् अनन्तानां संपदां संप्रवेशो यसिन्नीहशोऽयम् ॥ १३ ॥ प्रभूता या इला ( पृथ्वी ) तया सनाथः, विस्तृत इत्यर्थः । नाना आकराणाम् (स्वर्णहीरकादिखनीनाम्) स्वामी ॥ १४॥ अस्य भारतस्य हिमालयो मस्तकम्, पूर्वपश्चिमप्रदेशौ द्वावि भुजौ, एवं हृदयेन ध्येयम् अङ्गसंस्थानम् (अवयवसंनिवेशः) यस्येदशः अस्माकमयं परमेश्वरः। अय-मुपास्यबुद्धा हृद्ये ध्येय इ्त्यर्थः॥ १५॥ अयं भारतदेशो व्योमकेशः ( शिवः ) अस्ति, तदेवाह—हिमादिरूपे मस्तके गङ्गा, भुजङ्गाः ( मर्मदंशका वहिर्देशेभ्य आगताः ) जनाः प्रस्फुरन्ति, अयं धर्मेण युक्तः, अङ्गे पवित्रो-स्तीति शिवरूपकम् । शिवपक्षे तु-धर्मेण ( वृषेण ) अनुयातः, अङ्गे अवदातः सितः, अन्यत्स्पष्टम् ॥ १६॥ स्वकरेण अयं स्वदेशोपि विदेशः आपाद्यत ( अक्रियत )। वयं तथा परस्परं विशृङ्खलाः स्नो येन स्वदेशोपि विदेशवत् पारतच्यदुः खानुभावको जात इत्याशयः ॥ १७ ॥ संस्कृतभाषानिर्मितः अयं ते उपदेशः न रोचेत ॥ १८ ॥

# [ 43]

कश्चिद्विपश्चिद्यतो नावं न नीतवानहो । आलोचनेन केवलं कालो व्यतीतवानहो ॥ १॥ सेयं विशृङ्खलायिता जातेरिहैकता स्थिता। असाद्विचारशूरतां लोकः प्रतीतवानहो ॥ २ ॥ वाणी विवेकवाहिनी, चेष्टा तु खार्थसाधिनी । को वा पराऽर्थपूरिणीं विद्यामधीतवानहो ? ॥ ३ ॥ हंहो महामहोदयाः! देशोदयाभिवर्धने। को वा न नीतिकोविदो वीर्यं प्रणीतवानहो ? ॥ ४ ॥ स्त्रार्थप्रमोदसाधनं हा धिङ् मदीयजीवनम् । जीवत्यसो, पराऽवने यो वा प्रसीतवानहो ॥ ५ ॥ लीना विलासवैभवे दीनाऽऽपदं न जानते। शीतव्यथां किमीक्षते नित्यं निवीतवानहो ॥ ६ ॥ यैर्वा प्रमादमोहयोर्मद्यं निपीयतेऽनिशस्। चित्रं घृतोऽद्य तैर्नले नीरं निपीतवानहो ॥ ७॥ भूयात्र मञ्जनाथ ते कर्णौ निपीड्य पूजनम् । सभ्यप्रशंसया भृतां गीतिं न गीतवानहो ॥ ८॥ को वाष्ट्य मञ्जनाथ ते जिह्वां जडीकरिष्यते । एपोऽर्धचन्द्रदानतो नुनं न भीतवानहो ॥ ९ ॥

कोपि विद्वान् (नेता) नावस् (देशोन्नतिरूपां नौकाम्) अग्रतः न नीतवान् । केवलम् आलोचनेन ( एवं भवति एवं भवतीत्यादिसिः समालो-चनैः ) कालो गतवान् ॥ १ ॥ जातेः एकता विशृङ्खला इव स्थिता, परस्प-रमैक्यं न जातमित्यर्थः । लोकः अस्माकं विचारमात्रश्र्रतां ज्ञातवान् ॥ २ ॥ अस्माकं वाणी विवेकप्रवाहवाहिनी, परं चेष्टा स्वार्थमात्रतत्परा। अहो अत्र को वा जनः परार्थसाधिनीं विद्यामधीतवान्, न कोपि परार्थं साधियतुं यतत इत्याशयः ॥ ३ ॥ देशाऽभ्युदयस्य वर्द्धने को वा नीतिपण्डितः वीर्थ न कृतवान् ? अपि तु सर्वे एव नीतिज्ञा देशोन्नत्यर्थं पराक्रमं कुर्वन्ति सा ॥ ४ ॥ स्वार्थे यः प्रमोदस्तस्य साधकं मदीयं जीवितं धिक्। असौ (स एव ) जनो जीवति यः परस्य रक्षणे प्रमीतवान् मृतवान् ॥ ५॥ नित्यं निवीतयुक्तः (वस्रावरणयुक्तः) किं शीतव्यथामीक्षते ? अपि तु नेत्यर्थः ॥ ६ ॥ ये अद्यं पिवन्ति तेपि नले (जलयन्ने) जलं पीतवन्तं दोपीति कृत्वा गृह्णन्तीति चित्रस् । स्वयं सहादोषिभिरन्ये न निन्दा इत्याशयः ॥॥॥ त्वं सभ्यानां प्रशंसया पूर्णां गीतिं न गीतवान्, अत एव कर्णमर्दनपूर्वकं तव पूजनम् (ताडनम्!) न भूयादित्येव आशास्यम् ॥ ८॥ लोकाः अर्ध-चन्द्रं अदाय सां बहिः कारेष्यन्तीति ततोपि त्वं न भीतवान्। अत एव कस्ते जिह्नां रुन्ध्यादित्याशयः॥ ९॥

## [48]

हे गणेयगुणावधे करुणानिधे ह्यवधीयताम् । दृष्टिरुज्वलमा-रते तव भारते विनिधीयताम् ॥ १ ॥ एष भ्वलये विशेषविधोऽस्ति देशवरश्चिरात् । सर्वसभ्यसमाज एष विमाति यद्रमणीयताम् ॥ २ ॥ किं नु कोपि निद्र्शयेद्धत देशमीदशम्वतम् ॥ २ ॥ यस्य वाङ्मयमावहेनिगमागमैस्तुलनीयताम् ॥ ३ ॥ यत्र कुङ्कमकेसराः कलयन्ति कामपि सुच्छविम्। देश ईदृश ईक्ष्यते किमिहाऽपरोपि ? विचीयताम् ॥४॥ रत्नराशिरलुण्ठि लुण्ठनतत्परैर्बहुधा परैः। किन्तु साम्प्रतमप्यसौ वहते परं महनीयताम् ॥ ५ ॥ क्टनीतिनियत्रणैः परतत्रता नाऽभूद्यदा । देश एष दधौ तदा तव देव! दुईमनीयताम् ॥ ६ ॥ अस्य खङ्गतले बलेन परैः शिरो निमतं पुरा। काममद्य कठोरनीतिपरैः परैर्वत जीयताम् ॥ ७ ॥ किन्तु सभ्यवराः समेत्य भवद्भिरेव विचार्यताम् । एकतामवलम्ब्य कार्यपथे यथावदुदीयताम् ॥ ८॥ वक्तां पंरिहाय सम्प्रति कर्तृतां कलयेम चेत्। उन्नतिः खयमादृणीत मनागिदं परिचीयताम् ॥ ९ ॥ निर्मले यम्रनातटे, निकटे कदम्बमहीरुहाम्। अत्र वै विहरन् हरिर्विद्धे महाकमनीयताम् ॥ १०॥ किन्तु सैव विहारभूरपहारभूर्जनिताऽधुना । हेलयाऽपि द्यानिधान ! द्यादगत्र विधीयताम् ॥११॥ तावकीं करुणामुपेत्य न वेत्यसौ हृदि वेदनाम्। धार्मिकेषु दयावता भवता द्वतं समुदीयताम् ॥ १२॥ गीयते निगमागमैर्गुणगौरवं तव सर्वदा । नाथ! सम्प्रति मञ्जुनाथगिरा कियद्वत गीयताम्? १३

गणनीयानां गुणानाम् अवधिसदृश ! 'गणनीयं तु गणेय'मित्यमरः॥ डज्वछायां भायां (कान्तौ) रते, सत्कार्यंकरणेन कीर्तिसंपादके इत्याशयः। तव भारते भवदीये भारते दृष्टिर्निषीयताम् ॥ १ ॥ विमाति जानाति ॥ २ ॥ कुङ्कमस्य काश्मीरजस्य केसराः किञ्जल्काः ॥ ४ ॥ हे देव ! तदा एष तव देशः दुर्दमनीयताम् अजेयतां दृष्टी ॥ ६ ॥ वकृतां वचनव्यापारं प्रति कर्तृतां विहाय, कार्यं प्रति कर्तृभावं चेत्कलयामस्तदा उन्नतिः स्वयं वरणं कुर्यादित्याशयः ॥ ९ ॥ अपहारस्य विल्लण्डनस्य भूमिः ॥ ११ ॥ असौ (देशः) तावकीं द्यामुपेत्य हृदये वेदनां न वेत्ति (अनुभवति)॥ १२ ॥

### [ 44 ]

**५%** वेह्ननाटीयसभायां पठिता जातीयगीतिः %

माननीयमहोदयाः ! ऋणुयात मे विनयं न किम् ? संप्रदास्थथ दूनदीननिवेदने समयं न किम्? ॥ १॥ श्रीमतामियमेव जातिरुपागता गुरुतां चिरात्। यद्धलेन हि धार्मिकी जनता गताऽभ्युद्यं न किम्? २ सैव जातिरियं महामहिता सतामुद्ये हिता। ज्ञानगौरवतो जगाम जनेषु या विजयं न किम् ॥ ३॥ तामुद्रयतमालतालवनीविनीलतमां भुवम्। मद्रदेशभवामपास्य नवा अभूम वयं न किम् ॥ ४ ॥ दक्षिणां दिशमुत्रस्जन् दिशमुत्तरामभिमण्डयन् । भावयन्तु भवत्समाज उपागतोऽपचयं न किम् ॥ ५ ॥ ज्ञानगौरवमण्डितं वत धर्मगौरवमेव नः। देशमुत्तरमीयुषां प्रजुहाव लोकचयं न किम् ॥ ६ ॥ विद्यया सह लोकमानमवेक्ष्य पूर्वजनस्य नः। संगतो बहुलः सजातिजनो दिदेश जयं न किम्॥७॥ क० नि० ३१

हन्त किन्तु परस्परस्य विवादतोऽद्य निरन्तरम् । यात्यसौ जनता नितान्तमहो महाऽपचयं न किम् ॥८॥ वीक्ष्यतां नयनं प्रसार्य समाज एष कियानहो ? । एवमेव दशां वहन् बत धास्यते विलयं न किम्? ॥९॥ अस्तु, सर्वमपैतु, सारमुदेतु नः सारस्वतम् । विद्यया तिमिरे प्रयाति वहामहे सुनयं न किम् ॥१०॥ मञ्जुनाथनिवेदनेन भवेदनेन न किं फलम् ? । दुन्दुभौ ध्वनितेऽपि याति रवः श्रुतेविषयं न किम् ? ११

यद्वलेन (यस्या जात्याः बलेन) धार्मिकजनता किम् अभ्युद्यं न गता, अपि त्वभ्युद्यं गतेत्वर्धः ॥ २ ॥ मद्रदेशभवाम् भुवम् (मद्राससम्बन्धिनीं भूमिम्) अपास्य वयं किं नवीना नाऽभूम, अपि तु नवीना जाताः ॥ ४ ॥ उत्तरं देशम् ईयुषाम् (प्राप्तवताम्) नः ज्ञानगौरवयुक्तं धर्मगौरवमेव लोकसमूहम् प्रजुहाव (दक्षिणदेशात् आह्वयति स्म) ॥ ६ ॥ नः पूर्वजगणस्य विद्यया सहितं लोकमानमवेक्ष्य, दक्षिणदेशात्संगतो बहुतरः सजातिगणः असाकं जयं किं न दिदेश (कृतवान्) शब्हुलसजातिसमूहवलादेवाऽस्माकं पूर्वं जात्यां गौरवमभूदित्याशयः ॥ ७ ॥ सर्वं गच्छतु, अस्माकं सारस्वतम् (विद्यासम्बन्धि) सारमुदेतु, अस्माकं विद्यावृद्धिरस्तु ह्त्याशयः । विद्या अन्धकारे नष्टे सुनयम् (उदारां नीतिम्) किं न वहामः ? ॥१०॥ दुन्दुभौ वादितेपि किं शब्दः श्रुतिविषयं न याति ? कर्णसमीपे भेरीवादनेन तु अवश्यं शब्दः श्रूयेतेत्याशयः ॥ ११ ॥

[ ५६ ]

🥎 खागतगीतयः 🛠

स्वागतं भवतामुदारगुणावदातसचेतसाम् । स्वागतं सुरभारतीसेवासमाहितचेतसाम् ॥ १ ॥

द्र्शनेन भवाद्यामिद्मद्य नन्द्ति मानसम्। खागतं पुरतः खयं वत संद्धाति सुमेधसाम् ॥ २ ॥ भास्त्रतः किरणेरितः प्रविषद्य नीतेयं निज्ञा । संप्रकाशमवाप्य सम्प्रति लीयते तिमिरं दिशाम् ॥३॥ लोकलोचनरोधकं प्रतियातु वैकृतमासुरम्। संततं समुदेतु चेतिस भाव एप दिवौकसाम् ॥ ४॥ पत्रयत क्षणमग्रतोपि, किमङ्ग नः पुरतो धृतम्। क्षेत्रमत्र हि कर्मणामिदमस्ति नाम निरेनसाम् ॥ ५॥ जातयः सकला अपीह समादृताऽतुलसाहसाः। अग्रतः प्रसरन्ति वृत्तिग्रद्श्र्य संनतवेतसाम् ॥ ६ ॥ तर्हि किं मुनिवंशजैर्नु भवद्भिरेव उदाखताम् ?। किं चिरेण, विबुध्यताम्, पदमेत संयतरेतसाम् ॥ ७॥ हे चराचरनायक! प्रणिद्र्यस्य दिशं कृतौ। मञ्जनाथ निवेदनं ऋणु सर्वमान्यसचेतसाम् ॥ ८॥

उदारगुणैः अवदातानाम् (पवित्राणाम्) सचेतसाम्॥१॥ अत एव सुमेधसाम् (भवताम्) स्वयं स्वागतं विद्धाति॥२॥ आसुरं वैकृतम् आसुरो विकारः (पारस्परिकर्हिसादिकम्)। दिवौकसां भावः (दैवभावः प्रेम-परोपकारादिः)॥ ४॥ निरेनसां शुद्धानाम्॥५॥ संनतो वेतसः (वेत्रवृक्षः) यस्यामेवंविधां वृत्तिम्, नम्रतामितियावत्॥६॥ संयतरेत-साम् (जर्ध्वरेतसां विश्वनामिति यावत्) पदम् एत (प्रामुत्त)॥७॥ कृतौ दिशं दर्शयस्व, कार्यस्य दिग्दर्शनं नः कुरु॥८॥

## [ 40 ]

ः स्वागतं सर्वजगन्मान्यमहाभागानाम् । स्वागतं सक्तिसुधाधन्यमहाभागानाम् ॥ १ ॥ अभिनन्दामि दिनम्, तं क्षणं प्रशंसामि । दर्शनं यत्र समासादि भृरिभागानाम् ॥ २ ॥ हर्षसंदोहमयी मोहमयी जातेयम्। संगमोऽभृद्यदितो मूर्तिमतां यागानाम् ॥ ३॥ सर्वतः संक्रचितां जातिशक्तिमूर्जियताम् । भेषजं प्रेम-समाजैकताऽनुरागाणाम् ॥ ४ ॥ एत विद्यालयगां पूर्याम मीमांसाम्। एष एवाऽवसरः सर्वविधत्यागानाम् ॥ ५ ॥ परितो वातितरामेष एकतावायुः। अर्द्धचन्द्रोऽस्तु मिथोगर्वधीविरागाणाम् ॥ ६ ॥ भवतां संमुखतः को विरोधिवगींऽयम् ? द्वीपिनो भीषयते मण्डलं न छागानाम् ॥ ७ ॥ जातिहिन्दोलमिहाऽऽलोचयन्तु देशोत्थम्। मूर्च्छनाः सन्तु परं पूरिया-बिहागानाम् ॥ ८ ॥ मोद एवोदयतां मञ्जनाथगीतेन । रोचते सामयिकं सभ्यमहाभागानाम् ॥ ९ ॥

भूरिभागानाम् (भवताम्) यस्मिन्दिने क्षणे वा दर्शनं प्रापि ॥ २ ॥ मूर्तिधारिणां यज्ञानामिव (भवताम्) इतो (मोहमय्याम्) यत् संगमोन ऽभूत् ॥ ३ ॥ प्रेम-समाजैक्य-स्नेहानां भेषजम् (औषधम्) जात्याः शक्तिम् ऊर्जयताम् (सबलां करोतु) ॥ ४ ॥ परस्परं गर्वेबुद्धि-निःस्नेहतानाम् ॥ ६ ॥ छागानां मण्डलम् (कर्तृ), द्वीपिनः (सिहान्) न भीषयति । विरोधिनः सिहानां भवतां संमुखे छागा इत्यर्थः ॥ ७ ॥ देशे उत्पन्नं जातेः आन्दोलनं पूर्वमालोचयन्तु । परम् (अप्रे) पूरिया-बिहागरागाणां मूर्च्छनाः ('तानें') भवन्तु । हिन्दोल-देश-पूरिया-बिहागा रागा अपि स्विता भवन्तीति मुद्रा ॥ ८ ॥

### [46]

अये गुणोदार-दर्शनीयाः सुमेधसः! स्वागतं तदेतत्। सदा सदाचारचारवी वः सचेतसः! खागतं तदेतत् ॥ १ ॥ क्षणं पुरः पश्यताऽवधानादिहाऽस्ति का नाम संस्थितिर्नः? परिष्करोतु प्रसद्य चैतां महोजसः स्वागतं तदेतत् ॥ २ ॥ रमापतेः पादपद्मदानात्सुमङ्गलं गोकुलं वतेदम्। इतः समाजस्य भाति भूयो महीयसः स्वागतं तदेतत् ॥ ३ ॥ सतां समाजे सभाजितानां वभूव कीर्तिः पुरातनानाम् । करोतु तामद्य निर्निरोधां सुवर्चसः ! स्वागतं तदेतत् ॥ ४ ॥ अनाकुलं गोकुलं बतेदम्, गरिष्ठगोस्वामिमण्डलीयम् । प्रसेदुषो वाञ्छयैव मन्येऽद्य वेधसः खागतं तदेतत् ॥ ५ ॥ अनेकमेदाऽतिपङ्किलाऽसौ विश्रङ्खला जातिशक्तिरास्ते। करोतु तां संहतां समाजे पुरोधसः खागतं तदेतत् ॥ ६ ॥ ् अये त्रिलोकीललाममूर्तेऽभिलाषपूर्तेः प्रदर्शयाऽऽशाम् । शुमं भवेन्मञ्जनाथ सिद्धेरनेहसः खागतं तदेतत् ॥ ७॥

यत्र कुङ्कमकेसराः कलयन्ति कामपि सुच्छविम्। देश ईटश ईक्ष्यते किमिहाऽपरोपि ? विचीयताम् ॥४॥ रत्नराशिरलुण्ठि लुण्ठनतत्परैर्वहुधा परैः। किन्तु साम्प्रतमप्यसौ वहते परं महनीयताम् ॥ ५ ॥ कूटनीतिनियत्रणैः परतत्रता नाऽभूद्यदा । देश एष दधौ तदा तव देव! दुर्दमनीयताम् ॥ ६ ॥ अस्य खड्जतले बलेन परैः शिरो नमितं पुरा। काममद्य कठोरनीतिपरैः परैर्वत जीयताम् ॥ ७ ॥ किन्तु सभ्यवराः समेत्य अवद्भिरेव विचार्यताम् । एकतामवलम्ब्य कार्यपथे यथावदुदीयताम् ॥ ८॥ वक्तां पंरिहाय सम्प्रति कर्तृतां कलयेम चेत्। उन्नतिः खयमादृणीत मनागिदं परिचीयताम् ॥ ९ ॥ निर्मले यमुनातटे, निकटे कदम्बमहीरुहाम्। अत्र वै विहरन् हरिविंद्धे महाकमनीयताम् ॥ १० ॥ किन्तु सैव विहारभूरपहारभूर्जनिताऽधुना । हेलयाऽपि दयानिधान ! दयादगत्र विधीयताम् ॥११॥ तावकीं करुणामुपेत्य न वेच्यसौ हृदि वेदनाम्। धार्मिकेषु द्यावता भवता द्वतं समुदीयताम् ॥ १२ ॥ गीयते निगमागमैर्गुणगौरवं तव सर्वदा । नाथ! सम्प्रति मञ्जनाथिगरा कियद्भत गीयतामु ? १३

गणनीयानां गुणानाम् अवधिसदृशः! 'गणनीयं तु गणेय'मित्यमरः ॥ डज्वडायां भायां (कान्तौ) रते, सःकार्यकरणेन कीर्तिसंपादके इत्याशयः। तव भारते भवदीये भारते दृष्टिर्निधीयताम् ॥ १ ॥ विमाति जानाति ॥ २ ॥ कुङ्कमस्य काइमीरजस्य केसराः किञ्जल्काः ॥ ४ ॥ हे देव ! तदा एष तव देशः दुर्दमनीयताम् अजेयतां दधौ ॥ ६ ॥ वक्ततां वचनव्यापारं प्रति कर्तृतां विहाय, कार्यं प्रति कर्तृभावं चेत्कलयामस्तदा उन्नतिः स्वयं वरणं कुर्यादित्याशयः ॥ ९ ॥ अपहारस्य विल्लण्डनस्य भूमिः ॥ ११ ॥ असौ (देशः) तावकीं द्यामुपेत्य हृदये वेदनां न वेत्ति (अनुभवति) ॥ १२ ॥

### [ ५५ ]

→{% वेह्ननाटीयसभायां पठिता जातीयगीतिः •ु}--

माननीयमहोदयाः ! ऋणुयात मे विनयं न किम्? संप्रदाखथ दूनदीननिवेदने समयं न किम्? ॥ १॥ श्रीमतामियमेव जातिरुपागता गुरुतां चिरात्। यद्रलेन हि धार्मिकी जनता गताऽभ्युदयं न किम्? २ सैव जातिरियं महामहिता सतामुद्ये हिता। ज्ञानगौरवतो जगाम जनेषु या विजयं न किम् ॥ ३॥ तामुद्ग्रतमालतालवनीविनीलतमां भुवम्। मद्रदेशभवामपास्य नवा अभूम वयं न किम्॥ ४॥ दक्षिणां दिशमुत्स्जन् दिशमुत्तरामभिमण्डयन् । भावयन्तु भवत्समाज उपागतोऽपचयं न किम्॥ ५॥ ज्ञानगौरवमण्डितं बत धर्मगौरवमेव नः। देशमुत्तरमीयुषां प्रजुहाव लोकचयं न किम् ॥ ६॥ विद्यया सह लोकमानमवेक्ष्य पूर्वजनस्य नः। संगतो बहुलः सजातिजनो दिदेश जयं न किम्॥७॥ क० नि० ३१

हन्त किन्तु परस्परस्य विवादतोऽद्य निरन्तरम् । यात्यसौ जनता नितान्तमहो महाऽपचयं न किम् ॥८॥ वीक्ष्यतां नयनं प्रसार्य समाज एष कियानहो ? । एवमेव दशां वहन् वत धास्यते विलयं न किम्? ॥९॥ अस्तु, सर्वमपेतु, सारम्रदेतु नः सारस्रतम् । विद्यया तिमिरे प्रयाति वहामहे सुनयं न किम् ॥१०॥ मञ्जनाथनिवेदनेन भवेदनेन न किं फलम् ? । दुन्दुभौ ध्वनितेऽपि याति रवः श्रुतेविष्यं न किम् ? ११

यहरेन (यसा जाताः बलेन) धार्मिकजनता किम् अभ्युद्यं न गता, अपि त्वभ्युद्यं गतेत्वर्थः ॥ २ ॥ मद्रदेशभवाम् भुवम् (मद्राससम्बन्धिनीं भूमिम्) अपास्य वयं किं नवीना नाऽभूम, अपि तु नवीना जाताः ॥ ४ ॥ उत्तरं देशम् ईयुषाम् (प्राप्तवताम्) नः ज्ञानगौरवयुक्तं धर्मगौरवमेव लोकसमृहम् प्रजुहाव (दक्षिणदेशात् आह्वयति स्म) ॥ ६ ॥ नः पूर्वजगणस्य विद्यया सहितं लोकमानमवेद्दय, दक्षिणदेशात्संगतो बहुतरः सजातिगणः अस्माकं जयं किं न दिदेश (कृतवान्)? बहुलसजातिसमृहबलादेवाऽस्माकं पूर्वं जात्यां गौरवमभूदित्याशयः ॥ ७ ॥ सर्वं गच्छत्, अस्माकं सारस्वतम् (विद्यासम्बन्धि) सारमुदेत्, अस्माकं विद्यावृद्धिरस्तु इत्याशयः । विद्यया अन्धकारे नष्टे सुनयम् (उदारां नीतिम्) किं न वहामः? ॥ १०॥ दुन्दुभौ वादितेपि किं शब्दः श्रुतिविषयं न याति? कर्णसमीपे मेरीवादनेन तु अवस्यं शब्दः श्रूपेतेत्याशयः ॥ ११॥

[५६]

🥎 खागतगीतयः 🛠

स्वागतं भवताम्रदारगुणावदातसचेतसाम् । स्वागतं सुरभारतीसेवासमाहितचेतसाम् ॥ १ ॥

दर्शनेन भवादशामिदमद्य नन्दति मानसम्। खागतं पुरतः खयं वत संद्धाति सुमेधसाम् ॥ २ ॥ भास्त्रतः किरणैरितः प्रविषद्य नीतेयं निशा। संप्रकाशमवाप्य सम्प्रति लीयते तिमिरं दिशाम् ॥३॥ लोकलोचनरोधकं प्रतियातु वैकृतमासुरम्। संततं समुदेतु चेतिस भाव एष दिवौकसाम् ॥ ४ ॥ पच्यत क्षणमग्रतोपि, किमङ्ग नः पुरतो धृतम् । क्षेत्रमत्र हि कर्मणामिद्मस्ति नाम निरेनसाम् ॥ ५॥ जातयः सकला अपीह समादताऽतुलसाहसाः। अग्रतः प्रसरन्ति वृत्तिग्रुद्श्र्य संनतवेतसाम् ॥ ६ ॥ तर्हि किं मुनिवंशजैर्नु भवद्भिरेव उदाखताम ?। किं चिरेण, विबुध्यताम्, पदमेत संयतरेतसाम् ॥ ७॥ हे चराचरनायक! प्रणिद्श्येयस्य दिशं कृतौ। मञ्जुनाथ निवेदनं ऋणु सर्वमान्यसचेतसाम् ॥ ८ ॥

उदारगुणैः अवदातानाम् (पवित्राणाम्) सचेतसाम् ॥ १ ॥ अत एव सुमेधसाम् (भवताम्) स्वयं खागतं विद्धाति ॥ २ ॥ आसुरं वैकृतम् आसुरो विकारः (पारस्परिकहिंसादिकम्)। दिवौकसां भावः (दैवभावः प्रेम-परोपकारादिः)॥ ४ ॥ निरेनसां गुद्धानाम् ॥ ५ ॥ संनतो वेतसः (वेत्रवृक्षः) यस्यामेवंविधां वृत्तिम्, नम्नतामितियावत् ॥ ६ ॥ संयतरेत-साम् (जध्वरेतसां विश्वनामिति यावत्) पदम् एत (प्रामृत)॥ ७ ॥ कृतौ दिशं दर्शयस्न, कार्यस्य दिग्दर्शनं नः कुरु ॥ ८ ॥

## [ 40]

स्वागतं सर्वजगन्मान्यमहाभागानाम्। स्वागतं सक्तिसुधाधन्यमहाभागानाम् ॥ १॥ अभिनन्दामि दिनम्, तं क्षणं प्रशंसामि । दर्शनं यत्र समासादि भूरिभागानाम् ॥ २ ॥ हर्षसंदोहमयी मोहमयी जातेयम् । संगमोऽभृद्यदितो मृर्तिमतां यागानाम् ॥ ३ ॥ सर्वतः संकुचितां जातिशक्तिमूर्जयताम् । भेषजं प्रेम-समाजैकताऽनुरागाणाम् ॥ ४ ॥ एत विद्यालयगां पूर्याम मीमांसाम्। एष एवाऽवसरः सर्वविधत्यागानाम् ॥ ५ ॥ परितो वातितरामेष एकतावायुः। अर्द्धचन्द्रोऽस्तु मिथोगर्वधीविरागाणाम् ॥ ६ ॥ भवतां संमुखतः को विरोधिवगींऽयम् ? द्वीपिनो भीषयते मण्डलं न छागानाम् ॥ ७ ॥ जातिहिन्दोलमिहाऽऽलोचयन्तु देशोत्थम्। मूर्च्छनाः सन्तु परं पूरिया-बिहागानाम् ।। ८ ॥ मोद एवोदयतां मञ्जनाथगीतेन। रोचते सामयिकं सभ्यमहाभागानाम् ॥ ९ ॥

भूरिभागानाम् (भवताम्) यस्मिन्दिने क्षणे वा दर्शनं प्रापि ॥ २ ॥ मूर्तिधारिणां यज्ञानामिव (भवताम्) इतो (मोहमय्याम्) यत् संगमो- ऽभूत् ॥ ३ ॥ प्रेम-समाजैक्य-स्नेहानां भेषजम् (औषधम्) जात्याः शक्तिम् ऊर्ज्ञयताम् (सबलां करोतु) ॥ ४ ॥ परस्परं गर्वेबुद्धि-निःस्नेहतानाम् ॥ ६ ॥ छागानां मण्डलम् (कर्तृ), द्वीपिनः (सिंहान्) न भीषयित । विरोधिनः सिंहानां भवतां संमुखे छागा इल्लर्थः ॥ ७ ॥ देशे उत्पन्नं जातेः आन्दोलनं पूर्वमालोचयन्तु । परम् (अप्रे) पूरिया-बिहागरागाणां मूर्च्छनाः ('तानें') भवन्तु । हिन्दोल-देश-पूरिया-बिहागा रागा अपि सूचिता भवन्तीति मुद्रा ॥ ८ ॥

#### [46]

अये गुणोदार-दर्शनीयाः सुमेधसः! खागतं तदेतत्। सदा सदाचारचारवो वः सचेतसः! खागतं तदेतत्॥ १॥ क्षणं पुरः पश्यताऽवधानादिहाऽस्ति का नाम संस्थितिर्नः? परिष्करोतु प्रसद्य चैतां महौजसः खागतं तदेतत् ॥ २ ॥ रमापतेः पादपबदानात्सुमङ्गलं गोकुलं वतेदम्। इतः समाजस्य भाति भूयो महीयसः स्वागतं तदेतत् ॥ ३ ॥ सतां समाजे सभाजितानां वभूव कीर्तिः पुरातनानाम् । करोतु तामद्य निर्निरोधां सुवर्चसः! खागतं तदेतत् ॥ ४ ॥ अनाकुलं गोकुलं बतेदम्, गरिष्ठगोस्वामिमण्डलीयम् । प्रसेदुषो वाञ्छयैव मन्येऽद्य वेधसः खागतं तदेतत् ॥ ५ ॥ अनेकभेदाऽतिपङ्किलाऽसौ विशृङ्खला जातिशक्तिरास्ते। करोतु तां संहतां समाजे पुरोधसः खागतं तदेतत् ॥ ६ ॥ 🧲 अये त्रिलोकीललाममूर्तेऽभिलाषपूर्तेः प्रदर्शयाऽऽशाम् । शुभं भवेन्मञ्जनाथ सिद्धेरनेहसः खागतं तदेतत् ॥ ७॥

गुणैरुदाराः दर्शनीयाश्च भोः सुमेधसः! तदेतत् वः स्वागतम् (अस्तु)।
सदाचारेण चारवः सहदयाः वः स्वागतम् ॥ १ ॥ महौजसः (सभापतेः)
एतस्वागतम् एतां (संस्थितिम्) परिष्करोतु ॥ २ ॥ इतः (अस्मिन्पक्षे)
महीयसः समाजस्य स्वागतम् ॥ ३ ॥ सुवर्चसः! एतःस्वागतं तां कीर्ति
निर्निरोधाम् (अप्रतिरुद्धाम्) करोतु ॥ ४ ॥ प्रसेदुषो वेधसः (विधातुः)
वान्छयैव अद्य एतःस्वागतं जातमिति मन्ये, यतो गोकुछस्य गोस्वामिनां च
समागम इस्वाशयः ॥ ५ ॥ अनेकभेदैः अतिपङ्किछा (अप्रशस्ता) जातिशः
समागम इस्वाशयः ॥ ५ ॥ अनेकभेदैः अतिपङ्किछा (अप्रशस्ता) जातिशः
सिरस्ति । तां शक्तिम् प्रोधसः (प्रो धातुं योग्यस्य सभापतेः) स्वागतं
संहताम् (एकन्नस्थिताम्) करोतु ॥ ६ ॥ हे त्रिभुवनसुन्दर! मनोरथसिद्धेः आशां दर्शय । हे मञ्जनाथ (हरे!) सिद्धेः अनेहसः (काङस्य)।
मनोरथसिद्धिकाछस्य इदं स्वागतं शुभं भवतु । इदं सभायाः स्वागतं न,
किन्तु तदेतत्, मन्ये सिद्धिसमयस्य स्वागतमस्ति । तथा चेदं शुभं
भूयादित्याशयः ॥ ७ ॥





-> अः मङ्गलसोरठाच्छन्दः ५४-

कीलितङ्गण्डलिमालि, मुकुटपालिपिहितं सुरैः। नवनवनिर्मितिशालि, प्रणतपालि पदमस्तु मे ॥ १॥

कीलिता कुण्डलिमाला अस्ति यस्मिन्, देवैः मुकुटकोट्या आच्छादितम्, प्रणतानां पालकम् किञ्चित्पदं मे (महाम्) नवनवनिर्मितिशालि भवतु ॥१॥

->ं कुण्डलिया ३६५-

मानय महिमानं मनिस नृतनिवज्ञानस्य ।
चित्रयते चित्रं चिरं कार्यं विज्ञानस्य ॥
कार्यं विज्ञानस्य शस्यतां केन न सम्प्रति ।
च्यवहारेऽत्युपयोगि यद्धि जायेत जनं प्रति ॥
मञ्जनाथ गुणपक्षपातपरवशः! न विमानय ।
नवविज्ञानविलासि वचो मे श्रुतिपथमानय ॥ २॥

दो०-पश्य पुरः परिचयकृते वत ते नृतनवस्तु । नवविज्ञानविनिर्मितं ध्रियते तव रतिरस्तु ॥ ३ ॥ अस्य (विज्ञानस्य) चित्रं कार्यं विज्ञान् पुरुषान् चिरं चित्रयते विस्माप-यते । यद्धि (विज्ञानकार्यम्) जनं प्रति प्रतिदिनव्यवहारे अस्युपयोगि जायेत । न विमानय न तिरस्कुरु ॥ २ ॥ तव परिचयार्थं नवविज्ञानेन विनिर्मितं नवीनं वस्तु तव पुरः ध्रियते । तव रितः (प्रसन्नता ) अस्तु ॥३॥

व्योम्नि विहरन्ति वायुयानैर्वारलोका अमी वारि बृहन्नौकावृन्दमतुलं निरीक्ष्यताम् अस्त्रेहा ज्वलन्ति विरमन्ति दिव्यदीपाः क्षणे पत्र्य वियदङ्गणेऽपि भौमादिः परीक्ष्यताम् । धावन्तेऽद्य नानाविधयानानीह वाहान्विना किं बहुना भूमावेव विद्युद्पि वीक्ष्यताम् विहितविवेकिजनविस्पये विनोदमये नव्यवस्तु वैज्ञानिकसमये समीक्ष्यताम् ॥ ४॥

वारि जले। बृहन्नौका-('जहाज़'-) वृन्दम्। अस्नेहाः (तैलरहिताः) उत्तमदीपाः क्षणमात्रे एव ज्वलन्ति विरमन्ति (शाम्यन्ति) च। आकाशेपि मङ्गलग्रहादिः पदार्थः परीक्ष्यताम्॥ ४॥

🥎 रेलशकटिः 🛠

अञ्जनबलेन दूरदेशानिप दर्शयन्ती
मार्ग लङ्घयन्ती योगमिहममहीयसी
नानाजातिलोकानेकपङ्कौ समावेशयन्ती
शंसन्ती सुधारकचरित्रमलघीयसी।
रात्रिन्दिवं यान्त्या अपि शीघगतेर्लेखो नास्ति
चित्रं लोहलेखोपरि गमनाद् गरीयसी
प्रायः प्रकटीकृतजवाऽद्वितटीश्वभ्रेष्विपे
जाघटीति जैत्रा धूमशकटी पटीयसी॥ ५॥

योगमहिस्ना महीयसी काचिद्योगिनी यथा नेत्राञ्चनस्य वछेन दूरदेशानिप दर्शयन्ती दूरमार्गं च लङ्घयन्ती भवति, तथा इयं शकिटः एञ्जिनस्य
(Engin) बलेन दूरदेशानिप दर्शयित मार्गं च लङ्घयित । स्पृश्याऽस्पृइयादिनानालोकानेकस्यां पङ्को समावेशयन्ती इयं सुधारकलोकानाम्
(रिफार्मर) चरित्रं शंसन्ती, अलघीयसी महीयसी (भाति)। सुधारका
अपि स्पृश्याऽस्पृश्यादिनानालातिलोकान् एकस्यां भोजनपङ्को समावेशयन्ति। अहर्निशं यान्त्या अपि शीघ्रगतेः लेखः (गणना, 'लेखा हिसाव'
इति भाषा) नास्ति। लोहनिर्मितलेखानाम् (Lines) उपरि गमनाद्
गरीयसी । अदितटी (पर्वतोपत्यका), अश्रम् (गर्तः), एतेष्विप
प्रकटीकृतवेगा अत एव जेशा धूमशकटी पटीयसी जाघटीति (अतिशयेन
योग्या भाति)॥ ५॥

#### →∰ छप्पय ास्स

प्रकटितपुरुतरपुरुपरूपसेकत्र विराजित ।
पुनिरतरत्र व्यक्तरमणिरूपं विश्राजित ।
कुहचिदश्वचेन्वादिविविधपशुवृन्दसनाथम् ।
विविधवस्तुयुतमथ क्रचित्कीडन्नरनाथम् ।
वरविततविश्वरूपच्छटं वपुर्यस्य कुतुकं स्तुते ।
पहुमानवेषु महिमानिमह बाष्पयानिमदमश्रुते ॥ ६॥

यस्य बाष्पयानस्य वपुः, वितता सर्वेरूपाणाम् (नानाविधजनस्यरूपाणाम्) छटा येन, अत एव लोकानां कौतुकं प्रस्तौति। अत एव चतुरपुरूषेषु इदं यानं महिमानमञ्जते। पक्षान्तरे च — वितता भगवतो विश्वरूपस्य
(विराहस्वरूपस्य) छटा येन ताहशम्। तदेवाह—प्रकटितानि बहुतराणि
पुरुषरूपाणि येन ताहशम् कुत्रचिद्गाति। अपरत्र व्यक्तं (प्रकटितम्) रमणीनां रूपम् येन ताहक्। विराहरूपं तु व्यक्तं स्वीरूपं येन। बाष्पयानम्—
अश्वधेन्वादिपशुवृन्दशकव्या सनाथं भवत्येव। विश्वरूपमपि पशुयोनि-

सिहतम् । नानाविधवस्तुजातेन सिहतम् (उभयत्र समानम्) । क्रीडन्तो नरनाथाः (राजानो) यत्र । राज्ञां विशिष्टशकट्या (सैळून) सिहत- मित्यर्थः ॥ ६ ॥

-¾ वायुयानम् ¾उत्पतत्पतङ्ग इव पारिष्ठवपश्चद्वयो
याति निर्भयोऽयमतिवेगं गगनालये
मीनाऽऽकृतिमध्यदेशमारोहन्ति साहसिनो
अमणविलासिनो नियुद्धे निपुणाश्च ये ।
मञ्जुनाथ मन्नमिव लब्ध्वा बाष्पयन्त्रबलं
घुंकरोति घोरं व्योम्नि गमनजवोदये
वर्तमानवैज्ञानिकलोकस्थाऽभिमानभूमिमाकाशे विमानमयमानमवलोकये ॥ ७ ॥

उड्डीयमानः पक्षीव चञ्चलपक्षतिद्वयो यः (विमानः) व्योमस्थले निर्भयं याति । मत्स्याकारम् मध्यवर्ति स्थितिस्थानं साहसयुक्ता अमणशीला योद्धारश्चारोहन्ति । बाष्पयञ्चस्य बलं मञ्जमिव लब्ध्वा यः (विमानः) गमन्विगस्य वृद्धौ आकाशे घोरं घुंकारं करोति । वर्तमानवैज्ञानिकजनानाम-भिमानकारणम्, आकाशे अयमानम् (गच्छन्तम्) विमानम् अवलोक-यामि । आकाशे भूमिमवलोकये इति अवणेपि चित्रमेव । उड्डीयमानविमानस्य स्वभाववर्णनम् ॥ ७॥

ॐ अब्धियानम् (जहाज ) औं यस्य पुरुष्टिमधिरुद्य शैलशृङ्गायितान् सागरतरङ्गानिमानभितोऽभिवर्णये मध्यतले भोजन─शयन─सभा─शाला इमा विशद्विशालाऽऽकीडभूमीरिप निर्णये। नीचैस्तले नाविकनिवासा वाष्पयत्रगृहा वारिप्रवहाणि बहिर्देशेऽस्थाऽवकर्णये संग्रुखमुपेतं सर्वसामग्रीसमेतं सखे पारावारपाति—पोतमेतं वहु वर्णये ॥ ८॥

यस्य (पोतस्य) विशालं पृष्ठदेशमधिरुद्ध । आक्रीडभूमीः ('टेनिसादि' कीडाक्षेत्राणि ) । अधस्तने तले नौचालकानां गृहाः, बाष्पपञ्चगृहाश्च भवन्ति । बहिर्देशे (पोतस्य बहिस्तो दृश्यायां भित्तौ ) वारिप्रवहाणि छघु-लघुनौकाः मनुष्याणां तरणसाधनानि स्वरचकाणि च भवन्तीति शृणोमि । समुद्रगामिनम् एतं पोतम् बहु वर्णयामि ॥ ८॥

-> ध्रामवे ५ ≪-

धावति जवेन तिहत्तश्रीमवलम्बय भृशं गत्त्री मार्गमध्ये लोहिनिर्मितसरण्याऽसौ यस्याः शतमासते तलद्वयेपि यात्रिजनाः, प्राप्यतेऽथ सर्वदाऽतिसुलभभरण्याऽसौ । मञ्जनाथ मोहमयीमीक्षितुमभीष्सिस चे-द्वधर चेतसा समीहितिहरण्यासौ कामसि किमद्य गिरिग्रामनिकटीकृतये द्रामशकटी ते पश्य पुरतः शरण्याऽसौ ॥ ९॥

या शकटी राजमार्गस्य मध्ये छोइनिर्मितसरण्या (Line) गन्नी यायिनी। यस्याः तछद्वयेपि शतं यात्रिणः आसते। भरण्यं मूल्यम्। 'भरण्यं भरणं मूल्य' मिस्यमरः। असौ (मोहमयी) समीहितहिरण्या (वान्छित-द्रव्या, धनाश्चितेस्यर्थः) इति त्वं चेतसा अवधर। गिरिप्रामस्य (गिरगाम इति मोहमयीरथ्या) निकटीकृतये प्राप्तये पन्न्यां कि क्रामसि, ते पुरतः शरणदायिनी ट्रामशकटिरस्त्येव॥ ९॥

्रश्न मोटरम् । रवरविशब्दीकृतं चारु चतुश्रकं याति,
वकं वल्गनेपि निरुद्धातिमदं मान्यताम् ।
कोशानतिक्रामति तुरङ्गं विना बाष्पवलात्,
भोंक् भोंक्' कोलाहलाद्धत्ते प्रणिधान्यताम् ।
मञ्जनाथ मुद्राणां सहस्राणीह गौराङ्गेषु
सोन्मदं प्रदाय मनाग् दर्शय वदान्यतां
नव्ययुगे जीर्णरथकोटरमपास्य ततो
मोटरम्रपास्य मरुन्महिमाऽनुमान्यताम् ॥ १० ॥

रवरावरणेन निःशब्दीकृतम् । चतुर्णां चक्राणां समाहारः, पञ्चपात्रादिव-न्डीबभावः । वक्षम् आमोडनेऽपि इदं निरुद्धातम् ('हाल'रहितम् ) मान्य-ताम् । प्रणिधानम् (अवधानम् ) अर्हति, 'भोंक्' कोलाहलाल्लोकानामव-धानमाकर्षतीत्यर्थः । जीर्णानां प्राचीनानामश्वादिरथानां कोटरं त्यक्त्वा । वायोमिहिमा अनुमान्यताम्, इदं वायुसमानवेगमित्यर्थः ॥ १० ॥

-ॐ वायुशकलम् ॐअग्रमवलम्ब्य लोहचऋद्यमारूढेहिं
शक्रद्वयसोऽपि जनो मनुजैर्विगीयते
चक्रं चालयद्भिः पादचालनेन, चित्रमसौ
टिनिति रवेण जनो दूरं व्यपनीयते ।
एतावत्सुलभमहो यन्नीलाऽरुणाग्रकरेरङ्गरेजनीत्या रङ्गरेजैरपि नीयते
अकलङ्कमेव यस्य सकलं यथार्थ नाम
शीव्रगमनार्थं वायुशकलं तदीयते ॥ ११ ॥

अप्रम् ('हैण्डिल्')। इन्द्रपरिमितोपि महान् जनो विगीयते तिरस्कि-यते। एतद्वायुशकलमेतावरसुलभं यत् वस्तरक्षनेन नीलाऽरूणकराप्रैः रङ्गरे-जेतिप्रसिद्धे रक्षकैरपि अङ्गरेजानां नीतेः (सर्वत्र वैदेशिकं वस्तु प्रसरेदिति) अनुसारं गृह्यते। 'वायोः शकलम् (खण्डः)' इति यस्य नाम निष्कलङ्कं यथार्थमस्ति, तद्वायुशकलम् ईयते प्राप्यते॥ ११॥

## -¾ विद्युत् ५<-सवैया

इयमेव नियच्छति दीपघटाम्, शकटानियमेव वहेत्रृवहान् इयमेव विपुष्यति यच्चगृहान्वहति व्यजनैरियमेव महान् । अयि मञ्जलनाथ कथं न गृणासि युरोपनृणां महिमा सुमहान् अपलायनमाद्धती यदियं चपला न पलाय जहाति गृहान् १२

इयं विद्युदेव दीपसमूहं ददाति । नृवहान् मनुष्ययात्रायोग्यान् शकटान् ('ट्रामवे' अभृतीन् ) इयमेव वहेत् । व्यजनैः इयमेव महान् (उत्सवान् ) करोति । पलायनं न कुर्वती चपलाऽपि पलाऽर्थमपि असाकं गृहान्न स्यजित ॥ १२ ॥

### -> विद्युत्तन्त्री \*\*-

निजवैद्युतशक्तिभराम चिराद्वत तत्रमुदन्तिमदं नयते
अधुना तु विनापि हि तत्रमिदं नवयत्रमुदन्तमहो वहते।
ध्वनिरेव न वै, नरकण्ठरवोऽपि भवेत्कृतुकाय नृणां महते
नवनैपुणमाङ्ग्लमहीविदुषां गुणपक्षपुषां मुदमावहते॥ १३॥

इदं तम्रम् (तार), वैद्युतशक्तिबलात् न चिरात् (भितशीम्रम्) उदन्तं नयते (देशान्तरे प्रापयति)। इदानीं तु तम्नं विनापि इदं नवीनं यम्रम् (वायरलैस टैलियाफी), उदन्तं प्रापयति। 'गिर् गिर्ट' इत्याद्ययक्त-शब्द एव न, अविकलं नराणां कण्ठस्वरोपि लोकानां महते कौतुकाय भवति।

साक्षान्मनुष्यकण्ठरव एव गच्छतीत्यर्थः (टेलिफोन)। गुणपक्षपोषिणाम् आङ्ग्लभूमिविदुषां नैपुणं मुदं तनोति॥ १३॥

-अ प्रामोफोन अस्संचालिते यसिन्सकृदेव किञ्चित्कञ्जिकया
विसायाय यसान्नरवाणी मोदमानयेत्
गायकगणाऽप्रगणनीयसुप्रसिद्धनृणां
यद्धि मञ्जमन्द्रस्वरलह रींप्रतानयेत् ।
किं बहुना भूयोगुणवर्णनेन मञ्जनाथ
मन्ये वक्तृकण्ठस्वरो मञ्जमूर्तिमानयेत्
एतसिन्नवीनयुगे विज्ञो गुणवेदी को न
प्रामोफोनमेतन्मानवोनिमव मानयेत् ? ॥ १४ ॥

यसिन् कुञ्जिकया एकवारमेव किञ्जित्संचालिते सित, यसात् (यत्स-काशात्) विस्मयार्था नरस्येव वाणी मोदं आनयेत् (उत्पादयेत्)। गाय-कगणे अग्रगणनीयानाम् (श्रेष्ठानाम्) मञ्जोः मन्द्रस्य च (मधुरगभी-रस्य) स्वरस्य लहरीं प्रतानयेत् परितो विस्तारयेत्। मन्ये वक्तुः कण्ठस्वरः एव मञ्जुमूर्तिधारी सन् अयेत् बहिनिःसरेत्। को वा गुणज्ञः एनत् प्रामो-फोनम् मानवात् ईषदूनं न मानयेत्? अपि तु सर्व एव जनो मनुष्यादी-पर्यूनमेव मानयेत्॥ १४॥

**+**%€ रेडियो ﴾}

गेहे यनिधाय धीरगम्भीरया स्पष्टिगरा गीतीर्वकृताश्च नराः शृज्यन्त्यनियत्रकम् वैज्ञानिकयत्रमिदं भारतभूभारे किम्र पारेपारावारेऽप्युक्तनिगदनिमन्नकम् । मञ्जनाथ विमृश यदेषा दारुमञ्जूषाऽपि प्राक्पण्डितपिञ्जूषाऽपनोदे भात्यतत्रकं वायुलहरीषु वहन्निनदिनयत्रकरं 'रेडियो' नवीनयत्रमञ्जतममञ्जकम् ॥ १५॥

गृहे यत् (रेडियोयञ्चम्) निधाय । अनियञ्चकं निष्प्रतिवन्धम् । भारत-भूभारे (भारतभूमण्डले) एव किम् समुद्रपारेऽप्युक्तस्य निगद्स्य शब्दस्य निमञ्जकम् आनायकम् । एषा काष्ठनिर्मिता मञ्जूषाऽपि प्राचां पण्डितानां कर्णमलस्याऽपनोदे अतञ्चकम् (अनर्गलम्) भाति । एनां श्रुत्वा प्राचीनवै-ज्ञानिकानां कर्णकीटाः पतन्तीति लोकोक्तिः । वायुलहरीषु प्रवहतो निनद्स्य शब्दस्य नियञ्चकरं ग्राहकमेतद्यञ्चम्, अमञ्जकम् मञ्जं विनाप्यद्धतमस्ति॥१५॥

-> ्र यन्त्राणि ५५५-

नानाविधवस्ताण्यद्य यञ्जैिन्त्यम्यन्तेऽथ,
यञ्जेरेव सीव्यन्तेऽथ स्चीमवमुच्य ताम्
यञ्जेः पत्रजन्म, पुनर्यञ्जेर्मुद्रणस्य कला
यञ्जेरेव दृत्तं तत्तत्स्थानेष्ववमुच्यताम् ।
यञ्जेरन्नपेषणं, जलेपणं च यञ्जेरेव,
यञ्जेर्गृहद्गिपोऽप्यद्य दीप्यते, न ग्रुच्यतां
सर्वकार्यतत्रमिह साध्यतेऽद्य यञ्चशते—
र्यञ्जयुगं तस्मादनियञ्जमिदमुच्यताम् ॥ १६ ॥

जयन्ते निर्मीयन्ते 'वेञ् तन्तुसंताने'। तां प्राचीनां सूचीम् 'सुई' अव-मुच्य दूरे विहाय। पत्राणाम् (काग्ज़) उत्पत्तिः। अवमुच्यतां प्रेष्यताम्। यन्नेरेव जलस्य एषणम् (प्राप्तिः), नल्यन्नैर्जलप्राप्तिरित्यर्थः। न ग्रुच्यताम्, न विचारः क्रियताम्॥ १६॥ विद्वारिवेगाद्घाष्पयानं वहतीह जनान् च्योम-वारि-याने विद्वारिवलाजन्येते विद्वारिवेगाच्छिल्पयञ्चालयाः संचलित विद्वारिवेगादेव खातखनी खन्येते । इटिशनृपस्थाऽम्रना प्रवलप्रतापेनाऽद्य कोविद्कलापे हर्षविस्मयौ वितन्येते भन्नीकृतभीति मोदमग्रीकृतलोकच्या— वृग्नीवरुणावपि निदेशमस्य मन्येते ।। १७ ॥

अग्निजलयोर्बलादेव व्योमयानं वारियानं (जहाज) च जन्येते उत्पा-द्येते । शिल्पयन्नालयाः ('कल कारखाने) । खातम् (खाई Tranch), खानिः (आकरः 'खान') । मोदे मग्नीकृताः (प्रसन्नीकृताः) लोकसम्हाः याभ्यां तौ अग्नीवरुणौ देवाविष, भग्नीकृता भीतिः यस्मिन् कर्मणि यथा तथा, अस्य (वृटिशनरेशस्य) आज्ञां मन्येते ॥ १७ ॥

-> श्र शब्यचिकित्सा १६८ -> श्र शुण्डित्या १६८ ।

चतुराणां चेतिस चरित शब्यचिकित्साकर्म ।

यस्य सुभृश्रम्भतिरदादातुरिनकरे शर्म ।।

थातुरिनकरे शर्म दिशेद्रणमुखमुम्भित्वा ।

यत्र मुदितमुपयाति चित्रमङ्गान्यपि भित्त्वा ।।

क्षताऽदमरीप्रभृतिष्विनशं कृतसुखा नराणाम् ।

शुल्यचिकित्सा चित्रयेत चेतश्रतुराणाम् ॥ १८ ॥

शल्यचिकित्साकार्यं चतुराणां चेतिस चरित (कृतज्ञताबुच्या सर्वदा हृदये वसतीत्यर्थः ।) व्रणमुखं पूरियत्वा । शरीरस्वाऽवयवान् क्रित्वाऽपि मोदः

प्राप्यते इति चित्रम् । शरीरवणविदारणेन सुखं भवतीत्याशयः । क्षतं वण-रोगः, । अइमरी ('पथरी'), एतत्प्रभृतिरोगेषु जनितारोग्या ॥ १८॥

दो०-नवविज्ञानमिहोन्नमित शारीरिकविषयेषु । एक्सिकरणमुपयुज्य यचलित चिकित्सितमेषु ॥ १९॥

एषु (शारीरिकचिकित्साविषयेषु) एक्सिकरणेन उपयोगं गृहीखा चिकित्सितं चलति । काचिविशेषेण शरीरोपिर प्रकाशे पातिते, शरीरान्तः-स्थितो मांसशोणिताद्यतिरिक्तः पदार्थस्तैः चक्षुपा दृश्यते ॥ १९ ॥

-> चित्रविद्या ५६-

क०-मोदमनुयाया वीक्ष्य छायाचित्रचातुरीं तां धातृपरिगा या चित्रपद्धतिः परीक्ष्याऽसौ एकदा विलिख्य पुनर्यत्रसहकारात्पश्य बहुलीकृता या चित्रसंहतिः समीक्ष्याऽसौ । सक्ष्मचित्रमालापि च काचबलात्पृथ्वी भाति चञ्चलाप्रकाशे चलित्रकला वीक्ष्याऽसौ हंहो मञ्जनाथ मित्र विद्यारसिकोऽसि यदि तर्हि चित्रविद्याचयचातुरी निरीक्ष्याऽसौ ॥ २० ॥

छायाचित्रम् (फोटोग्राफ) तस्य चातुरीम् । या ताम्रपित्तलादिधातुप-दार्थानाम् उपरिगा, असौ चित्रपद्धतिः परीक्ष्या । ब्लाकचित्राणि धातुफल-केपूरकीर्यन्ते । एकवारं चित्रं पत्रपृष्ठे विलिख्य पुनर्यन्नाणां बलेन बहुसंख्यानि चित्राणि निर्मीयन्ते सा प्रिण्टेडचित्रविद्या परीक्ष्या । सूक्ष्माकाराणाम् अभ-कफलकस्थितानां चित्राणां माला, काचप्रभावेण महत्तमा दृश्यते, प्वंविधा चलचित्रकला (सीनेमेटोग्राफ) विद्युतः प्रकाशे वीक्षणीया ॥ २०॥ क० नि० ३२ **५**% फ़ोटोग्राफ़ी %े∽

प्रमितप्रकाशे पुरो निश्चलं निवेश्यो नरो निर्यत्प्रतिविश्चथरो दर्पणोऽनुपाल्यताम् काचाच्छादितायां चित्रमञ्जूषायामस्य ततो नीत्वा प्रतिच्छायामिसमोपधिभिः क्षाल्यताम् । मञ्जनाथ पश्चात्पत्रपृष्ठे सम्रुपेतां ततः प्रतिकृतिमेतामेक्ष्य मानसं नु लाल्यताम् आतुरीकृतोऽसि सखे किं वा तुरीवेमादिकैः? फोटोचित्रचातुरीयमधुना निभाल्यताम् ॥ २१॥

प्रमिते अनुकूछे, प्रकाशे। निर्गच्छतः प्रतिबिम्बस्य घरः (प्राहकः)
दर्गणः अनुपाल्यतां गृद्धताम्। यस्मिन् प्रतिच्छाया उत्कीर्णा भवेदेवंविधः
काचः (प्रेट) प्राह्य इत्याशयः। काचाच्छादिता चित्रमञ्जूषा (फ्रोटो
केमेरा)। अस्य (निश्चलं निविष्टस्य नरस्य) प्रतिच्छायां प्रतिबिम्बं गृहीत्वा,
इयं (प्रतिच्छाया) औषधिभिः क्षाच्यताम्। ततः पत्रपृष्ठे संकान्ताम् इमां
मनुष्यस्य प्रतिकृतिम् आ-ईक्ष्य। तुरीवेमादिकैः न्यायादिशास्त्रेषु तुरीवेमा॰
दिचर्चाभिः किमिति खिन्नोसि ॥ २१॥

→ि सीनेमा छे

श्वेतपटे विद्युत्किरणाग्रैरवभासितानि चेष्टमानचित्राण्ययि पश्य तिडदुन्मुखे सागरतरङ्गानथ धावतस्तुरङ्गान्पश्य भीषणभुजङ्गांस्तान्विहङ्गान् पततश्च खे। लेखैः स्रच्यमानाः पश्य नानाविधनात्यकथाः किं बहुना मूकमभिनेयं पश्य संमुखे व्यग्रतां विनेमामवकाशदिने मानस मे साधय सिनेमा समवेक्षणसुखं सखे ॥ २२॥

ति उन्मुखे (उद्घासिते) श्वेतपटे, विद्युत्किरणामैरवभासितानि चेष्टमानानि चित्राणि पश्य। खे पततः (उड्डोयमानान्) विहङ्गान्पश्य। मध्ये मध्ये 'स्लाइट'स्थैः लेखैः सूच्यमानाः नानाविधाः नाट्यानां कथाः पश्य। मूकम् अभिनेयम्, वाणीं विना चेष्टाद्वारा सर्वमपि अभिनेयं कथाभागं पश्येत्यर्थः। इमाम् (प्रतिदिनकार्येर्जायमानाम्) व्यप्नतां विना, व्यप्नतां दूरे कृत्वेत्यर्थः। अवकाशस्य दिने सीनेमानिरीक्षणसुखं साध्य॥ २२॥

→{% मोहमयीस्था टङ्कशाला (टकसाल) शु-

छत्रचन राशीकृत—रूप्यरुचिरीक्ष्यतेऽथ रूप्यं तिद्धं कुत्रचिद्धिलापनमभीयते कुहचन यन्त्रे प्रविधीयन्ते शलाकास्तस्य कुत्रचित्तु तासां पिट्टकेत्र प्रविधीयते । प्रमितिपुरस्सरं प्रणीयन्तेऽथ खण्डाः कचि-त्कुत्रचित्तु तेषु राजग्रद्धा विनिधीयते वर्तमानकालाऽऽयामयोगियन्त्रजाला धन-वैभवविशाला टङ्कशाला समुदीयते ॥ २३ ॥

राशीकृतस्य रूप्यस्य (रजतस्य) कान्तिः ईक्ष्यते । क्रचित् रूप्यं विलापनं (द्रवभावम्) अभीयते नीयते । कुत्रचित्स्थले तस्य (रजतस्य) श्रालाकाः विधीयन्ते । क्रचिद्रजतस्य पट्टिका निर्मीयते । प्रमितिपुरस्सरं तोल-

नेन परिमाणं कृत्वा, रूप्यकानुगुणाः खण्डाः क्रियन्ते । वर्तमानकालस्य य आयामः, तत्सम्बन्धी यञ्जजालो यस्यां सा । वर्तमानकालोचितैस्त्कृष्टैर्यञ्च-समृहैर्युक्ता, इसर्थः ॥ २३ ॥

-> विज्ञान-(साइन्स-) वैभवम् ११८श्रूयतेऽनुलापो नृणां योजनसहस्रादिपि
तुमुलतिमस्राऽन्तरात्तेजो द्युतिं दोहयेत्
एकमेव यानं पुनः सागरजलेऽपि चलेद्
गगनतलेऽपि ततस्तूर्णमिश्ररोहयेत् ।
याति वाष्पयानं भूमिगर्भे द्यन्तरिक्षतले,
बुद्धिवलेनाद्भुतानि पुष्पाण्युपरोहयेत्
नित्यनवाऽऽविष्कारस्य विज्ञायेत विज्ञापनेरेतद्वस्तुविज्ञानं मुविज्ञानपि मोहयेत् ॥ २४ ॥

नृणाम् अनुलापः (परस्परं संलापः) रेडियो-टेलिफोनादिद्वारा। घोरस्य तिमसस्य (अन्धकारस्य) मध्यादेव तेजः द्यातं (प्रकाशम्) प्रयेत् , घोरान्धकार एव सहसा प्रकृष्टः प्रकाशो भवतीत्यर्थः। ईदशमद्धतं यानमस्ति यदेकमेव जलेपि चलति, ततः शीघ्रमेव आकाशेऽपि जनान् आरोह्यति। वाष्पयानम् (रेलवेट्रेन) भूगर्भेऽपि चलति, तथा आकाशेपि चलति। लण्डनादिनगरेषु गृहाणामुपरिभागे रेलशकटिर्गच्छति। विज्ञानवेदी जनः बुद्धिबलेन अभूतपूर्वाणि नानाविधानि पुष्पाण्युत्पादयेत्। यथा-पाटलापुष्पस्य नानारङ्गाः, अकण्टकता, विल्लस्पप्रापणम् एवमन्यान्यदपि। नित्यनवीनस्य आविष्कारस्य विज्ञापनैर्विज्ञायेत यद् एतद्वस्तुविज्ञानम् (साइन्स) मुविज्ञानपि नरान् मोहयेत् चिकतान्दुर्यात्। आविष्कारास्तु—तृणादि गोभोज्यं यत्रे प्रक्षिप्य तद्वारा दुग्धनिर्माणम्—वनस्पतिभ्यो घृतनिर्माणम्, काचविशेषण मञ्जूषादिस्थानां वस्त्नां चञ्चुषा दर्शनमित्याद्या अनेके प्रसिद्धाः स्थालीपुलाकन्यायेनावयन्तव्याः॥ २४॥

-> भीराङ्गाणां गौरवम् ॥

नोपाश्रयते या जितजातेर्वेष-भाषादिकं
गाढसिन्नपातेऽप्यद्य जाते मदमण्डितम्
यज्ञातेर्मनुष्यं जितजातेः प्रािन्नवाको बत
जातेऽपि च दोषे कर्तुमीष्टे न हि दण्डितम्।
यज्ञातीयलोकेनाऽद्य भारतोपयातेनोचस्थानमेव नीयते तिरस्कृत्याऽन्यपण्डितम्
सभ्यजनत्रातेष्वनुकार्यं व्यतिभाते मम
गौराङ्गीयजातेरात्मगौरवमखण्डितम्॥ २५॥

या जातिः, अद्य गाहसम्बन्धे जातेपि विजितजातेः (भारतीयादेः)
वेष-भाषादिकं मदमण्डितं यथा तथा न स्वीकरोति। अपराधे जातेपि
यजातेर्मनुष्यं जितजातेः प्राङ्घिवाकः (न्यायाधीशः 'जज') दण्डितं कर्तुं न
ईप्टे। अन्यं (अन्यजातीयम्) पण्डितमपि स्वापेक्षया अधिकविज्ञमपि
तिरस्कृत्य, भारते आगतेन यज्ञातीयलोकेन उच्चमेव स्थानम् (शासनपदम्)
गृद्यते, न स्वरूपवेतनकं पदम्। गौराङ्गजातेः अखण्डितम् आत्मगौरवम्
मम बुद्धौ सभ्यसमूहेष्वनुकरणीयं व्यतिभाते। तेषां भातुं योग्यं मम भातीति
कर्मव्यतिहारः॥ २५॥

→¥ गौराङ्गाणां खजात्यनुरागः **४**←

न्यस्पति स्वकीयेष्वेव मान्यमधिकारं काम— मन्यः कृतिपारङ्गतो भद्रो अवि भिक्षताम् वस्तूनि स्वदेशनिर्मितान्येवोपयुङ्के सदा अङ्के भोज्यसामग्रीं स्वदेशरीतिरक्षिताम्। नानादेशसंगृहीतवित्तेनापि जातिर्या हि संधत्ते खदेशे शिल्पसंपदमविक्षताम् अङ्गरेजजातेर्निजजातीयाऽनुरक्तिं निज-जन्मभूमिभक्तिं भ्रवि कोपि नरः शिक्षताम् ॥२६॥

या जातिः, स्वकीयेष्वेव लोकेषु मान्यम् (उचम्) अधिकारं समर्पयति । कार्ये पारं गतः अन्यः (अन्यजातिजनः) भद्रोपि भूमौ भिक्षां
करोतु नाम । उपयुद्धे प्रतिदिनोपयोगे आनयति । स्वदेशरीत्या रक्षिताम्,
करोतु नाम । उपयुद्धे प्रतिदिनोपयोगे आनयति । स्वदेशरीत्या रक्षिताम्,
निजपद्धतेरनुसारमेव भोज्यमपि तैर्भुज्यत इत्याशयः । शासनाधिकारकाले
नानादेशेभ्यः अर्जितेनापि धनेन, स्वदेशे एव शिल्पसंपदम् अविक्षतां
रक्षति । अन्यदेशेभ्यो धनं संगृद्ध विश्रमसमये स्वदेशे गत्वा शिल्परक्षार्थं
कञ्चित् शिल्पकार्यालयम् ('कारखाना') स्थापयति, न तु विदेशीयशिल्परक्षार्थं तत्रोपार्जितं स्वल्पमपि दृन्यं विनियुद्धेः इत्याशयः । अत एव अङ्गरेजजातेः स्वजात्यनुरागं स्वमातृभूमिभिक्तं च भूमौ कोपि नरः शिक्षतां नाम ।
अयं जात्यनुरागः अन्येलेंकैसेषां सकाशान्त्विक्षणीय इत्याशयः ॥ २६ ॥

-% अङ्गरेजानां नीतिनैपुण्यम् %
शनैः शनैर्भूमौ निजधर्मः परिवार्द्धतोऽस्ति

नर्मक्रमेणोक्त्वा भृशमन्यधर्मवैगुणम्
स्वोररीकृतैव शिक्षा सर्वतः प्रचारिताऽस्ति,

पूर्वाऽऽश्रितशिक्षाद्धमे दत्त्वा बत वै घुणम् ।

सर्वथा स्वतन्त्रं बत येषां राजतन्त्रं भाति

मञ्जनाथ तेषामद्य कसान्न स्तवै गुणं
सामोपायसाङ्गीकृतं सभ्यसमाजाऽङ्गीकृतं

गेयमद्य गौराङ्गीयनीतिधृतं नैपुणम् ॥ २७ ॥

अन्येषां धर्माणां नर्मक्रमेण (परिहासरूपेण) वैगुणं विगुणताम् उक्ता। पूर्वजातैरायें: आश्रिते (स्वीकृते) शिक्षारूपे वृक्षे घुणं दत्वा, पूर्वां शिक्षा- मुन्मूल्येलर्थः। तेषां गुणं कस्मात् न स्ववै, अपि त्ववद्यं प्रशंसानीलर्थः। स्ववै इति स्तौतेरात्मनेपदे लोट उत्तमपुरुषेकवचनम्। सामरूपेण उपा येन साङ्गं विहितम्, ईदशं गौराङ्गीयनीतौ धतं नेपुण्यमद्य गेयं प्रशंसनी- यमिल्यर्थः॥ २७॥

यस नीतिनैपुणतो निस्तिशोऽपि नम्रो भाति शात्रवः प्रयाति यस कोपायौ शलभताम् कामं कीदशोऽपि शौर्यशाली राष्ट्रनेता भवे-दुर्मदविजेता तं विनेतासौ कलभताम् । मञ्जनाथ नानाविधजाति—धर्म—जुष्टे त्वद्य भारते च नीतिर्यस्य संप्राप्ता सुलभतां भारतीयभूमौ व्याप्तवेदनीतिजीवी जनो भेदनीतिनीवीमाङ्ग्लदेशादुपलभताम् ॥ २८ ॥

यस्य (आङ्ग्छदेशस्य) नीतिनैपुण्यात् कठोरोऽपि नम्नो भवति । कीद्दशोऽपि शूरो राष्ट्रस्य नेता (संचाळकः) भवेन्नाम, तं (नेतारम्) असौ
कलभतां (हस्तिनः समीपे हस्तिशावकताम्, दम्यतामिस्यर्थः) नेता नेष्यति ।
नानाविधाभिः (आर्थ-जैन-माहम्मदादिभिः) जातिमिः, नानाविधैः
(सनातन-जैन-पारस्य-इस्लामादिभिः) धमेंश्च युक्ते भारते यस्य नीतिः
सुलभतां संप्राप्ता, नानाविधभेदवशात्तस्यां नीत्यां सुकरता स्वतः संजाते ।
स्याशयः। भारतसम्बन्धिन्यां भूमौ व्याप्ता या वेदनीतिः (वैदिकाऽऽम्नायः)
तद्रुपजीवी (सरलः सत्यप्रेमी च) आर्यजनः भेदनीतेर्मूलधनम् आङ्ग्छदेशात् शिक्षतामित्यर्थः॥ २८॥

→ भारताऽर्थं विचारः भ्र-दो०-जाति-धर्म-मत-भेदतः प्रतिगृहमहो विभेद । खेदमयन्नद्याऽप्ययं भेदनयं न विवेद ॥ २९॥

अहो जाति-धर्म-मत-(सम्प्रदाय-) कृतेभेंदैः प्रतिगृहं विभेद, प्रतेकं गृहं मिथो भिन्नमभूत, अथ खेदम् अयन् प्राप्तुवन्नपि अयं (देशः) भेद-नयं (भेदनीतिम्) न विवेद । अनेकविधं भेदं गच्छन्, किञ्च भेदेन क्षेत्रं प्राप्तुवन्नपि अयं देशो भेदनयं न ज्ञातवानित्याश्चर्यमित्याशयः॥ २९॥ प्राप्तुवन्नपि अयं देशो भेदनयं न ज्ञातवानित्याश्चर्यमित्याशयः॥ २९॥

-> भ्र युद्धसज्जा ५≪-

क०-खातान्युपखान्य तेषु निह्यते सैन्यमिह
ल्यते त्वकसाच्छत्रुसैन्यमित्युपाजानाम्
गोलकानिपात्य व्योमयानाद्धर्जयन्ति जनान्
तर्जयन्ति पूर्वं सैन्यमल्पवलराजानाम्।
लोकनाशकारी विषधूमः परिस्र्यतेऽथ
ब्रूमः किं, नयन्ति नाशमेव नृसमाजानां
किं सा भृतिभाजामपि राजामभियुद्धेष्वभूद्

या जाताऽद्य योजना युरोपमहाराजानाम् ॥ ३०॥

स्वातानि (खाई' Tranches) अपलान्य तेषां मध्ये सैन्यं गोप्यते । अकस्मात् शत्रुसैन्यं भिद्यते इत्यहम् उपाजानाम् अज्ञासिषम् । व्योमयान-मध्यात् लोहगोलकान् ('बम्') निपाल जनान् अग्निसात्कुर्वन्ति । अल्पं बलं येपाम्) राज्ञां सैन्यं सर्वतः पूर्वं तर्जयन्ति । नृसमा-जानाम् मनुष्यसमूहानां नाशमेव नयन्ति कुर्वन्ति । अभियुद्धेषु (अभिमु-स्युद्धेषु) युरोपराजानां या योजना (सज्जा) अद्याऽभूत्, सा योजना पूर्वं कि भूतियुक्तानामपि राज्ञामपि युद्धेष्वभूत्? अपि तु नेत्यर्थः । राज् श्रद्धस्य पष्टी ॥ ३० ॥

→¥ अर्थनीतिः ¾← छप्पय

भूरिभूरिकरमर्जयन्ति, शकटीर्घटयन्ते । खानयन्ति खनिमनिशमिष्धयानानि नयन्ते ॥ पत्रप्रेषणमधिवहन्ति, मुद्राः कलयन्ते । अयन-सदन-धन-करान् राजपुरुषाः प्रथयन्ते ॥ बहिराहिताऽतिशयमार्दवाप्यपहितपुष्कलपाटवा । इह भारतेन्द्रभूपतिभवा धनसंग्रहनीतिर्नवा ॥३१॥

बहुतरं करम् ( ग्रुक्कम् 'टैक्स') अर्जयन्ति । धनसंग्रहार्थं रेलादिशकटी-विरचयन्ति । पाषाणाङ्गार-लोह-सीसकादीनामाकरं खानयन्ति । निलं पोतान् (जहाज्) नयन्ति । पत्रप्रेपणम् ( डाकविभागकार्यम् ) वहन्ति । स्वर्ण-रूप्य-पञ्च-( नोट-) ताम्रादिमुद्गाः निर्मान्ति । अयनं मार्गः । तथा च ( 'रोड्सेस' 'हाउसटैक्स' 'इनकमटेक्स' प्रभृतीन् ) करान् राज्ञा प्रेरिताः पुरुषाः प्रथयन्ते प्रचारयन्ति । वहिःप्रकटितात्यन्तकोमलभावाऽपि प्रयोजित-भूरितरचातुर्या इयं भारतेश्वरसम्बन्धिनी धनसंग्रहस्य नीतिनंवीनैव ॥ ३१॥

-> युद्धनितिः अरक०-युध्यमानराष्ट्रद्वयमेश्य गुप्तमात्मवलं
कामं वर्द्धयद्भिर्यंस्तटस्थैरिव भूयते
प्रवलग्रदीश्य तयोरेकं दोषग्रद्धोषद्भिरन्यराष्ट्रसङ्घैः सह सन्धिः परिस्तूयते ।
युद्धे ह्यन्यराष्ट्राण्यवतार्यं तद्धलाऽपगमे
स्वार्थाधिगमे च स हि सन्धिः परिॡयते
भेदनीतिभङ्गिरेखयैव दुर्दुरूढो रिपुरङ्गरेजवीरैः सङ्गरेषु परिभूयते ॥ ३२ ॥

परस्परं युध्यमानं राष्ट्रह्रयम् आ-ईक्ष्य, आत्मनः बलं (सैन्यम्) गुप्तं यथा तथा यथेच्छं वर्द्धयिद्धः यैः (अङ्गरेजैः), उपरितस्तद्रस्थेरिव भूयते । तयोः (युद्धमानराष्ट्रह्यस्य) मध्ये, एकं राष्ट्रं प्रबलं वीक्ष्य, तस्य राष्ट्रस्य दोषं वोषद्धिः (प्रख्यापयिद्धः) यैः, अन्यैः राष्ट्रसमूहैः सह सन्धिः प्रस्त्यते । प्रबल्याष्ट्रस्य परितः परिभवाय अन्यैः राष्ट्रेः सह सन्धिः विक्रयत इत्याशयः । तत्रश्च तस्यकमात्रस्य प्रबल्याष्ट्रस्य बल्भङ्गार्थम् अन्यराष्ट्राणि युद्धक्षेत्रे अवतार्य समन्ततो युद्धेन तस्य राष्ट्रस्य बलाऽपगमे जाते निजस्य प्रयोजनस्य प्राप्तौ (ईप्सितस्य कस्यचिद्ध्भागस्य प्राप्तौ ), सर्वैः राष्ट्रेः सह कृतः समिधः किञ्चित्कारणमुद्भाव्य परिल्यते (भज्यते) । भेदनीतिरचनाचातुर्येणैव दुर्दुरुदः (आग्रहिलो दुर्जयश्च ) शत्रः पराजीयते ॥ ३२ ॥

→ नवीना शिक्षापरिपाटी अदि चित्तपरिष्कारे या हि शिक्षा भूरिदक्षाऽभव-द्वित्तपुरस्कारेणैव साऽद्य सुपटीयसी पूर्वपुरुषाणां पुरा पद्धतिः प्रकृष्टाऽभव-न्नव्यपुरुषाणामद्य सरणिर्गरीयसी । मञ्जनाथ जानीयाम दूरदूरदेशकथां 'को धर्मोऽथ, के वयम्' कथेयं तु द्वीयसी वर्तमानकाले वत शिक्षावधूभालेऽलेखि कालेजेन चारुचित्रमालेयं महीयसी ॥ ३३ ॥

वित्तस्य परिष्कारे (शोधने) पूर्वं या शिक्षा अतिनिपुणाऽऽसीत्सा अस्मिन् युगे धनप्राध्येव साधीयसी (गण्यते)। पूर्वकाले प्राचीनरीतिः उत्कृष्टासीदिदानीं नवीनानां रीतिमेव सर्वे सुरुच्याऽनुसरन्ति। इतिहासाऽ-ध्ययनेन दूरदूराणां देशानां कथां वयं जानीमः परम् 'वयं के ? अस्माकं धर्मः कः ?' इत्यात्मकथा तु द्वीयसी (अतिदूरस्था)। तथा च कालेजेन (अर्थान्नव्यविद्याल्यानां प्रवन्धकः) शिक्षारूपाया वध्वा भाले इयं

पूर्वोक्ता चित्रमाला अलेखि। वधूनां शृङ्गारार्थं भाले पत्ररेखा विरच्यन्ते, एवं दूरदूरकथाबोधेपि आत्मकथाऽनभिज्ञतारूपचित्रस (आश्चर्यस) माला अलेखि॥ ३३॥

वाल्यादेव भूरिभूरि पुस्तकानि घोषन्तोऽपि शिक्षायां न सन्तोषं स्रजन्ति जना मीयताम् पूर्वजपरिचयाय पाठ्यमितिहासाद्यपि देशभाषां त्यक्त्वा हूणभाषया ह्यधीयताम् । सर्वमेतत्सोद्वापि च अम्यतां वुअक्षावशात् शिक्षाफलमाध्यात्मिकशान्तिः कोपनीयताम् ? मन्दतममाटीकितविद्यादृक्षवाटीसुखा वर्तमानशिक्षापरिपाटीयं निपीयताम् ॥ ३४ ॥

शिक्षाविषये जनाः सन्तोषं न सृजन्ति (नाधिगच्छन्ति), मीयताम् अनुमीयतामित्यर्थः । पूर्वजानां परिचयार्थं यदितिहास-भूगोलादि पाट्यं तद्पि अंग्रेजीभापयैवाधीयताम् । एतःसर्वं सहित्वापि भृतिकार्यस्याऽलामे न्रुभुक्षापरवश्चेभृतिकार्यान्वेषणार्थं अभ्यताम् । ततश्च शिक्षायाः फलम् या आध्यात्मिकी शान्तिः सा क प्राप्यताम् ? शिक्षाप्राप्तावपि शिक्षायाः फलभूता आत्मनः शान्तिस्तु न जातेत्याशयः । अत एव अतिमन्दं यथा तथा आटीकितम् (प्राप्तम्) विद्यारूपायाः वृक्षावाद्याः सुलं यया ईदशी । निपीयताम् अतिशयेन परिशीत्यताम् । विद्यारूपायां वृक्षवाटिकायां गत्वा जनैः शान्तिसुलं लभ्यते, परम् अत्र परिपाट्यां तन्न लभ्यते । लभ्यते चेदतिमन्दिमत्याशयः ॥ ३४ ॥

वैदेशिकभाषाचाकचक्याऽऽचान्तचित्तस्थले रोहति, विमोहजलैः सिक्तो यो विधीयते आत्ममातृभाषात्यागखाद्यपरिपृष्टो यो हि गौरवगरिष्टो गर्वशाखाशतैर्गीयते। चित्रं बहुकालाञ्जात-'वी ए.' 'एम्. ए.' पुष्पोदयो, नेत्रद्युतिमन्दताऽऽमयोपि सह नीयते भाग्यतोऽभिरूढराजतन्त्रभृतिभिक्षाफला— द्वर्तमानशिक्षाकुङ्गदृक्षात्को महीयते ? ॥ ३५॥

चर्तमानिशक्षारूपो यः कुडाः ( छवुर्वक्रश्च ) वृक्षससात् को वा जनः महीयते? महितो भवति? न कोपील्र्यः । इदानीं शिक्षायां वृक्षस्य रूपकं साधयति—वैदेशिकभाषायाः चाकचक्यम् (नेत्रमोहकचमत्कारः 'चमक') तेन आचान्ते (अभिभूते) चित्तरूपे स्थले (भूमो) रोहति । विमोहः आत्मभाषागुणेष्वगुणदर्शनं स एव जलम् । भात्ममानृभाषाणां त्यागः स एव खाद्यम् (वृक्षाणां कृते 'खाद') तेन परिपुष्टः । वृक्षे यथा शाखाभिगीं-रवं भवति तथा अस्मिन् अभिमानस्य शाखाश्चतः गौरवगरिष्टता भवति । 'बी. ए.' 'एम्. ए.' रूपाणि पुष्पाणि चिरादुत्पद्यन्ते । अनेन सहैव नेत्रद्युत्तेमन्द्रतारूपः आमयः (रोगः) अपि नीयते, येन उपनेत्रस्याऽऽवइयकता भवति । भाग्यवशात् अभिरूढं राजतन्त्रसकाशात् भृतिभिक्षाप्राधिरूपं फलं यस्य तसाद् वर्तमानशिक्षारूपाहृक्षात् ॥ ३५ ॥

→ं परीक्षायुगम् ंं्र⊷ छप्पयः

यदि गतिम्ररीकरोपि सखे ! शिक्षासुखसिन्धौ ।
चिरतरममरीकरणगुणाऽमृतझरीसुबन्धौ ॥
तर्हि चपलफलकरी रीतिरुररीकरणीया ।
यदिह परीक्षातरी परीक्षणयुगेऽवनीया ॥
अयि मञ्जनाथ नवयुगपरीवाहविपुलवैभवकरी ।
वरविद्यासिन्ध्परिचरी नौरियमधुना जयकरी ॥ ३६ ॥

चिरतरं चिरकालार्थम्, मनुष्यस्य अमरीकरणरूपो यो गुणः स एवाऽमृतम्, तज्झर्याः तत्स्रोतसो मित्रे । शिक्षारूपे सुखकारके सागरे यदि त्वं
गमनं स्वीकरोपि, तर्हि चपलं शीघं फलकारिणी इयं रीतिः स्वीकार्या, यत्
अस्मिन्परीक्षायुगे परीक्षारूपा तरिः (नौका) अवनीया रक्षणीया। यतः
वरस्य (श्रेष्ठस्य) विद्यासिन्धोः उपरिचरी, नवयुगप्रवाहे विपुलवैभवकारिणी
इयं नौकैव अधुना जयकरी । अस्मिन्युगे शिक्षासिन्धोस्तरणार्थं इयं नौकैव
लोकेश्यो विजयदायिनीत्यर्थः। उपरिचरीत्यनेन परीक्षया शास्त्रसिन्धोस्तलस्पर्शो न भवति, परम् उपरि उपरितो गतिर्भवतीति स्व्यते॥ ३६॥

- अः नवीना नेतारः अःक० - वैदेशिकभाषा - वेष - भूषादिकं विभ्रतोऽिष
भारतीयभावं धारयन्ति कथमप्यसौ
राष्ट्रसभामश्चे देशदारिद्रचं विष्टण्वन्तोऽिष
जुह्वतीह सर्वस्वं हि 'फ़ैशन'विभावसौ ।
स्वातच्ये यतन्ते, परं सामाजिकसत्तामिष
स्वेच्छातः समर्पयन्ति शासकविभादसौ
नच्या न्यायविद्या, ननु नच्या नेतृबुद्धिरिष,
नच्या नवशिक्षितनराणां नीतिरप्यसौ ॥ ३७ ॥

वैदेशिकीं भाषाम्, वेषम्, भूषाम्, एतदादिकं धारयन्तोषि भारतीयभावम् असौ (प्राणे) यथाकथि द्विद्वारयन्ति । वर्तमाना नेतारो वैदेशिकरीत्या आचारव्यवहारं धारयन्तः कथिमव मनिस भारतीया भवेषुरित्याशयः। विवृण्वन्तः प्रकाशयन्तः। वैदेशिक-'फृशन' (वेषविन्यास-) रूपे
अग्नौ सर्वस्वं जुद्धित (होमं कुर्वन्ति)। सामाजिकीं सत्ताम् (सामाजिकस्वातत्र्यम्) शासकस्य विभाति (चमत्कुर्वति) असौ (खड्ने) समर्पयन्ति।
'विभात्' इति भाधातोः शतृप्रत्यये रूपम् । यदा देशस्य स्वतन्नतार्थं यतं
कुर्वन्ति तदा अवशिष्टां सामाजिकीं स्वतन्नतामपि शासकस्य (राज्ञः)
सङ्गाधीनां किमिति कुर्वन्ति ? आधुनिका गौडपटेकादिनेतारो 'विवाहिबक'

'देवसम्पत्तिबिल' इत्यादिद्वारा सामाजिकस्वतन्नतामपि राजसात्कर्तु-मिच्छन्ति । 'खङ्गे समर्पयन्ति' अनेन अयं सामाजिकः प्रबन्धः खङ्गे स्थितो यदा आवश्यकता भवेत्तदेव विच्छिन्नः कर्तुं श्वयेतेति ध्वन्यते । ततश्च न्यायविद्या ( law ) नव्या, नेतृभावोऽपि नवीनः, नवानां नीतिरपि नवी-नैयेत्याशयः ॥ ३७ ॥

→ अधारकः ('रिफ़ार्मर') अरस्पृक्याऽस्पृक्ष्यभावं भूतमात्राद्विनिवर्तयसे
आत्रा सह भातृभोजने त्वं पहुरीयसे
सौभाग्यं ददासि द्याऽधीनो विधवाभ्यः पुनभूरिभोजनादीनां तु भञ्जकोऽभिधीयसे।
ग्रहणदिनेष्विव सहोलिकादिनेषु सखे
रामनामजापसभानेतृत्वेऽधिनीयसे
सकलसमाजरूढरीतिविनिवारक हे
धर्मधुराधारक सुधारक सुगीयसे।। ३८॥

प्राणिमात्रम् समानम् इति प्राणिमात्रात् अयं स्पृद्यः अयमस्पृद्य इति भावं दूरीकरोषि । विधवानां पुनर्विवाहं कृत्वा द्यावशस्त्वं पुनः सोभाग्यं ददासि । श्राद्ध-विवाहादिपु भूरिभोजनादिप्रथायास्त्वं भक्षकः । होलिकादि-नेपु उच्छुङ्क्षलगानमसभ्यता इति तत्स्थाने रामनान्नो भजनसभाः क्रियन्ते, तासां च त्वं नेता क्रियसे । सुगीयसे सुषुत्या सर्वेः प्रशस्यसे ॥ ३८ ॥

ॐ वावूमण्डली और स्पृक्ष्याऽस्पृक्ष्यताया वत संकीणों विचारो भाति सद्द्योऽधिकारो नरनारीभ्यः प्रदीयते 'धर्मस्योपदेशे दृद्धविप्रा एव नाऽधिकृता योग्यताऽसदीयाऽप्यत्र निर्भरमुदीयते ।' उद्वाहं चतुर्दशाद्धि वर्षाद्वनितानां जगुः प्रामाण्याय चेङ्ग्लिशाऽनुवादः सह नीयते त्वङ्गति तरीतुं शास्त्रसागरमलाव्वला— त्सेयं नववाव्मञ्जमण्डली महीयते ॥ ३९॥

बाब्महाशयाः कथयन्ति—''धर्मोपदेशे वृद्धानां ब्राह्मणानामेव नाधि-कारः, अत्र (उपदेशे) अस्माकमपि योग्यताऽस्ति।'' एकविवाहोत्तरं पुनर्विवा-हस्य, विद्यालयशिक्षायाश्च नराणां नारीणां च समानः अधिकारोऽस्ति। चतुर्द-शाद्वपीदारभ्य स्त्रीणां विवाहं जगुः (कथयामासुः)। एतस्य प्रामाण्याय स्मृतीनाम् इंग्लिशभाषानुवादः सह सभामध्ये नीयते। ततश्च शास्त्रस्यं गहनं सागरम्, इंग्लिशानुवाद्रस्पायाः अलाव्वाः (तुम्बिकायाः) बलात् तरीतुं त्वङ्गति (गच्छति), सेयं बाबूमण्डली महीयते महिता भवति॥३९॥

परमुपनीता पूर्वपद्धतिः प्रचीणरघ
चिता चतुर्दिङ् नवशैली निरुपेहितम्
आडम्बरमात्रं वंशमयीदामवैति जनो
वादायैव संप्रदायदृत्तमधुनेरितम् ।
मञ्जनाथ मीलित मनस्वी निजमानसेऽघ
कस्मै कथयेत निजदृत्तमिदमेथितं
खेलत्खलजाले वत वर्तमानकाले कलौ
भद्रजनमाले भूतभर्तः! किमालेखितम् ॥ ४० ॥

चतुरेरिप पुरुषेः पूर्वरीतिः पारं नीता दूरीकृतेलर्थः । चतुर्दिक् समन्तात् नवीनशैली निरुपाधि प्रचालिता । ईरितं कथितं वैष्णव-शैवादिसंप्रदायानां वृत्तं विवादायेव । मानी जनः स्वचित्त एव मीलति विषादं गच्छति । एधि-तम् वृद्धिं गतं दीर्घमिति यावत् । इदम् (आत्मवृत्तम्) कसौ कथयेत् ? खेलन्तः (मोदमानाः) खलजाला यस्मिन्, हे भूतभर्तः (प्राणिनां भरण-कारिन् भगवन्!) भद्रलोकानां ललाटे वेधसो हस्तेन किम् आले-खितम्॥ ४०॥

धार्मिका धियन्ते, बत वैदिका विलीयन्तेऽथ, क्रन्दन्ते कुलीनाः कचित्कोणे कृतवेपितम् दातारो द्रिद्रा, दुःखदग्धा दयावन्तो जना, वेपन्ते विनीता, बुधा बध्यन्ते सहेलितम् । साधवः सदुःखाः, पुण्यवन्तो दम्भवन्तोऽभवन्, मञ्जनाथ मार्मिकाः प्रयान्ति परिदेवितं खेलत्खलजाले वत वर्तमानकाले कली

भद्रजनभाले भूतभर्तः किमालेखितम् १ ॥ ४१ ॥ कस्मिन्नापे कोणे कृतकम्पं यथा स्वात्तथा कुलीनाः न्नन्दन्ते । द्यावन्तो दुःखेन दग्धाः क्लिष्टाः । बुधाः पण्डिताः सावहेळनं बध्यन्ते बद्धाः क्रियन्ते । पुण्यं कुर्वन्तो जना दाम्भिकाः परिगण्यन्ते । मर्भवेदिनो विळपन्ति, दुःखं गच्छन्तीति यावत् ॥ ४१ ॥

भूरिधनराशि विना विद्या दुर्लभैवाऽधुना
तत्रापि च विज्ञानं विनाऽद्य कियच्छिक्षितम् ?
लब्धभूरिविद्योऽपि च विन्दते न सद्यो धनं
यसाद्धनविद्यिल्लाभवर्त्म समावेष्टितम् ।
एवं भूरिचिन्ताभिन्धतीतपुरुषायुषस्य
नूनमस्य भाग्ये सुखं कियदवरेखितम् ?
खेलत्खलजाले वत वर्तमानकाले कलौ
भद्रजनभाले भूतभर्तः ! किमालेखितम् ? ॥ ४२ ॥

बहुतरद्रव्यव्ययं विना वर्तमाना वैदेशिकभाषाशिक्षा दुर्लभैव। तन्नापि विज्ञानं ('साइन्स') विना एषु दिनेषु शिक्षा कियती? न किमपीत्यथंः। भाससाइन्सादिशिक्षोपि च जनः सद्य एव धनं न प्राप्तोति । यतो हि साइन्सादिहारा धनप्राप्तेर्मार्गः प्रभूतधनविद्धिवेदेशिकः अवरुद्धः। पूर्वेशिक्षणचिन्ता, तदनन्तरं परीक्षोत्तरणचिन्ता, तदनन्तरं द्रव्यार्जनचिन्ता, इत्यादिभिर्भूरिचिन्ताभिव्यतीतसमयायुपो जनस्य भाग्ये सुखं कियहेखिन्तम् ? न किञ्चिदपीत्यर्थः॥ ४२॥

्रश्चित्तं गोहिंसा १३०० मुञ्चन्ते स्वश्चमि दन्तेष्वावहन्तं तृण-मेवं प्रागुदन्तेषु हि रीतिरित्रख्याताऽसौ सैषा पुनः प्राश्य तृणं वाढमृणं धत्ते जने येन निजवत्सैरिप स्तकृषिखाताऽसौ । मञ्जनाथ नित्यं निजस्तन्यदुग्धदानादहो अन्यमतमानिनामपीह मान्यमाताऽसौ त्राता मान्यमोगलमहीपैरुपयाताऽचनं गोमाताऽप्यखण्डखङ्गधारामनुयाताऽसौ ॥ ४३ ॥

दन्तेषु तृणं धारयन्तं निजशञ्जमपि जना मुझन्ति, इत्थं प्राक्तनेतिहासेषु असो रीतिः अतिख्याता । सैषा (गौः) तृणं प्राश्य (भुक्त्वा) छोके छोकानामुपरीत्यर्थः, वाढम् ऋणं स्थापयति, येन कारणेन असौ निजन्तसानां द्वारा स्तमुत्पादितम् छुषेः खातं खननं यया ईदृशी अस्ति । इ्यं निजन्तिः (वृपभैः) कृषिकार्ये क्षेत्रविलेखनाद्यपि संपाद्यतीत्याशयः । असौ निज-स्तनभवदुग्धदानात् (हेतोः) स्तिष्टीय-इसलाम-पारस्य-जैनादिमतमानिनामपि लोकानां मान्या माताऽस्ति । स्तनदुग्धदानाद् या पोषयति सा मातेति नियमादियं विधार्मणामपि माननीया मातास्तीत्याशयः। अत एव मान्यैः अकबरादिमोगलमहीपालैरपि त्राता रक्षिता । अर्चनम् उपयाता क० नि० ३३

(भारते सर्वत्र देवबुच्चा पूजिता) अपि सेयं गोमाता सांप्रतम् अखण्डाम् (अविरताम्) खङ्गस्य धारामुपयाता । अकवरेण गोमातुरायेः पूज्यताम् सकळलोकानामुपकारकतां चोपलक्ष्य निजराज्ये गोवधो निषिद्ध इति प्रसिद्धम् ॥ ४३ ॥

----> गोरक्षा **>---%**( सवैया ﴾}

न्यायतुलातुलितं किल यस हि शासनमुचपवित्रमिदम् यत्र च दीनमदीनजनो न रुजेदिति वित्तचरित्रमिदम्। यत्किल भारतराज्यमशेषनृणां मतमाननमित्रमिदम् तत्र हि भारतगौरवनौरिष गौर्वधमहिति चित्रमिदम् ४४

यस (भारतराज्यस) शासनं न्यायस तुल्या तुलितम्, उदारं पवित्रं च।यत्र (राज्ये) अदीनजनः (प्रबलः) दीनं न रुजेत् (पीडयेत्) इति वित्तं (विल्यातम्) चरित्रं वृत्तमित्तः। यद् भारतराज्यम् सर्वलोकानाम् मतानां (धर्मसंप्रदायानाम्) संमाननस्य मित्रं सहायकम्। कस्यापि कोकस्य धर्मविषये प्रतिबन्धो न देय इति भारतराज्यस्य सिद्धान्तः सुप्रसिद्ध इत्याशयः। तत्र (भारतराज्ये) भारतवर्षस्य गौरवरक्षार्थं नौकासूता, सेयं गौरिप वधं यातीति इदमाश्चर्यम्। एवसुदारे न्यायपरायणे च राज्ये काभदृष्ट्या, धर्मदृष्ट्या च सेयं गौर्नाईति वधम्। अस्या रक्षेव कर्तव्या एतस्य स्थासकेनेति स्च्यते॥ ४४॥

+्रिः स्त्रीशिक्षा रें रें अन्यदीयदेशनारीशिक्षामनुकृत्य निज-नारीभ्योऽपि दापयन्ति वैदेशिकशिक्षितम् शिक्षिताश्च पारितपरीक्षिताश्च नार्य इमाः सोङ्खण्ठं त्यजन्ति गृहकार्यमसमीक्षितम् । पूर्वं किल पारतच्यमासीत्स्वस्य देश एव साम्प्रतं स्वगेहेपि च पारतच्यमीप्सितम् नृतनयुगेऽसिन्नविशिक्षतनराणामद्य नारीशिक्षणेऽपि नचु नृतनत्वमीक्षितम् ॥ ४५॥

इङ्गलेण्डाचन्यदेशस्य नारीशिक्षाया अनुकरणेन निजस्नीभ्योऽपि आङ्गल-भाषामयीं वैदेशिकीं शिक्षां दापयन्ति । पारितम् समापितं परीक्षितं परी-क्षणं यामिस्ताः परीक्षोत्तीर्णा इमा नार्यः, सावहेलनम्, असमीक्षितम् (असमीक्ष्येव) गृहकार्यं त्यजन्ति । एवं स्थितौ पूर्वं स्वदेशे एवास्माकं परतञ्जता आसीदिदानीं स्वगृहेपि परतञ्जता ईप्सिता । स्नीभिः स्वगृहकार्ये त्यक्ते वयं कर्मकराणां शृत्यानां वशगा भविष्याम इति भोजनाच्छादनविषयेऽपि स्पष्टं परतञ्जता भवेदित्याशयः । नृतनं युगम्—नवशिक्षताश्च नराः, अतः नारीशिक्षायामपि इदं नृतनत्वमद्य वीक्षितम् ॥ ४५ ॥

> अर्भः नवशिक्षतनारीसमाजः अर्भः वेत्रदण्डमादायाऽद्य वाक्षीलत्वमेति वध्य राजकर्मचारितां च सेयमाप्यतेतमाम् सुन्दरीसमाजेनाऽद्य स्वीयदलं संगृह्याऽथ राजगृहद्वारे बलात्स्वत्वमीप्स्यतेतमाम् । मञ्जनाथ साम्प्रतं तु सैनिकत्वमाप्य सैव शस्त्रास्त्रः सुसञ्जा समरार्थं नह्यतेतमाम् या वे गृहलक्ष्मीः पुरा मामण्डीति गेहमिदं साम्प्रतं तु सैव रणचण्डी चित्र्यतेतमाम् ॥

'फ़ैशन'सूचकं वेत्रदण्डं हस्ते गृहीत्वा वधूः (नारी) वाक्कीलत्वस् प्राप्तोति । 'अदालत' प्रभृतिशासनविभागे सेयस् (नारी) राजकर्मचारितां प्राप्यते । णिजन्तात्कर्मणि प्रत्ययः । स्वीयद्रुख्य 'संगठनं' कृत्वा स्वीसमाजेन राजगृहद्वारे पुरुषवर्गसमानं स्वस्य स्वत्वं याच्यते । 'सक्रेजिस्ट' संप्रदायस्य 'पार्छिमेण्ट' सकाशाद्वलपूर्वकमुचाधिकारप्राप्तेः कथा लण्डनसमाचारपाठकैर्न 'पार्छिमेण्ट' सकाशाद्वलपूर्वकमुचाधिकारप्राप्तेः कथा लण्डनसमाचारपाठकैर्न विस्मृता भवेत् । अस्मिन्युगे तु सैव (नारी) युद्धार्थं नह्यतेतमाम् बद्ध्- विस्मृता भवेत् । तत्रश्च या गृहलक्ष्मीः (नारी) पुरा गेहं मामण्डीति परिकरा भवित । तत्रश्च या गृहलक्ष्मीः (नारी) पुरा गेहं मामण्डीति (अतिशयेन मण्डयति सा), सैव इदानीं रणचण्डीरूपेण जनैश्चित्र्यते । (अतिशयेन मण्डयति सा), सैव इदानीं रणचण्डीरूपेण जनैश्चित्र्यते । 'मिडि' धातोणिजिवकल्पे यङ्कुगन्तस्य रूपम् । 'पुरि लुङ् चाऽस्मे' इति पुरायोगे कद्द ॥ ४६ ॥

# **-}{**€ छपय }<del>}</del>

पत्नी प्रियतममाप्य वन्दनं वचसा कुरुते ।
पितमहत्सु संयत्सु करोन्मर्दनमातनुते ॥
पितर्व्यलीके कृते क्षमाशब्दं वत वहिति ।
पितवस्तुनि दत्ते च धन्यवादानियमहिति ॥
अद्धीङ्गिनीति गौरवपदम्, प्राणसमेति च सम्पदम् ।
युक्तयाऽपहत्य ददते नराः कृत्रिमोपचाराऽऽपदम् ॥ ४७ ॥

प्रियतमं संमुखे आ-आप्य 'गुडमॉर्निङ्ग' 'नमस्ते' इत्यादिवचनेन वन्दनं करोति । पत्युः सुहृत्सु संमिकत्सु तैः सह करमईनम् 'शेकहैण्ड' आतनोति । अप्रिये कृते सित, पितः 'क्षमस्त्र' इति क्षमाशब्दं वहित उच्चारयित । इयं (पत्नी) भूमौ पितते पितवस्तुनि उत्थाप्य समिपिते सित धन्यवादान् अहिति । तथा च प्रियतमस्य पत्नी 'अधीङ्गिनी' इति गौरवस्य पदम्, दियता 'प्राणसमा' इति वाञ्छनीयां सम्पत्तिम्, युक्त्या अपहृत्य नराः स्त्रीभ्यः कृत्रिमोपचार-('तकछुफ्र'-) रूपामापत्ति ददते समर्पयन्ति । सम्पत्तिम-पहत्य आपत्तिप्रदानेपि स्त्रीणां प्रसन्नता पुरुषाणां युक्तिकौश्रास्त्रमेवत्याशयः। परिवृत्तिः ॥ ४७ ॥

२६६ वृन्दावनस्य हिन्दीसाहित्यसंमेलनम् ३३०० भारतस्य भूरिभाग्यभूताः समवेता इमे सज्जनाः समन्तादेशसाहित्यस्य संक्रमे प्रस्फुरत्प्रभावा भवत्प्रस्तावाः पुरस्तादमी, भावाः सत्कवीनामभिनन्द्याः कविताक्रमे । मञ्जनाथ नानाविधकायकलाकौत्हलैः प्रीतिर्वहलैषाऽभवत्तेनाऽन्तरतो रमे मङ्गलममन्दीभवदिन्दीवरनेत्रो दिशे-दृन्दावनशोभि'हिन्दीसंमेलन'सङ्गमे ॥ ४८ ॥

वृन्दावने यदा अखिलभारतवर्षीय-हिन्दीसाहित्यसंमेलनस्याऽधिवेशनमभूत्तस्य प्रसङ्गवशादिदं वर्णनम्—भारतवर्षस्य भूरिभागधेयभूताः इमे
सज्जनाः, देशभाषासाहित्यस्य संक्रमवेलायां समन्ततः समवेताः । अस्मिनसंमेलने प्रभावशालिनः भवताम् (सभास्थजनानुद्दिश्योक्तिः) प्रस्तावाः
('रेजुलेशन्स') पुरस्तात्सन्ति । नानाविधाः उपकारिणः प्रस्तावाः श्रीमतां
सविधे उपस्थिताः सन्तीत्याशयः । कविसंमेलनमुद्दिश्योक्तिः—कविताकमे
सत्कवीनां प्रशंसनीया भावाश्च पुरस्तात्सन्तीत्यर्थः । संमेलनोत्सवे गुरुकुलविद्यार्थिभिः कृतानि शारीरिकव्यायामकौतुकान्युद्दिश्याह—विविधकायकलाकौतुकैः बहुतरा प्रीतिरभवत् । तेनाहमन्तरङ्गेण प्रसीदामि । अतएव
अमन्दीभवन्ती इन्दीवरे इव नेत्रे यस्य सः (फुल्लकमकलोचनः) श्रीकृष्णो
हिन्दीसंमेलनस्य सङ्गमे मङ्गलं दिशेत् देयात् ॥ ४८ ॥

+्रिः उपसंहारे सोरठाच्छन्दः ﴾्रें पुरुषपुङ्गवा हन्त, नवयुग ! तव युगमेतकत् । अतिगरिष्ठमवहन्त, विषमविकर्षणवर्त्मगम् ॥ ४९ ॥ हे नवीनयुग! पुरुषश्रेष्ठाः गुरुतरं 'दायित्वपूर्णम्', लोकानां परस्परं घोरसंघर्षमार्गस्थम् एतकत् (एतत्, 'अकच्') तव युगं धुरम्, ('जूढा' हिन्दी) अवहन्त अधारयन् । वृषमा यथा अतिगुरुभारयुक्तम्, परस्परं वृषयोराकर्षणमार्गगतत्वेन क्रेशप्रदं युगं धारयन्ति तथा इमे नवीनाः पुरुषाः परस्परस्पर्द्वापूर्णम् अतिदायित्वपूर्णम् एतन्नवरीतिप्रचारणरूपं युगम् अधारयन्नित्याशयः । पूर्वपद्धतिमुल्लङ्घ नवयुगप्रचारणमतिविचार्यपरिणामम् । अग्रे न जाने, नवपद्धतेरस्याः किं फलं भवेदिति युगरूपकेण ध्वन्यते ॥ ४९॥





अद्भिः कविताविज्ञानां वैरस्यम् अद्भिः शुष्कशब्दशासनिववेचनिवनोदयुताः केचन कवीन्द्ररीतिनीतिमनयन्तः स्युः संस्कृतसदुक्तिरससेचनसुखज्ञा अपि केचन नवीनष्ट्रच्चोधं न श्रयन्तः स्युः । मञ्जुनाथ केचन कवित्वरसिवज्ञा अपि शुष्केर्ष्यापिशाचीरसरेचनमयन्तः स्युः कविताऽसौ सदिस निवेदिता यदिष मया वस्तुतोऽत्र वेदितारो वदत कियन्तः स्युः १ ॥ १ ॥

शुष्कस्य शब्दशास्त—(व्याकरण—)विवेचनस्य विनोदेन युताः केचित्पण्डिताः, कवीन्द्राणां रीतिं च नीतिं च अजानन्तः स्युः। केचन विज्ञाः,
संस्कृतसूक्तिरसेन यत्सेचनं बुद्धेस्तर्पणं तत्सुखवेदिनोऽपि, अस्मिन्त्रन्थे
वर्ण्यमानानां नवीनच्छन्दसां ज्ञानं न श्रयन्तो भवेयुः। संस्कृतकवितावेदिनोपि भाषाच्छन्दसां कवित्त—सवैयादीनां विषयेऽपरिविता भवेयुरिति
भावः। केचित्तु संस्कृत—हिन्दी—उभयविधकवितारसिका अपि, शुष्का या
ईर्ष्यापिशाची तस्या रसस्य रेचनम् (पृथग्भावम्) अयन्तः (अगच्छन्तः)
स्युः, ईर्ष्यांनुगमशून्या न भवेयुरिति भावः। ततश्च कविताया वेदितारः
कियन्तो भवेयुः? सतिन्यूना भवेयुरित्याशयः॥ १॥

पूर्वमेव सेयं देवभारती गहनतमा
विषमा ततोऽपि पद्यकविता प्रकृष्यते
कवितानिबन्धेऽप्यद्य कुहचन लभ्यो नाम
संदर्भः सुकाव्यगुणबन्धे विष्रकृष्यते ।
भाषान्तरवृत्तविनिबन्धे नेषुणी या, या च
तद्वद्वुणगन्धे साधुता सा कैविंमृश्यते ?
मञ्जनाथ ! सक्तिस्ते निवेदिता यदपि भवेहुदैंवात्तवैव तत्त्ववेदिता न दश्यते ॥ २ ॥

संस्कृतभाषा गभीरा, ततोपि (तत्रापि) पद्यकविता गहना, अत एव बोधविषये प्रकृष्यते प्रकृष्टा भवति । कवितारचनेऽपि सुन्दराणां काव्यगुणानां बन्धे संदर्भः (स्किगुम्फः) कचिदेव लभ्यः (दुर्लभः), अत एव विप्रकृष्यते विप्रकृष्टो भवति, साधारणतया दूरस्थो भवतीत्याशयः । ततोऽपि उर्दू-हिन्दीप्रभृतिभाषान्तरच्छन्दसां रचने या चातुरी, तद्वत् (वृत्तबन्धनेपुण्यवत्) गुणगन्धे सति (काव्यगुणसौरभे सति) या च कवितायाः साधुता सा कैजनैविचार्यते ? अपि तु अतिविर्लरेव विचार्यते इत्यर्थः ॥ २ ॥

> शब्दानेव केचन विचारयन्ति साऽवहितं करिप विवेचनविनोदेनैव हृष्यते परिमितशब्दबोधसत्ताकरेगोधवशा-त्केश्रन तद्शीद्धा वराकैर्विप्रकृष्यते । मञ्जनाथ केचन विदन्तोऽप्यभ्यस्यावशा-त्संतोषं न यान्ति, पुनरेकैर्नाऽभिमृश्यते कविताऽद्य कुत्र विनिवेदिता भवतु नाम ? दुर्दैवात्तवैव तत्त्ववेदिता न दृश्यते ॥ ३ ॥

केचन सावधानं कवितागतान् शब्दानेव विचारयन्ति (अयं सुप्रसिद्धः, अयमप्रसिद्धः इत्यादि ), कैश्चित्पण्डितः 'एवं प्रयोक्तव्यम्, एवं परिवर्तयि-तव्यम्' इत्यादिविवेचनस्य विनोदेनैव हर्षः कियते । परिमिता शब्दबोधस्य सत्ता (सामर्थ्यम्) येषां तैः, अज्ञानवशास्कैश्चित्पण्डितवराकः हा (दुःखम्) तस्याः (कवितायाः) अर्थात् (अर्थतः) दूरीभूयते, परिमितज्ञानास्ते शब्दानजानन्तः कविताया अर्थसकाशादूरे तिष्ठन्तीत्याशयः । केचित् जान-न्तोऽपि असुयावशास्संतोषं न गच्छन्ति । एकेस्तु नाभिमृश्यते विचार एव न क्रियते ॥ ३॥

% ईर्ष्यां पण्डितः ॐ विज्ञा अपि कान्यगुणगौरवमजानन्तो हि शुण्वन्तोऽपि सीदन्तीति लोके किल लोकेऽहम् परिमितस्किपरिवोधान् आवयामि बुधान् किन्तु निर्निरोधां ग्रुदं तेभ्यो नाऽवकोकेऽहम् । मञ्जनाथ मार्मिकेति, पात्रं साधु स्केरिति, साऽभिलापं यस्य पुरः स्कान्यपढौकेऽहं स्किअवणेऽपि मौनमण्डितं मदेष्यावशा-त्पण्डितं तमन्तदेंवदण्डितं विलोकेऽहम् ॥ ४ ॥

व्याकरणादिविज्ञा अपि काव्यतस्वमजानन्तः, काव्यं ग्रुण्वन्तोऽपि क्रेशः मनुभवन्तीति लोके अहं विलोकयामि । काव्यवेदिन इति कृत्वा परिमितः सूक्तीनां परिबोधो येपाम् ईदृशान् बुधान् यद्यपि निजकवितां श्रावयामि किन्तु निर्निरोधाम् मुद्म् (पूर्णमानन्दम्) तेषां सकाशादृहं न अवकोके न प्रामोमि । 'कुक वृक' आदाने । अयं मार्मिक इति, स्किश्रवणस्य साधु-रिधकारीति कृत्वा, यस्य पण्डितस्य पुरः सामिलाषं निजस्कानि उपढौके (उपहरामि), परंतु स्किश्रवणेपि मद्जनिताया ईर्ष्याया वशाद् मौनेन मण्डितम् (मौनेनैव तस्य शोभा, यदि स कविताया आलोचनाविषये किञ्चिद्र्यात्ति तस्य पाण्डिसं परिज्ञातं भवेदिति 'मण्डित' पदेन ध्वन्यते।)
तं पण्डितम्, अन्तदेवेन दण्डितं पश्यामि । यः स्कितत्त्वज्ञोपि ईष्यया
मदेन वा कविताश्रवणोत्तरं उचितमनुचितं वा न निर्धारयित स दैवहत
इसेव मे भातीस्याशयः॥ ४॥

→% निर्वेदः ७%
बहुमनुरोधमधिगम्य सुप्रसिद्धनृणां
राजसेविसार्थे पूर्व परिचयमादधाम्
प्रचुरप्रतीक्षामयं समयं समेत्य ततो
वैभवविलासमयं राजगृहमभ्यगाम् ।
मार्मिकजनानां मनोमर्म परिमृष्टवतीं
संस्कृतसरस्वतीमतज्ज्ञेष्विह संन्यधां
किं किं न व्यधायि मया लक्ष्मीलवलालसेन ?

लालसे ! पिशाचि प्रेहि संप्रति तु मुश्च माम् ॥ ५॥ प्राप्ति सुप्रवाणामनुरोधं प्राप्य राजपारिषदानां वर्गे परिचयमस्थापयम् । अद्य नाऽवकाशः, अमुकदिने राज्ञः समीपे गन्तव्यमिति प्रचुरप्रतीक्षामयं समयमुङ्ख्य राजभवनमयासिषम् । मार्मिकलोकानां मर्मस्पर्शिनीं संस्कृत-स्किम् अत्रुज्ञेषु (संस्कृताऽनिभज्ञेषु) संन्यधां न्यक्षिपम्, एवंविधेषु कवितानिवेदनं प्रक्षेपप्रायमिलाशयः । हे पिशाचि लालसे ! प्रेहि अपयाहि स्त्रियस्वेत्यर्थः ॥ ५॥

+्रिः कीर्तितो निर्वेदः ﴾्रें सकलसभासु सभ्यनिकरिनमित्रितोऽथ सभ्यतानियित्रितोऽधिगच्छिस पुरःस्थितिम् सर्वविधलोकसभावेद्यामिष्ठह्य ततः कोविदैकवेद्यामिह पठिस निजां कृतिम् । मञ्जनाथ नाऽधिकविदग्धजननादाऽनुगान् प्राप्य साधुवादान्यहु मन्यसे मनोरति बाढमवधीरितोऽस्यलीककीर्तिकामनया

कामनया चित्त ! सखे पश्यिस सुखाऽऽयितम् ? ॥६॥ सभ्यतिकरेण निमित्रितः सादरमाहृतः । सभ्यतया नियमितस्वं 'कवि-वरः' इति कृत्वा सर्वेषामग्रस्थितिं प्रामोषि । अज्ञविज्ञेत्यादिसर्वेविधलोकानां सभाया मञ्जमारह्य कोविदमात्रवोध्यां स्वां कवितां परुसि । तदनन्तरं नात्यन्तं विद्ग्धा ये जनास्तेषां हर्षनादानुगतान् 'साधु साधु' इत्यादि प्रशंसावादान्प्राप्य बहु यथा तथा सनस्तोषं मानयित । अत एव अली-कायाः कीर्तेः कामनया हे मञ्जनाथ मृशं विडम्बितोसि । हे चित्त ! अनया (कीर्तिकामनया) कां सुखायितम् (कं वा ग्रुभपरिणामम्) पश्यित ? अनया मिथ्याकीर्तिलालसया न किञ्जित्परिणामसुखं भवेदित्याशयः ॥ ६॥

→ ६ तृष्णातो निर्वेदः ﴾ ३००० सततमसभ्यद्वारपालाऽध्युषितामपि तां राज्ञो हम्येमालासिह लोभादहमभ्यगाम् प्रियम्रपजलपन्नपि वक्रदशा दृष्टो हन्त लोभपरामृष्टो धनिलोकानहमन्वयाम् । मञ्जनाऽथ कविताकलापेनोपवर्णितवान् कुटिल-कृतन्नानपि भूयो विच्म किंतमाम् एतावत्सतृष्णेनेह भूणितमिदानीमये

कृष्णे देहि दृष्टिं सिव् तृष्णे ! परिमुश्च माम् ॥॥।

निरन्तरम् असभ्येद्वीरपालैरिधिष्ठतां राज्ञो हर्म्यमालां लोभवशादभ्यगच्छम् । प्रियं वदन्निप, अपिरेबुध्यमानैस्तैः वक्रदृष्ट्या वीक्षितः, लोमाभिभूतोहं धनिकान् अन्वसरम् । अथ मञ्जना कविताकलापेन कृटिलान् कृतझानिप वर्णितवान् । अधिकं किं वदामि । हे तृष्णे ! सामिलापेण मया

एतावत् जनेषु आन्तम् । इदानीं कृष्णे भगवति दृष्टिं देहि । कृष्णाऽनुरोध-वशान्मामिदानीं त्यजेत्यर्थः ॥ ७ ॥

३५० उपसंहारः १३०० सम्प्रति सयतं सुप्रसाध्य भवदर्थे सैष सिज्ञतोऽत्र स्रिरजनः कोऽपि न विषीदतात् सहदयसेव्यमिह यावत्सौरभं नु भवे- त्तावतेव विज्ञगणः सदयं प्रसीदतात् । मञ्जुनाथ मर्माऽपरिबोधात्कोपि, विज्ञजनो व्यथते विरोधात्कोपि, कोणेऽसौ निषीदतात् सदयदृशैवाऽदम्यदेवीकृतदासगणा

मे वीप्सितदाऽसौ गिरां देवी सुप्रसीदतात् ॥ ८॥

स एष (निकुक्षः) सुप्रसाध्य (सुतरामलंकृत्य) सिज्जितः सजीकृतः। अत्र (निकुक्षे) कोपि पण्डितः न विपादं गच्छतु । निकुक्षो हि विपाद्विगमाय भवत्यत एव कोपि खेदं मा यात्वित्याशास्ति । इह सहद्यैः सेव्यो यावान् सुगन्धो भवेत्तावन्मात्रेणैव दयां कृत्वा विज्ञसमूहः प्रसादं गच्छतु । यदि तु कोपि जनः मर्मणः अपरिज्ञानात्, कश्चित्त विज्ञजनः विरोधकारणादेव, सुखप्राप्तेः स्थाने व्यथां गच्छति, तिर्हे असौ कोणे तिष्ठतु । नास्याऽतुरोधमहं प्रतीक्षे । सद्यया दृष्ट्यैव अद्म्याः देवरूपाः कृता निजस्य दास्गणा यया सा वाग्देवी, मे मनोरथप्रिका सती सुप्रसन्ना मूयात् । यत्कृपाद्या यस्या दासाः कवयो देवा इव अमरतां गच्छिन्त सा सरस्वत्येव मे सुप्रसन्ना भवतु, न मे पण्डितानां प्रसादस्य प्रतीक्षेत्याशयः॥ ८॥

गिरां मधुकिरां साधुमाधुरीमभिनन्दयन् । कविताकुसुमोद्यानचश्चरीकः प्रसीदतु ॥ ९ ॥

मधुस्नाविणीनां वाणीनां माधुर्यं साधु यथा तथा अनुमोदमानः, कविन् तानिकुक्षगतः सुहृदयो अमर एव प्रसीदतु ॥ ९ ॥



तत्र पूर्व—

## श्राचीनचत्वरः ॥

आङ्गिरस-आयास्य-गौतमेतित्रिप्रवरान्वितगौतमसगोत्रोएनः कृष्णयजुवेंदान्तर्गततैत्तिरीयशाखाध्यायी आपसम्बस्त्रो देवध्वंवटङ्कतैलङ्गमद्दान्ववायप्रस्तः सोयं कविः साम्प्रतमात्मनो वंशपरिचयमारभते । तत्र वंशप्रवर्तकस्य गौतममुनेरनुभावं तपो वरदानं चारम्य, बावीजीदीक्षितमूलपुरुषमनुकम्य, श्रीकृष्णभद्दकविकलानिधिपर्यन्तं कवेः पूर्वजेन हरिहरमद्देन 'कुलप्रवन्ध' नामकं काव्यमिद्मुपनिबद्धम् । अस्य रचनाकालः १६ शतकस्यानितमो भागः । यतो हि श्रीमान् कृष्णभद्दकविकलानिधिर्वन्दीपतिं बुधसिंहदेवं तुष्टावेति ग्रन्थ उपलभ्यते । अस्य च नरपतेरेष एव कालः ।

गौतमगोत्रीयाणां देवर्षिद्यामाधिपतीनां तैलङ्कानां बाबीजीदीक्षितमारभ्य श्रीकृष्णभद्दपर्यन्तानामस्मिन्काव्ये परिचयो दत्तः । एतदुत्तराणां तु प्रन्थो- पकान्तैर्हिन्दीवृत्तैर्मयकेव नवीनतया परिचयः प्रादायि । स्थाने स्थाने तत्तेषां कवीनां भाषाकविताया भादर्शो अपि संगृहीताः सन्तीत्यप्रे स्फुटं मिन- ध्यति ॥ प्रन्थकर्ताः

## ৠ कुलप्रबन्धः औ

तमोपहन्ता खलु गौतमोभू-इमोपगेहः स्फुटदिव्यदेहः। यस्मै परस्मै नुतिमावितेनु-देंवा नृदेवा मुनियुङ्गवाय ॥ १ ॥ यत्कीर्तिवल्ली विपुला पुनीते गोदावरी पुण्यपयःप्रवाहैः। अद्यापि नद्या सम्रुपैति सङ्गं सद्यो यद्कं न स याति भक्तम् ॥ २ ॥ नदी नदीनायकपूजितासौ न दीनसच्वा निरवद्यदेहा। पयांसि यसाः परिपीय पुण्या-न्याराद्पाराद्भवतोऽपयाति ॥ ३ ॥ यदीयपानीयपवित्रगात्र-स्नासं यमाशंसितमाविध्य । हरिं हरं वा भजमान एष समानवेषः समुपैति मुक्तिम् ॥ ४ ॥

गोदावरीरूपा कीर्तिवल्ली । यदङ्गं गोदावरीनद्या सह सङ्गं समुपैति स भङ्गं न यातीत्यन्वयः ॥ १ ॥ २ ॥ न दीनं सत्त्वं यस्याः सा । अथवा न दीनाः सत्त्वा मत्स्यादयो जीवा यस्याम् । अपाराद्भवतः संसारादपयाति निवर्तते ॥ ३ ॥ यमात् आशंसितम् अनुमितं त्रासम् । समानवेषः हरेईरस्य

पानीयपीयूपरसान्पिबन्तो हरेगुणांकर्णनलब्धवर्णाः। बुधा यद्ध्यासवशादनाप्त-निमेषभावा विबुधा इवासन् ॥ ५ ॥ अन्तर्नमन्तः सततं वसन्तः सन्तः कियन्तस्तटिनीतटेसिन्। हसन्ति मुक्तानपि विष्णुभक्तान् जनान नामग्रहणे समर्थान् ॥ ६ ॥ अलंकृता दिन्यलतावितानै-र्गन्धर्वगानै रुचिरैर्विमानै:। पक्षीन्द्रपक्षेरुपलालितासौ वृक्षैर्वलक्षेः शतकोटिलक्षेः ॥ ७॥ चकोरराजीव सबर्हिं वृन्दा ज्योत्स्रेव तापप्रशमप्रगल्भा।

वा सारूप्यं प्राप्तः सिन्नत्यर्थः ॥ ४ ॥ पानीयरूपस्य पीयूषस्य रसान् । यस्य हरेध्यानवशात् अकृतचक्षुर्मीलनाः, अत एव श्रानिमेषतया देवा इवास-निति भावः ॥ ५ ॥ मुक्तानां पुनर्देहाऽसम्बन्धेन नामप्रहणाभाव हित नामप्रहणासमर्थान् तान् हसन्तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ पक्षीन्द्राणामाश्रयभूतैः, वलक्षेः स्वच्छैः, शतकोटिलक्षेर्वृक्षेरपलालिता । अथवा पक्षीन्द्रपक्षेरिति पृथग् योजनीयम् ॥ ७ ॥ चकोरपंक्तिर्यथा बर्हिणां मयूराणां वृन्देन सिहता, तथेयमपि । कैलासभूमिर्यथा हरस्य अवभासेन प्रकाशेन युक्ता तथेयमपि शिवतेजः प्रकाशिता । हंसी यथा मुक्तानां मौक्तिकानामशनेन भोजनेन

कैलासधात्रीव हरावभासा हंसीव मुक्ताशनभृषितासौ ॥ ८॥ इतस्ततश्रारितरङ्गहस्तै-राकारयन्तीव जनान् जवेन । शीतेन मन्देन सुगन्धितेन वातेन या खःसुखमाद्धाति ॥ ९॥ द्रोणाद्रिरसाः सविधे विभाति विभाऽतिसंदीपिनभःप्रदेशः। यन्मध्यभागस्थिततारकालि-र्च्यलोकि लोकैः कटिकिंकिणीव ॥ १०॥ कर इव मणिबन्धभासुरोसौ विट इव क्टशतैरुदग्रकायः। बुध इव बहुधागमैरुपेतो गिरिवर एष चरीकरीति चित्रम् ॥ ११ ॥ पद्माकरस्पर्शनजातमोदो गौराम्बरप्रावरणाभिरामः।

शोभिता तथैव प्रसिद्धः, एवमियमपि मुक्तं अशनं यैरीद्दशैस्तपस्विभि-भूषिता ॥ ८ ॥ चारिभिः तरङ्गरूपैर्हस्तैः । स्वर्गमुखं करोति ॥ ९ ॥ वि-भया अतिसंदीपी नभःप्रदेशो यस्य, कान्त्या गगनं भासयित्वत्यर्थः ॥ १० ॥ इस्तपक्षे मणिवन्धः प्रकोष्ठः । गिरिस्तु मणीनां रत्नानां बन्धेन भासुरः । विटो मिथ्याशतैर्गिरिस्तु शिखरशतैरूकटशरीरः । बुधो बहुधा आगमैः शास्त्रेर्युक्तः, गिरिस्तु अगमैर्वृक्षैः ॥ ११ ॥ पश्चायाः करस्पर्शेन, कमळखण्डस्य च स्पर्शेन । गौरं स्वच्छं यदम्बरमाकाशं तस्यावरणेनाभिरामः, गौरस्य

वक्षः खलखापितदिव्यरतो विभर्ति सौभाग्यमुरुक्रमस्य ॥ १२ ॥ विभृतिसितकायकः परमपार्वतीनायकः फणीन्द्रपरिसेवितः सुबहुनीलकण्ठाश्रितः। दिगम्बरविराजितो द्विजपतिष्रभाभासितो द्धाति हरभावतां क्रचन गङ्गयालङ्कतः ॥ १३॥ तपस्तेपे तसिन् शिखरिणि महर्षिः परमनाः सदा ध्यायन्विष्णुं यमनियमपूजाजपरतः । द्विषड्वर्षाण्येवं मधुमथनमाराधितवतः त्रभुः त्रेम्णा तस्य क्षितितलमथाऽऽगाद्गगनतः॥१४॥ कौस्तुभोरः खलखापनद्योतितः पीतवासःप्रभाभृपिताङ्गः प्रभुः। पद्मनेत्रो मुनेः सद्म पद्मावरो भूपयामास भूमीन्द्रभूपाकरः ॥ १५ ॥ परमीक्षणेन हरिमेक्ष ततः परमं स विसायमवाप मुनिः।

पीतस्य वस्रस्य प्रावरणं च ॥ १२ ॥ विभूतिवेंभवं भस्य च । मयूरैः, नीलेन कण्ठेन च । दिश्च अम्बरे च, दिगम्बरेण च । दिजपतीनां ब्राह्मणा-नाम्, चन्द्रस्य च प्रभया ॥ १३ ॥ कोस्तुभयुक्तस्य उरःस्थलस्य स्थापनेन । पद्माया वरो सुनेः सद्म भूत्रयांवभूवेति योजना ॥ १५ ॥ परसुत्कृष्टं हिरिस्, आईक्ष्य । उथ्रजयस्य शासनतः । महसा आवृतः स सहसा क० नि० ३४

उद्तिष्ठदुग्रजयशासनतः सहसावृतश्च महसाऽऽसनतः ॥ १६॥

विष्टरेथ मुनेर्विष्णुस्त्रिविष्टपपतिः स्तुतः।

निविष्टः शिपिविष्टेन सहितः स हितः सताम् ॥ १७॥

ततान स्तवं गौतमस्तत्र तस्य त्रिनेत्राङ्गसङ्गश्रियाऽलंकृतस्य । परेशाङ्किपग्ने नतोहं नतोहं प्रसीद प्रभो पाहि दीनं दयालो ॥ १८॥

दीनेश दीनजनतारणनामभक्तया दीनत्वमेकमवलम्ब्य समागतोसि । कसात्प्रतारयसि मामघहारकेश चिन्तामणिर्जयति राम तवैव नाम ॥ १९॥

हे नन्दनन्दन सनन्दनवन्दिताङ्के चेतोभिनन्दय विनिन्दय मन्दभोगान् । पापान्निवर्तय विवर्तय दुष्टभावा— त्कर्माणि कर्तय समर्थय सार्थकत्वम् ॥ २० ॥

मांसास्रगिश्विनिचितासु नितिम्बनीषु चेतश्रलं मम विचिन्तयते सुखानि ।

आसनत उद्तिष्ठत् ॥ १६ ॥ शिपिविष्टेन शिवेन सहितः विष्टरे निविष्टः ॥ १७ ॥ त्रिनेत्रस्य शिवस्याङ्गसङ्गश्रिया । हरिहररूपा सूर्तिर्देक्षिणे प्रसिद्धाः ॥ १८ ॥ दीनजनतारणेति नाम्नो भक्तया श्रद्धया । अघहारक ईश ॥ १९ ॥

पापापहारिणि विहारिणि हत्सरोजे संसारतारिणि न याति भवत्यधीशे ॥ २१ ॥ चेतोनिकायनिहितोसि समर्थवुद्धाः श्रीनाथ चेन्मम रिपूत्र निवारयेथाः। सेव्यास्त एव मदमत्सरलोभमोहा लोके नरा बलिनमेव समाश्रयन्ति ॥ २२॥ आकर्णकृष्टविशिखासनरोपितेषुः कालश्रिकीर्षति मृगे मृगयां ममाङ्गे। पर्यमुपेक्यसि समस्तधरामणे चे-त्सर्वायुधान्यथ विहाय तपः श्रयस्व ॥ २३॥ न क्षत्रियोसि वत रक्षसि नो यदसान पश्चेषुतो हृदयरत्विरतचौरात्। यद्यायुधानि वहसे तदहो विचित्रं हास्याय किं व्यरचि राघव वेष एषः ॥ २४॥ येषां त्वमेव कुलदैवतमच्युतासि ये त्वामनन्यहृदयाः परिज्ञीलयन्ति ।

हत्सरोजमध्ये विहारिणि भवति न प्रयाति ॥ २१ ॥ चेतोरूपे निकाये गृहे । यदि त्वं मदमत्सरादीज्ञ निवारयसि तर्हि तानेव सेविष्य इति बलवता त्वया ते निवार्या इत्यर्थः ॥ २२ ॥ उपेक्षते इति उपेक्षी (णिनिः), असि परयन्नपि यदि त्वं उपेक्षाकारकोसि । 'उपेक्षसि' इति परसौपदं तु वैयाकरणानामरू-न्तुदम् । अनुदात्तेत्वलक्षणस्यात्मनेपदस्यानित्यत्वे यदि संमतिस्तर्धस्तु तथा-पाटः । यदि सृगमात्रस्य (शरीरस्य) अपि रक्षा दुष्करा, तर्हि आयुधस्यापद् वंकं तपश्चरणमेव श्रेयः । स्यारयति सारविमयमर्थः ॥ २३ ॥ मया अजातो ।

त्वामर्चयन्ति खलु ये करुणामृताब्धे तैरेव मे भवतु राघव वाग्विलासः ॥ २५ ॥ त्वया त्रातो मातुर्जेठरम्रपयातो विधिवशा-दजातो न ज्ञातो भवजलियातोपि हि मया। प्रभुस्त्वं मे तातो भवसि, न कृपातो ह्यवसि चे-द्भदापाणे जाने मयि विषमशीलोसि भगवन् ॥ २६॥ साश्रुकण्ठसतो वाचमुद्यञ्जितं गौतमो न क्षमः खच्छभावाकुलः। रोमहर्षादिचिह्वानि विस्तारयँ-स्तारयन् खां तनुं मृढ एव स्थितः ॥ २७ ॥ पादयोः पातिनं श्रीहरिस्तं ततो हस्तपद्मेन विप्रं सम्रत्थापयन् । क्षिप्रमुचे वचो-"विष्र यत्ते हितं तह्रवीतु, स्फुटं ते ददामि द्वतम्" ॥ २८॥ स गौतमस्तमच्युतं जगौ मुदा पदानतः । – अहं परेश भावतो गतो भवन्तमेव हि ॥ २९ ॥ प्राह तं केशवस्तद्वचो भावयन् पद्मया संगतस्ते वसे वेश्मनि ।

मायातः भवजलिधपातः न ज्ञात इत्यर्थः ॥ २६ ॥ वाचम् उद्घक्षितुं प्रकार भायितुम् । 'उचारितुम्' इति तु 'उचारियतुम्' इत्यनेन बाधनीयम् । स्वच्छ-भावेन निर्मेळभावेन । स्वां तनुं तारयन् भगवद्द्यनेन उद्धरन् ॥ २७ ॥ हे

धन्यमन्यं वरं ते ददामि द्वतं वंशमेवांशभावेन ते भावये ॥ ३०॥ अनिन्द्यहृद्यगद्यपद्यविद्यया विभृषितः। तवास्तु वंश एष देशसंपदामुदारभूः ॥ ३१ ॥ तर्कविद्या मदीया, त्वदीयानना-न्निःसता ते यशः स्थापयिष्यत्यलम् । नानया तुल्यतामेष्यते विद्यया भारतीवैभवे कापि शास्त्राविलः ॥ ३२॥ भाग्यभोगभूरिलाभभाजनं भवान्भ्रवि । लप्ससे परं पदं परम्परापवित्रितः ॥ ३३ ॥ एवमादिवाग्विलासवादसादरीकृतः। गौतमो ददर्श देहमात्मनो हिरण्मयम् ॥ ३४ ॥ हरिस्ततोन्तर्हित एव चासी-द्त्त्वा वरांस्तापसपुङ्गवाय ।

परेश! भावद्वारा भवन्तमेव आश्रित इत्यर्थः ॥ २९॥ वसे वत्सामि, वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवित्रदेशाद्वस आच्छादने इत्यस्य धातोर्कट उत्तमे-कवचनम् । धात्नामनेकार्थत्वाच निवासोऽर्थः । निजस्य अंशभावेन (अंशसत्तया) तव अंशं जनयामि । तव वंशो ममांशकल्या संभावितो भविष्यतीत्यर्थः ॥ ३०॥ अनया तर्कविद्यया (सह) भारतीवैभवे कापि शास्त्राविलेः तुत्त्यतां न एष्यते । ईङ् गतौ, असाल्वृद । वाङ्मयेऽनुप-मा ते विद्या भविष्यतीत्यर्थः ॥ ३२॥ भाग्यस्य भोगस्य भूरिलाभस्य च भाजनम् ॥ ३३॥ एवमादिना वाग्विलासेन, वादेन संलापेन (उक्तिप्र- तिसन् गते देववरास्त एतं
संभाव्य वाग्भिः प्रययुनिकेतम् ॥ ३५॥

>>> वंशानुक्रमः -<वावीनामा समभवदलं कोपि तद्वंशचूडा—
रतं, कीर्तेः सदनमवनीमण्डनं शास्रतन्त्वम् ।
स्फूर्तेर्मूर्तिर्मदनमिहमा भारतीभागधेयं
क्षोणौ यस्य कतुभिरभवदीक्षितं नामधेयम् ॥ ३६॥
स दक्षिणो दक्षिणदिग्विभागा—
त्काशीपुरीं प्राप धनर्द्धियुक्तः ।
चकार वासं च निकारश्रून्य-

स्तस्यां सदाचारनवावतारः ॥ ३७॥ धनकनकसमृद्धो दानदाक्षिण्यशीलो बहुविधबुधवृन्दं मानयन् रत्नवर्षेः । निखिलनृपतिलोकान् लालयन्वाग्विनोदे— निजगुणसुमनोभिर्वासयामास विश्वम् ॥ ३८॥

आसीत्स्नुस्ततोऽसाद्विधुरिव जलघेः कोपि लिङ्गोजिशमां तस्याभृद्विश्वनाथस्तदनु च समभूनमण्डलस्तस्य स्नुः।

त्युक्तिरूपेण) च सादरीकृतः ॥ ३४ ॥ देववराः शिवादयः । शिवस्यागमनं य्रन्थकृता स्वयमेवोक्तं पूर्वम् । अत्र आदिपद्रयोगेण अन्येऽपि देवा आगता अभूवित्रिति पूर्वमवसेयम् ॥ ३५ ॥ मद्नवत् (रूप-)-महिमा यस्य ॥ ३६ ॥ निकारेण आत्मावमाननेन श्रून्यः ॥ ३७ ॥ धनैः कनः केतरैगोंगृहादिभिः, कनकेन च समृद्धः ॥ ३८ ॥ त्रिजगतीकावण्यस्य एते यज्ञाप्तदीक्षास्त्रिपुरहरपुरीवाससंपूरितेच्छा वैराग्यज्ञानभक्तिद्रविणसुयश्यां कल्पवृक्षा वभृवुः॥३९॥ काचिन्मण्डलदीक्षितस्य समभूत्कन्या मनोहारिणी यामाहुः खलु पिबनीमिति बुधाः साम्रद्रिकैर्लक्षणैः। नाम्ना चारुमती सुचारुचरिता पद्मालयेव स्फुर-द्रूपौदार्यगुणान्विता त्रिजगतीलावण्यशैवालिनी ॥ ४०॥ आकर्ण तसाः स्पृहणीयरूपं दिल्लीपतिस्तां चकमे गुणाट्याम्। नानाविधेर्नाप यदा प्रयत्ने-स्तदा रुरोधास्य गृहं समन्तात् ॥ ४१ ॥ रुद्धे गृहे दीक्षितवासवीपि खमोचनोपायमनीक्षमाणः। खरोधकान् द्रव्यगणैः प्रतोष्य नावं समारुह्य ययौ प्रयागम् ॥ ४२ ॥ वासांसि धान्यानि धनानि पात्रा-ण्यन्यानि वस्तून्यपि तस्य तत्र । स्थितानि काइयां, स पुनः प्रयागं प्रति प्रतस्थे सकलत्रपुत्रः ॥ ४३ ॥ मध्येमार्गं बन्धुवर्गान्विचिन्व-न्पौत्रं स्वस्य प्राणतोपि वियं सः।

शैवालिनी नदी ॥ ४० ॥ दीक्षितेषु इन्द्रः ॥ ४२ ॥ सीम्य! सोपि

नैवापच्यनमण्डले मण्डलेशः शोकाक्रान्तस्तत्र संमूर्च्छितोऽभृत् ॥ ४४ ॥ यथाकथं चित्समवाप्तसंज्ञः पार्श्वे स्थितं दासमथो बभाषे । 'त्वं धर्मपुत्रोसि मम प्रयाजि-न्माग्रद्धरस्वाद्य विपत्सग्रद्रात् ॥ ४५ ॥ दोलासंस्थो विश्वनाथस पुत्र-स्तत्रैवास्ते, किं करोमि क यामि। प्राणास्तनमे रक्षणीयास्त्वयैते सौम्यानेयः सोपि सौम्यैरुपायैः ॥ ४६ ॥ बद्धा तिष्ठत्वत्र नौकापि ताव-त्य्राणप्रेष्टो यावदायाति बालः। याहि त्वं, मे साधयस्वाद्य कार्यं भृयात्तेऽयं भृतनाथः सहायः'।। ४७ ॥ अथ प्रयाजी स निजप्रयाणे सरन्मृडानीपतिसुग्रवीर्यम् । आलक्ष्य सुप्तानवरोधिलोका-नन्तर्गृहं च प्रविवेश सद्यः ॥ ४८ ॥ हिन्दोलिकायां सुखसुप्तमेनं बालं विशालाक्षमथाभ्यपत्रयत्।

सौम्यैरुपायैः (न तु बलविप्रहादिना) आनेयः ॥ ४६ ॥ सर्वे वृत्तान्तम्,

कृत्वा तमुत्सङ्गगतं समेत्य ख्खामिनं सर्वेग्रदन्तमाच्यत् ॥ ४९ ॥ आनन्दपूरो मनसि क्षणेऽसि-न्वालावलोकाद्य तस्य योभृत्। मन्ये न मान्यो गलद्श्रुदम्भा-दासीद्वहिर्नेत्रपथात्स एव ॥ ५० ॥ प्रयाजिने दातुमशक्रवानो मानोचितं किञ्चन वित्तमसौ। यज्ञोपवीतं निजकण्ठदेशा-दुत्तार्य तत्कण्ठगतं व्यतानीत् ॥ ५१ ॥ तिसन्थ ब्राह्मणतां प्रपने तपोवलादीक्षितपुङ्गवस्य। तद्वज्ञपद्याद्थ वेद्शास्र-पुराणवाणी स्फुटमाविरासीत् ॥ ५२ ॥ प्रयागमेत्याथ वसन्द्रजाते-र्निलीय सद्यन्यथ मण्डलेशः। विज्ञापितो बान्धवभूमिभर्तुः खरूपतो ज्ञातचरोपि चारैः ॥ ५३ ॥

अकथयत् । आङ्पूर्वकात् चक्षेः स्यातेर्वा लुङ् ॥ ४९॥ न मान् यः अवकारां न प्राप्तुवन् सन् ॥ ५०॥ खरूपेण आकारमहिम्ना । ज्ञातचरोपि पूर्वतो ज्ञातोपि । बान्धवदेशभूपस्य चारैर्गुप्तचरैर्विज्ञापितः ॥ ५३॥ खगुरोः परी-

राजा बान्धवदेशभूपरिवृढो गोपालसिंहस्तदा दीक्षायां खगुरोः परीक्षणमथो कृत्वा स वत्रे ततः। श्रीमन्मण्डलदीक्षितं खपरमाचार्यं ददौ चादरा-देवर्षिप्रमुखान् शताङ्कगुणितान्त्रामान् स तसे पुनः ५४ आच्छाद्य श्लोमवासोभिः क्षितिं खनगरावि । गोपालसिंहस्तं निन्ये त्रयागात्रिजपत्तनम् ॥ ५५ ॥ अदीक्षयद्वान्धवदेशनाथं समेत्य तत्रामलमत्रदानात्। प्रदापयामास पुरोहितस्य कन्यां च तसे नववाडवाय ॥ ५६ ॥ तत आगत्य देवर्षियामं राजर्षिमानितः। दीक्षितर्षिः सुहद्धन्धुवर्गयुक्तोऽवसत्सुखम् ॥ ५७ ॥ चक्रे तत्राथ राज्यं निजकुलसहितो मण्डले मण्डलेशो विद्या-सौभाग्य-भाग्योदय-विमलयशः-पुण्यपूर्णप्रतिष्ठः। तसादासीदुदासीकृतरिपुनिवहो विश्वनाथस्तन्ज-

स्तसादुद्दामधामा समजिन तनयो मण्डलोऽखण्डलक्ष्मीः ५८

क्षणं कृत्वा दीक्षायां स गोपालसिंहो मण्डलदीक्षितं परमाचार्यं वत्रे इति योजना ॥ ५४ ॥ क्षौमवासोभिः कौशेयवस्त्रेः, स्वनगरपर्यन्तं क्षितिं आच्छाय, (पगपाँवडा) ॥ ५५ ॥ नवबाडवाय नवीनब्राह्मणाय तसे राजे पुरोहितस्य कन्यां दापयामास । अनेन सिध्यति यद्वान्धवदेशाधिपतिर्वा-ह्मण आसीदत एव पुरोहितपुत्र्या साकं तस्य विवाहं मण्डलेशः कारयामास ॥ ५६ ॥ तत्र मण्डले ('देवर्षि' आदिमाममण्डले )। उदासीनाः कृताः रिपुनिवहा येन । वैरिणोपि वैरिभावं तत्यज्ञिति भावः । उत्पूर्वकादासः कपूरचीरधाराप्रवाह इति कनकशब्दान्ते । तस्य त्रिलोकविदितं नामासीदर्थिकल्पतरोः ॥ ५९ ॥ देवर्षिग्रामवर्यो जयति, यम्रनया संगता यत्र गङ्गा बावीजीदीक्षितानां समभवदतुला तत्र वंशस्य दृद्धिः । तत्रासंश्रकवर्तिप्रसमरयशसः केपि, केचित्सिवर्या गङ्गायाः सेवयेते त्रिपथविगलितास्त्रीणि नामानि भेजः ६०

कनीयानमण्डलेशस्य काशीनाथ,—स्तदात्मजः।
जगदीशोऽजयत्कीत्यां कवीन्दिल्लीशमानितान् ॥ ६१ ॥
परमेश्वरशमाऽभूत्ततपुत्रः संमतः सताम्।
तस्माद् गोपालरायोऽभूदीपादीप इवोद्गतः॥ ६२ ॥
दीक्षितानां विश्वनाथशर्मणां कृष्णदीक्षितः।
आतासीत्तत्कुले जञ्जे भट्टः कल्याणपूर्वकः॥ ६३ ॥
श्रीगोविन्दोऽभवत्तसात्कवीनामग्रणीः सुतः।
स इदानीं वने काम्ये मरुत्वानिव तिष्ठति ॥ ६४ ॥
रणछोडप्रभृतयो बाब्रायादयः परे।
देवर्षयो गोकुलस्था इत एव त उद्गताः॥ ६५ ॥

पचाद्यच् तति वामासीत् ॥ ५८ ॥ कनकादिदानशौण्डतया 'कनककर्पूरचीरघारा-प्रवाह' इति नामासीत् ॥ ५९ ॥ चक्रवर्तिषु प्रसमरयशस्त्रया 'चक्रवर्तिनः' सिवँरीगङ्गायाः सेवया 'सिवँरी' इति, द्वाभ्यां भेदाभ्यां सह देवर्षिप्रामा-धिपतीनां देवर्षिचक्रवर्तिसिंवरीति त्रयो भेदा बभूवरित्यर्थः ॥ ६० ॥ रणछोडबाबूरायादयो गोकुले स्थिताः ते देवर्षय इत एवोद्गताः ॥ ६५ ॥

हरिहर इति नाम्ना विश्वतो मण्डलेशा-त्समजनि सुखसंपत्संयुतः कोपि सुनुः। गिरिधरगिरिपुत्रीगीर्गिरीशैकदेही गगनचरगणैरप्यादतप्रेमदेहः ॥ ६६ ॥ भूमण्डलाखण्डलतः स लेभे क्षोणीकवीनामधिपत्वभावम् । देवर्षिनाम्नि प्रकटप्रभाव-श्रकार राज्यं निजपत्तनेसिन् ॥ ६७ ॥ सप्ताप पुत्रीः स पवित्रमृर्तिः पुत्रं न चैकं कुलतारणाय । धर्में धुरीणे धरणी धवानां धुरि स्थितो धाम हरेर्जगाम ।। ६८ ॥ तसिन्प्रपन्ने परलोकयात्रां तस्यानुजो माधवतुल्यतेजाः। श्रीमाधवो ग्रामशतस्य राज्यं प्रहर्षयन्यौरजनान्त्रपेदे ॥ ६९ ॥ अकबरनृपतेरवाप्य मानं सनयैः खैस्तनयैः समर्चिताङ्किः।

विष्णु-पार्वती-सरस्वती-शिवानामेकदेहः, एतैरेव मूर्तिर्धारितेति यावत्। अत एव देवैरपि आहतः प्रेम्णा देहो यस्येदशः । अथवा, देवैरपि आहता प्रेमदा ईहा चेष्टा यस्य सः ॥ ६६ ॥ भारतचक्रवर्तिनः सकाशात्कविसार्वः भौमत्वं छेभे ॥ ६७ ॥ धुरीणैः श्रेष्ठैर्धमैंः । धरणीधवानां राज्ञाम् ॥ ६८ ॥

चतुराननचातुरीविचित्रो हरिसेवारसलोछपः स आसीत्।। ७० ॥ वृथाकरपनाजरपनाऽपेतचित्तः खधर्माय विचोपपत्ति ततान । हरिध्यानधौताशयः शान्तिनिष्ठो न संसारतापं प्रपेदे कदाचित् ॥ ७१ ॥ कवीश्वराणामथ पण्डितानां धुरि स्थितो वैष्णवधर्मनिष्टः। गङ्गातटे श्रीयमुनातटे वा चरन्मनः खं रप्तयांचकार ॥ ७२ ॥ यः श्रीशुक्रमुखोद्गीर्णश्रीभागवततत्त्ववित्। 'अनन्यानन्दिनीं' चके टीकां वैष्णवसत्कृताम् ॥ ७३ ॥ पुत्राः साधुचरित्राः क्षोणीसुत्राममानपूजार्हाः । वंशीधर-ग्रुरलीधर-गिरिधर-संज्ञास्त्रयोऽभवँस्तस्य ७४ द्यादानदाक्षिण्यविद्याप्रवीणः कलाकल्पनाकल्पशाखी नवीनः। स वंशीधरस्तेषु वंशीधरांशो हृदेरामभूमीशिमत्रं बभूव ॥ ७५ ॥

चतुराननवत् चातुर्येण विचित्रः॥ ७०॥ स्वधर्मायैव वित्तोपपत्ति सर्वस्वविति-योगं चकार ॥७१॥ क्षोणीसुत्राम्णः पृथिवीनद्गस्य मानपूजार्हाः॥७४॥ कलावि-षये याः कल्पनाः नृतनाविष्कारास्तेषु प्रवीणः। अथवा कल्या चातुर्येण याः कल्पनाः कवित्वोत्प्रेक्षणानि । हृदयराम इत्यस्य भाषाप्रतिच्या च्छन्दोतु-

लावण्यनाम्नि नगरे स चकार वासं प्रेम्णा नृपस्य विदधे च परप्रकाशम् । द्वावेव तत्र वसतः किल रामकृष्ण-नारायणाविति बभृवतुरात्मजातौ ॥ ७६ ॥

लब्ध्वा विद्या निखिलाः पण्डितराजाञ्जगन्नाथात् । नारायणस्तु दैवादल्पायुः खःपुरीमगमत् ॥ ७७ ॥ अनूपनगरे ततस्त्रिपथगामिनीये तटे चकार ग्रुरलीधरो हयशिरःसमाराधनम् । स तेन परितोषितः कमलया समालङ्कतः समागमदुमापतिप्रग्रुखदैवतैः संयुतः ॥ ७८ ॥

वराभीतिविद्यासुधाकुम्भपाणि-स्तदानीं सदानीतिसिंहासनस्थः । 'वरं बृहि वित्र प्रसन्नोसि तुम्यं' स ऊचे वचो नृतनस्तोत्रतृष्टः ॥ ७९ ॥ निशम्य सम्यक् स हरेः समीरितं तदा सुदा वाचसुवाच बाडवः । 'प्रदेहि मे देहिषु दुर्लभां मितं विद्यां यशः संतितिमैश्वरीं गतिम्' ॥ ८० ॥

रोधात्तथा बन्धः ॥ ७५ ॥ परस्य परमपुरुषस्य प्रकाशमुद्धासम् ॥ ७६ ॥ त्रिप-थगामिन्या इदं त्रिपथगामिनीयम् ॥ ७८ ॥ सद्भिः आनीते सिंहासने तिष्ठ-तीति । तुम्यम् त्वत्कृते ॥ ७९ ॥ अमलानि नामधेयानि यस्य स ह्यप्रीवः,

तथास्तु ते बाढिमिति ज्ञुवाणो
जगाम धामामलनामधेयः।
विद्रोपि विद्यार्थमसौ नृगेयः
काशीपुरीं प्राप बुधेरजेयः॥ ८१॥
मतितरणिमवाप्य तत्र तृर्णं
षडिप च शास्त्रसरित्पतींस्ततार।
कचिदिप न विमोहमाप सद्यः
स्मृतहयशीर्षगुणप्रभावविद्यः॥ ८२॥

काव्यव्याकृतिनाटकाम्बुतरिणः साहित्यजीवः कला-कौशल्याङ्गिरसः कवित्वरचनाचातुर्यवल्मीकभूः। वेदाख्यानविरश्चिचारुचरितः स्मृत्यर्थवैवस्रतः

किं वामानपुराणभानकुशलो योगाङ्गचन्द्रोदयः ॥ ८३ ॥ शब्दाब्धावपि शेषशालिधिषणः सांख्येऽथ पातञ्जले वेदान्ते गुरुगौरवोन्नतमनाः कोशेषु कोशोऽपरः । भीमांसोद्धिगाहने गहनधीवैंशिषके विश्वत— स्तत्रार्थामलमर्मसु त्रिनयनो न्यायाब्धिनाथोऽभवत् ॥८४॥

धाम जगाम ॥ ८१ ॥ स्मृताः हयशीर्षगुणप्रभावेण विद्या येन सः ॥ ८२ ॥ काव्य-व्याकरण-नाटकरूपे अग्बुनि तरणिसद्दशः । साहित्यस जीवः (प्राणः)। आङ्गरसो बृहस्पतिः। वल्मीकभूर्वाल्मीकिः। अप्रमाणं यत्पौरा-णिकज्ञानं तस्मिन्कुशलः। योगशास्त्रस्य विषये प्रकाशकत्वासन्द्रोदयः॥८३॥ गुरुवत् बृहस्पतिवत् गौरवेणोन्नतमनाः। कोशानां विषये कोषसद्दशः

जितसकलबुधेन्द्रवृन्दचूडामणिनिकरद्युतिरिक्षताङ्किपटः ।
पदमभिनवमाप सद्य एष
त्रिपुरहरामलपत्तनप्रतिष्ठः ॥.८५ ॥

विद्यावागीश्वर्शा सकलम्रुनिजनस्तुत्यकर्मा स आसी—
क्रित्यं श्रीकृष्णधर्माचरणपटुमतीन्मानयामास भक्तान् ।
च्याप्ता विश्वम्भरान्तःकमलसदनया विद्यया यस्य कीर्तिः
स्फूर्तिः शास्त्रेष्वनन्ता समजनि जगतीजीवजाते न यादक्
भूनरेन्द्रादसौ रत्तपूर्णान् वस्—
नाप जापप्रभासुप्रभावप्रथः ।
न्यायविद्याविधौ वादिपश्चाननः
सश्चिकाय स्वयं स्वं यशो भासुरम् ।। ८७ ॥
तस्यानुजोथ जगतीजगतीपतीनां
सेवां विहाय जगतीज्यतमं तुतोष ।
वंशीधराच मुरलीधरतस्तदानीं
लब्ध्वा धनानि विविधानि विधानदक्षः ॥ ८८ ॥

<sup>(</sup>आकरः) ॥८४॥ त्रिपुरहरस्य शिवस्य अमले पत्तने (काश्याम्) प्रतिष्ठः स्थितः, तिष्टतेरच् । अभिनवं पदम् आप ॥८५॥ विद्यावागीशशर्मेति प्रथितविष्दः । अन्तःकमलमेव सदनं यस्यास्तया विद्यया सकलधरा व्याप्तेति यावत् ॥८६॥ जापप्रभया सुप्रभावा प्रथा (प्रसिद्धः) यस्य ॥८७॥ जगत्याः पृथिव्याः ये जगतीपतयः राजानस्तेषाम् । जगति ईस्यतमम् अथवा जगत्याः ईस्यतः

गङ्गातरङ्गपरिशीलनलब्धवर्णः पद्मालयापतिपदाङाविलासिचेताः। सेवाजपत्रगुणितप्रथितानुभावः पाठं विनापि निखिलानिगमानवाप ॥ ८९ ॥ वंशीधरस्य तनयो विनयोपपन्नः श्रीरामकृष्ण इति विश्रुतनामधेयः। भूमीन्द्रभूपणमसौ अवि भारतीय-चूडामणिः समभवद्भवि भर्जितारिः ॥ ९०॥ मद्वाचार्यस्य तनयौ गोकुलोत्सव-लक्ष्मणौ। लक्ष्मणो लक्षणोपेतः पितुर्विद्यामवाप्तवान् ॥ ९१ ॥ विद्याविवेकगुणशीलधनैरुपेतः श्रीगोकुलोत्सव इह प्रथितप्रभावः। वासं चकार यम्रनाजलपावितायां पुर्यां मधोर्विमलपुत्रकलत्रयुक्तः ॥ ९२ ॥ श्रीलक्ष्मणस्तदनुजः शितिकण्ठपुर्या शास्त्राण्यधीत्य नदियादिषु चापि यतात्। काम्ये वने वसति पण्डितवृन्दवन्द्यो गोखामिभिः कृतरतिः किल गोकुलीयैः ॥ ९३॥

मम् हीरं तुतोष तोषयामास अन्तर्भावितण्यर्थः॥ ८८॥ सूमीन्द्राणां शोभाजनकत्वाद् भूषणायितः। भारतीयानां विदुषां चूडामणिः॥ ९०॥ पितुः सकाशाद् विद्यामवासवान् ॥ ९१॥ शितिकण्ठपुर्यो काश्यास्। क० नि०३५

अगणितगुणगणपात्रं गिरिधरपुत्रो बभूव भाग्यनिधिः । विमलकलाकुलशीलनगततन्द्रो रामचन्द्र इति ॥ ९४ ॥ तस्य द्वावथ पुत्रौ गिरिधर-मधुसदनौ भवतः । भोक्तुं खर्ललनानां सुखं गतौ तौ सुरेन्द्रपुरीम् ॥ ९५ ॥ श्रीमान् बालसुकुन्दो सुरारिभट्टश्र वर्द्धितप्रणयौ । जज्ञाते द्वावेतौ वंशमणी गोकुलोत्सवात्तनयौ ॥ ९६ ॥

यशः प्रतापाविव मूर्तिमन्तौ विवेकधामिविव वर्धमानौ । कृतावताराविव पुष्पवन्तौ द्वावेव भूमौ जयतः समर्थौ ॥ ९७ ॥ श्रीवैष्णवाचारिवदां वरिष्ठा— च्छ्रीकृष्णचन्द्रामलभक्तिनिष्ठात् ।

श्रकास्ति सनुर्वजभूषणाख्यः ॥ ९८ ॥ श्रीकृष्णशर्मा तनयस्तदानीं श्रीलक्ष्मणादाहितलक्षणोभृत ।

वशीकृतो येन गुणैरुदारै-

मुकुन्दभट्टादुदितो गुणाह्य-

र्बुन्दीपतिः श्रीबुधिसंहभूषः ॥ ९९ ॥ मीमांसापरिशीलने पद्दमतिः सांख्याव्धिपारंगमो न्यायानगेलवाक्प्रपश्चचतुरो वेदान्तसिद्धान्तधीः ।

निदया-नवद्वीपादिषु ॥ ९३ ॥ निमलकलासमृहस्य शीलने गततन्द्रः ॥९४॥

काव्यव्याकृतिवृत्तकोशकुशलोऽलङ्कारसर्वस्ववि— च्छ्रीकृष्णः कविपण्डितो विजयते वाणीविलासालयः १०० हरिहर इव कविराजो धनयशसां मण्डलेश इव कोषः। श्रीकृष्णभट्ट एष हि चिरमुर्वीमण्डले जीन्यात् ॥ १०१ ॥ तेषु श्रीरामकृष्णः प्रकटितविभवो राजराजोर्जितश्री-द्धित्रचद्राविविद्यावशितनृपजनः सन्मनःसंश्रितोऽभृत् । यसावस्यायग्रुभ्रभमितसितयशोभासितो भूमिमागः शिष्याणामप्यसेयाऽगणितगुणगणैगौंणसूतो गणेशः १०२ निजशिष्यतो हृदयरामसुता-जगरामतः समधिगम्य सुखम् । अनुजेर्युतः श्रितसुरद्वरसौ विललास तत्पुरि विलासयुतः ॥ १०३ ॥ दिल्लीशस्याज्ञया राज्ञो जगरामो जगद्वली। सैन्धवं सैन्धवैर्युक्तो जगाम जयदायुधः ॥ १०४॥

पुष्पवन्तौ सूर्याचन्द्रमसौ ॥ ९७ ॥ वेदान्ते सिद्धान्तभूता धीर्यस्य, वेदान्तसिद्धान्तान् ध्यायतीति वा । वृत्तं लोकवृत्तमितिहासादि छन्दो वा । वाणीविलासानामालयः ॥ १०० ॥ मण्डलेशश्च तत्पुत्रो हरिहरश्चोभौ पूर्वजौ तद्गुणस्यातौ ॥ १०१ ॥ तेषु पुत्र-आतृत्यादिषु सत्सु । सन्मनसां संश्रितः ।
अवश्यायो हिमः । आत्मनस्तु का कथा, शिष्याणामप्यगणितगुणगणैर्गणेशो
गौणः (उपमेयभूतः) अभूत् ॥ १०२ ॥ श्रितानां कल्पवृक्षः । तत्पुरीति
आगमशास्त्रस्यानित्यतया'। अथवा 'तत्पुरविलासयुतः' इति पाठः ॥ १०३ ॥

रामकृष्णस्ततस्तेन विज्ञप्तेः साद्रीकृतः । न ययौ म्लेच्छदेशं स विप्रागमगहिः कृतम् ॥ १०५॥ ततः स आकारित आदरेण श्रीकृष्णसिंहेन नृणां वरेण । अनूपनाम्नो नगरस्य नृतं विश्वम्भराभागमलंचकार ॥ १०६ ॥ गङ्गापयःस्नानपवित्रमृतिः श्रीरामनामस्मृतिबाधिताघः। श्रीकृष्णसिंहादमितानि लेमे वस्नि शिष्यानिजमित्तयुक्तात् ॥ १०७ ॥ पुरन्दरदराहूतः स उदारगुणाग्रणीः । सुरसिंहैसतो लेभे कृष्णसिंहः सुरालयम् ॥ १०८ ॥ तसिन्प्रपन्ने किल नाकलोकं तदा मुदा श्रीजयसिंहसूनुः। श्रीकीर्तिसिंहः कुतुकी कलासु समाह्वयद्राजकविं नरेन्द्रः ॥ १०९ ॥ समानसौ सप्त रविश्रकाशः कामाटवीमन्दिरलब्धवासः। निनाय नारायणनामधेयै-स्ततान तत्रापि च पुण्यराशीन् ॥ ११० ॥

सुरसिंहैरिति करणे नृतीया । पुरन्दरेण दरं शीघ्रं आहूतः ॥ १०८ ॥ सह समान् वत्सरान् (अव्यन्तसंयोगे ) । पुंस्त्वमपि ज्ञायते । कामाटवी काम- त्यक्तवा श्रीकीर्तिसिंहं तद्नु स द्नुजारातिभक्तयामुकाम-स्तत्पित्रा मानमानन्दितमधुरमना मानसोन्माथिमूर्तिः। दन्ता पादं रिपूणां शिरसि, च सुहदां पाणिपङ्केरुहाग्रं जाग्रद्धिद्योद्यतस्तत्पुरि मुद्ममितामाप मीनध्वजश्रीः १११ तिसन्गते मोक्षपदं क्षितीशे क्ष्मारक्षणे बुद्धिविचक्षणश्रीः। श्रीरामसिंहस्तनयस्तदीयः श्रीरामकृष्णं रमयांवभूव ॥ ११२ ॥ तसिन्नपि खर्ललनाविलास-मुखानि भोकुं दिवसभ्युपेते। तत्स्नुरासादितभूमिभारो वभूव राजा किल कृष्णसिंह: ॥ ११३ ॥ गुरुवत्कृष्णसिंहेन रामकृष्णोथ मानितः। कञ्चित्कालं वसंस्तत्र वुभुजे खर्गवत्सुखम् ॥ ११४ ॥ कलिन्दकन्याम्बुपवित्रितायां

किलन्दकन्याम्बुपवित्रितायां दिल्लीशपुर्या वसतोऽथ तस्य । जीवो ययौ धामनि दानवारे— रस्थीनि गङ्गासिलेले ममज्जः ॥ ११५॥

वनम् ॥ ११० ॥ दनुजारातिर्हरिः । तत्पित्रा कीर्तिसिंहपित्रा । मानस्य मया रुद्धम्या आनन्दितमधुरमनाः । जाग्रत्यां विद्यायामुद्यतः ॥ १११ ॥ दानवा-

माधव-हरिहर-गङ्गाधरसंज्ञाः स्नवस्तस्य । जीवातवो जनानां काले तिसान्धितास्त एव परम् ११६ श्रीमाधवस्तेषु विशालभाल-श्राकर्णनीलोत्पलपत्रनेत्रः। उदारचेताः ग्रुभवाग्विलासो वंशाभिमानः कृतदेवगानः ॥ ११७॥ च्याकृत्यावर्तगर्ते श्रुतिहरिशयने तर्कनक्रक्रमाख्ये काच्यालङ्कारवीचौ स्मृतितरुणतरौ शुद्धमुक्तापुराणे । कोषश्रीरतकोषे प्रतिफलितयशःपूरनीरे गभीरे केलि यद्वानसिन्धौ प्रकटतरिमयं भारती चर्करीति ११८ विद्यावतां मन्त्रविदां समाजे वाचस्पतौ किञ्चन सन्दिहाने। प्रष्टुं तमर्थं सुरनायकेन तदा मुदाऽऽकार्यत माधवोपि ॥ ११८ ॥

रेथांमिन वैकुण्टे ॥ ११५ ॥ जनानां जीवातवो जीवनौषधभूताः । ते एव तस्मिन् काले स्थिताः ॥ ११६ ॥ कृतं देवानां गानं स्तुतिर्येन ॥११७॥ यस्य माधवस्य गानरूपे सिन्धौ समुद्रे, भारती केलि अतिशयेन करोति । व्याकृतिरेव आवर्तगर्तो यस्मिन् । श्रुतिर्वेद एव हरिशयनं शेषो यस्मिन् । स्मृतिरेव तरुणतरा तरिः (नौका) यस्मिन् । शुद्धमुक्ताफकसदशानि प्राणानि यस्मिन् । यशःपूर एव नीरं यस्मिन् । इत्यादीन्यङ्गरूपकाणि

अद्यापि तस्यां निवसन्सभायां सभ्यैः समस्तैरुपलालिताङ्गिः । श्रीमाधवः खर्गसुखानि विन्दन् क्षोणीतले नैव मनः करोति ॥ १२०॥ आनन्दरामः खलु तस्य पुत्रः सदा सदाचारपवित्रिताङ्गः। चकास्ति नान्हेन्द्र इति प्रसिद्धः श्रीकृष्णपुर्यां सुखसम्पदाढ्यः ॥ १२१ ॥ गङ्गाधरोपि स्फुरितानुभावः श्रीजाह्नवीतीरसमर्द्धितश्रीः। कलत्रपुत्रान्वित एव लेमे पद्मापतिप्रौढपुरीविलासान् ॥ १२२ ॥ हरिहर इति नाम्ना रामकृष्णात्मजोयं व्यरचयदथ वंशज्ञानसिद्ध्ये प्रवन्थम् । अयमधिकमनोज्ञः पण्डितानां कवीनां जनयतु सुखसम्पत्सौष्ठवं सेव्यमानः ॥ १२३ ॥ कलाकमलशालिनी गुणगभीरनीराकुला सदागमनिषेविता शुभसपक्षवृन्दाश्चिता ।

॥ ११८ ॥ माधवः परलोकं जगामेत्यर्थः । पर्यायोक्तम् ॥ ११९ ॥ तस्यां स्वर्गीयसभायाम् (सुधर्मायाम्) सभ्यैः देवैः ॥ १२० ॥ श्रीकृष्णपुर्यां मधुरायाम् ॥ १२१ ॥ पद्मापितप्रौदपुरी कृष्णपुरी ॥ १२२ ॥ अयं प्रबन्धः । सेव्यमानः सुखसम्पदां सौष्ठवं सौन्दर्यं (सौकर्यं) जनयतु ॥ १२३ ॥ सदा आगमैः (वेदैः) निषेतिता । नदीपसे अगमैः वृक्षः 'शैलवृक्षौ

सुशिष्यतरणिस्तृता सितयशस्तरङ्गोङ्ग्वला
नदी विजयतेतरां विमल्गंशभूमृद्भवा ॥ १२४॥
वावीदीश्वितमूलकः सुमनसामानन्दनो माध्य—
स्कन्धस्तत्सुतशाखिकः शुभदलः श्रीरामकृष्णादिभिः ।
महाचार्यसुतागद्वातकुसुमस्तत्पुत्रपौत्रादिभिः
श्रोद्यन्मञ्जुफलो जयाय भवतान्मे वंशकलपढुमः ॥१२५॥
भूतं भविष्यद्भजते प्रकाशं
गीर्देवता चेत्कुरुते विलासम् ।
आयुर्न वा गच्छति चेद्विनाशं
मनस्तदा स्थान्मम वर्णनाशम् ॥ १२६॥
स्ववंशविष्यापनशीलशाली
कृतो मयायं लिलतः प्रवन्धः ।

नगावगी'। श्रुभा ये सपक्षाः समानपक्षाश्रिताः (अनुगामिनः) तहुन्दैराश्रिता। पक्षान्तरे श्रुभैः सपक्षवृन्दैः पक्षिवृन्दैः । सुशिष्यरूपाभिस्तरणिमिः स्तृता आच्छादिता। विमल्वंश एव भूभृत् (पर्वतः) तद्भवा
॥१२४॥ सुमनसां बुधानां पुष्पाणां च। भट्टाचार्यस्य सुरलीधरस्य सुता एव
सुन्दराणि कुसुमानि यस्र। तस्य सुरलीधरस्य पुत्रपौत्रादिभिः (तद्भारा)
प्रोद्यनमञ्जूफलः॥ १२५॥ यदि भूतभविष्यद्वेदी स्थात्, वाग्देवीकृपा स्थात्,
आयुर्नाशो न स्थात् (अमरः स्थात्), तदा मे मनः वर्णनायाम् आशा
यस्य, ईदृशं स्थात्। अपारस्थास्य वंशस्य मम वर्णनस्थाशा नास्तीतिभावः
॥ १२६॥ स्ववंशविख्यापनप्रयोजनेऽस्थिन्प्रबन्धे यद् चपलं तत्र काव्यकलाचतुराः क्षाम्यन्तु । काव्यकलाचतुरा जानन्ति यत्काव्यकलापदर्शनार्थं
कुत्रचिद्र्पकादाधिक्यं भवति । अतएव तत्र स्ववंशस्य स्वमुखत एव
गौरववर्णनं दोषो मद्धं न देय इति भावः। वस्तुतस्तु नात्रातिशयोक्तः।

यदत्र मे चापलमार्थवर्याः
क्षाम्यन्तु तत्काव्यकलासु धुर्याः ॥ १२७॥
इमं प्रबन्धं मम शोधयन्तो
मनोविनोदेषु निवेशयन्तः ।
सन्तो भवन्तो यदि बुद्धिमन्तो
नबुद्धिमन्तोरिह कापि भीतिः ॥ १२८॥
निरस्य दोषान् गुणगौरवेण
सन्तः प्रबन्धं मम शोधयन्तु ।
दृष्टं न दोषव्यतिरेकि किश्चि—
दोषाकरो यद्विधुरप्यभाणि ॥ १२९॥
विस्मृत्य सर्वं करणीयगर्व
ब्रह्मेकतानं यदभूनमनो मे ।

यन्थकर्तुः समये वर्तमानस्य सर्वतोऽर्वाचीनस्य (इदानीमिष 'अख्झारकलानिधि'यन्थमिहिसा प्रसिद्ध्य ) श्रीकृष्णभट्टमहाभागस्य यस्तौभाग्यवर्णनं
तस्य यथार्थताऽनुभवात् । तस्य यद्वर्णनं तस्तर्वथा सस्यमेव । संस्कृतवज्ञभापापाण्डित्ये तस्तिन्कालेऽद्वितीयोऽभूत्सः । अतप्व जयपुरनगरप्रतिष्ठापकेन
श्रीजयसिंहनरेन्द्रेण तस्तै कविकलानिधिपदं ग्रामद्वयं च प्रादीयत । अग्रे
इदं स्पष्टं भविष्यति । ततश्च स्थालीपुलाकन्यायेन सर्वमन्नत्यं वर्णनं
सस्यमिति निर्भान्तं सिध्यतीति दिक् ॥ १२७ ॥ यदि बुद्धिमन्तस्त्रिहिं
बोधनमनोविनोदादिषु निवेशो वान्छितः । यदि न, तिह नबुदेः (अबुद्धेः
बुद्धिरहितस्य । नशब्देन सह नैकधेतिवत् समासः ) मन्तोः क्रोधात्
कापि भीतिर्ने । अबुद्धेर्जनात्कुध्यतोपि को विभेतीति भावः ॥ १२८ ॥
दोषव्यतिरेकि दोषविरहितम् । अभाणि अगादि ॥ १२९ ॥ प्रन्थरच-

सुशिष्यतरणिस्तृता सितयशस्तरङ्गोङ्ग्ला
नदी विजयतेतरां विमल्गंशभृमुद्भवा ॥ १२४॥
वावीदीक्षितमूलकः सुमनसामानन्दनो माधव—
स्कन्धस्तत्सुतशाखिकः शुभदलः श्रीरामकृष्णादिभिः ।
महाचार्यसुतावदातकुसुमस्तत्पुत्रपौत्रादिभिः
प्रोद्यन्मञ्जफलो जयाय भवतान्मे वंशकल्पद्धमः ॥१२५॥
भूतं भविष्यद्भजते प्रकाशं
गीर्देवता चेत्कुरुते विलासम् ।
आयुर्न वा गच्छति चेद्विनाशं
मनस्तदा स्थान्मम वर्णनाशम् ॥ १२६॥
स्ववंशविष्यापनशीलशाली
कृतो मयायं लिलतः प्रवन्धः ।

नगावगां'। छुमा ये सपक्षाः समानपक्षाश्रिताः (अनुगामिनः) तहुन्दैराश्रिता। पक्षान्तरे छुभैः सपक्षवृन्दैः पक्षिवृन्दैः । खुशिष्यरूपाभिस्तरणिमिः स्तृता आच्छादिता। विमलवंश एव मृसृत् (पर्वतः) तद्भवा
॥१२४॥ सुमनसां बुधानां पुष्पाणां च। महाचार्यस्य सुरलीधरस्य सुता एव
सुन्दराणि कुसुमानि यस्य। तस्य सुरलीधरस्य पुत्रपौत्रादिभिः (तहूरा)
प्रोचन्मञ्जूफलः॥ १२५॥ यदि सृतभविष्यहेदी स्थात्, वाग्देवीकृपा स्थात्,
आयुर्नाशो न स्थात् (अमरः स्थात्), तदा मे मनः वर्णनायाम् आशा
यस्य, ईदृशं स्थात्। अपारस्यास्य वंशस्य मम वर्णनस्थाशा नास्तीतिभावः
॥ १२६॥ स्ववंशविख्यापनप्रयोजनेऽस्थिनप्रवन्धे यद् चपलं तत्र काव्यक्र
लाचतुराः क्षाम्यन्तु । काव्यकलाचतुरा जानन्ति यत्काव्यकलाप्रदर्शनार्थं
कुत्रचिद्रपकादाधिक्यं भवति । अतएव तत्र स्ववंशस्य स्वमुखत एव
गौरववर्णनं दोषो मद्यं न देय इति भावः । वस्तुतस्तु नात्रातिशयोक्तिः।

यदत्र मे चापलमार्थवर्याः
क्षाम्यन्तु तत्काव्यकलासु धुर्याः ॥ १२७॥
इमं प्रवन्धं मम शोधयन्तो
मनोविनोदेषु निवेशयन्तः ।
सन्तो भवन्तो यदि बुद्धिमन्तो
नबुद्धिमन्तोरिह कापि भीतिः ॥ १२८॥
निरस्य दोषान् गुणगौरवेण
सन्तः प्रवन्धं मम शोधयन्तु ।
इष्टं न दोषव्यतिरेकि किश्चि—
दोषाकरो यद्विधुरप्यभाणि ॥ १२९॥
विस्मृत्य सर्वं करणीयगर्व
ब्रह्मेकतानं यदभूनमनो मे ।

यन्थकर्तुः समये वर्तमानस्य सर्वतोऽर्वाचीनस्य (इदानीमिप 'अलङ्कारक-लानिधि'यन्थमिहिन्ना प्रसिद्धस्य ) श्रीकृष्णभद्दमहाभागस्य यस्तौभाग्यवर्णनं तस्य यथार्थताऽनुभवात् । तस्य यद्वर्णनं तस्तर्वथा सस्यमेव । संस्कृतवज्ञभा-पापाण्डित्ये तस्मिन्कालेऽद्वितीयोऽभूत्सः । अतप्व जयपुरनगरप्रतिष्ठापकेन श्रीजयसिंहनरेन्द्रेण तस्मै कविकलानिधिपदं ग्रामद्वयं च प्रादीयत । अप्रे इदं स्पष्टं भविष्यति । ततश्च स्थालीपुलाकन्यायेन सर्वमन्नत्यं वर्णनं सत्यमिति निर्भान्तं सिध्यतीति दिक् ॥ १२७ ॥ यदि बुद्धिमन्तस्यि बोधनमनोविनोदादिषु निवेशो वान्छितः । यदि न, तिर्हि नबुद्धेः (अबुद्धेः बुद्धिरहितस्य । नशब्देन सह नैकथितिवत् समासः ) मन्तोः कोधात् कापि भीतिर्ने । अबुद्धेर्जनात्कुध्यतोपि को बिभेतीति भावः ॥ १२८ ॥ दोषव्यतिरेकि दोषविरहितम् । अभाणि अगादि ॥ १२९ ॥ प्रन्थरच-

सुशिष्यतरणिम्तृता मितयश्रम्तरङ्गोङ्यला नदी विजयतेतरां विमलवंशभृभृद्भवा ॥ १२४॥ बाबीदीक्षितमूलकः सुमनसामानन्द्नां माथव-स्कन्धस्तत्सुतज्ञाखिकः शुभद्लः श्रीगमकृष्णादिभिः। भट्टाचार्यसुतावदातकुसुमस्तत्पुत्रपात्रादिभिः प्रोद्यन्मञ्जुफलो जयाय भवतान्मे वंशकल्पद्रुमः ॥१२५॥ भूतं भविष्यद्भजते प्रकाशं गीर्देवता चेत्कुरुते विलासम्। आयुर्न वा गच्छति चेद्विनाशं मनस्तदा स्थान्मम वर्णनाश्चम् ॥ १२६॥ स्ववंशविष्यापनशीलशाली

कृतो मयायं ललितः प्रवन्धः।

नगावगौ'। ग्रुभा ये सपक्षाः समानपक्षात्रिताः (अनुगामिनः) तहृ-येः सपक्षवृन्दैः पक्षिवृन्दैः विमलवं संद्ववा सुता एव ादायः (तद्वारा) ात्, वाग्देवीक्रपा ार्थ स्था ्धातभावः ं तथ काव्यक . अध्यक्तप्रदर्भवार्थ . वदशस समुख्त एवं

यस्त्रतस्य बाबातिशयोक्तिः।

शाम्यन्तु तन्ता पहल्य क्रियं क्रयं क्रियं क्रयं क्रियं क्

प्रनथकर्तुः समये वर्तमानस्य सर्वतोऽर्वाचीतस्य ्राव्याविधि'प्रनथमिद्दश्चा प्रसिद्धस्य ) श्रीकृष्णम् स्वत्याविधि'प्रनथमिद्दश्चा प्रसिद्धस्य ) श्रीकृष्णम् स्वत्याविधि'प्रनथमिद्दश्चा प्रसिद्धस्य । तस्य यहार्णनं तस्तवेदः स्वतः स्वतः स्वाविधिप्रदे तस्मिन्द्वार्षेतं काविधिष्ठाविधिप्रदे स्वर्धः मित्रपर्वतः । तस्य स्वाविधिप्रदे सस्यमिति निर्वादि विधानि । तस्य स्वाविधिप्रदे सस्यमिति निर्वादि विधानि । तस्य स्वाविधिप्रदे । वस्यविधिप्रदे । वस्यविधिप्रदे

को वा गुणस्तस्य गवेषणीयो
यिन्नर्गुणे ब्रह्मणि लीनमासीत् ॥ १३० ॥
श्विप्तो गदापाणिपदाङ्मयुग्मे
पद्मप्रस्नस्तवको ममायम् ।
समीरणादाविकसन्नशेषं
सभाप्रदेशं सुरभीकरोतु ॥ १३१ ॥
दौहित्रः श्रीनिवासस्य पौत्रो वंशीधरस्य च ।
पुत्रः श्रीरामकृष्णस्य प्रवन्धं व्यद्धाद्धरिः ॥ १३२ ॥



इति श्रीहरिरायकृतो वावीजीदीक्षितकुलप्रवन्धः समाप्तः॥

नायां मे मनो ब्रह्मैकतानमासीत्, अत एव यदि मम कान्ये कश्चन गुणो न स्यात्तार्हि न विरुद्धम् । ब्रह्मणो निर्गुणत्वान्मम च मनसो ब्रह्मणि स्टीनत्वादित्याशयः ॥ १३० ॥ गदापाणेः श्रीविष्णोः । समीरणात् सम्यक् ईरणात् पठनात् अशेषं यथा स्यात्तथा आ विकसन् चेतसि व्यामुवन् सन् । पुष्पस्तवकपक्षे समीरणाद्वायोः ॥ १३१ ॥

# अथ ग्रन्थकर्तुर्नवनिर्मितो



→ भ दोहाच्छन्दः भ≪-

एतदवधि षोडशशतकशाखान्तं या शास्ति । गौतमगोत्रपरम्परा परानुगमलभ्यास्ति ॥ १ ॥

'कुलप्रबन्ध'कविं हरिहरभट्टमारभ्य षोडश—सप्तदशशतकयोः शाखाप-र्थन्तं या वृत्तान्तं सूचयति, सा गौतमगोत्रसन्तिः परेणान्वेषणेन⁄ लभ्यास्ति। तथा च प्राचीनप्रन्थानामालोडनेन यिकञ्चिद्वगतं तिद्द निब-ध्यते इति भावः॥ १॥

> ्रिस्पुरुषोत्तमगोस्वामी ﴾्रें कवित्तच्छन्दः (घनाक्षरी) गौतमसगोत्रधरतैलङ्गद्विजानां वंशो व्याप्जवत्प्रशंसो बुन्दि—दुण्ढारेषु संययौ अम्बरनरेशभुजविक्रमविभवमय्यां षोडशशताब्द्यां वसन्तम्बरे स निर्वभौ ।

को वा गुणस्तस्य गवेषणीयो
यिन्नगुणे ब्रह्मणि लीनमासीत् ॥ १३० ॥
श्विप्तो गदापाणिपदाङ्मयुग्मे
पद्मप्रस्नस्तवको ममायम् ।
समीरणादाविकसन्नशेषं
सभाप्रदेशं सुरभीकरोतु ॥ १३१ ॥
दौहित्रः श्रीनिवासस्य पौत्रो वंशीधरस्य च ।
पुत्रः श्रीरामकृष्णस्य प्रवन्धं व्यद्धाद्धरिः ॥ १३२ ॥

इति श्रीहरिरायकृतो वावीजीदीक्षितकुलप्रबन्धः समाप्तः॥



नायां मे मनो ब्रह्मैकतानमासीत्, अत एव यदि मम काव्ये कश्चन गुणो न स्यात्तर्हि न विरुद्धम् । ब्रह्मणो निर्गुणत्वान्मम च मनसो ब्रह्मणि स्टीनत्वादित्याशयः ॥ १३० ॥ गदापाणेः श्रीविष्णोः । समीरणात् सम्यक् ईरणात् पठनात् अशेषं यथा स्यात्तथा आ विकसन् चेतसि व्यामुवन् सन् । पुष्पस्तवकपक्षे समीरणाद्वायोः ॥ १३१ ॥

# अथ ग्रन्थकर्तुर्नवनिर्मितो



-> ३ दोहाच्छन्दः ३६-

एतद्विध षोडशशतकशाखान्तं या शास्ति । गौतमगोत्रपरम्परा परानुगमलभ्यास्ति ॥ १ ॥

'कुलप्रबन्ध'कविं हरिहर भट्टमारभ्य षोडश-सप्तदशशतकयोः शाखाप-र्थन्तं या वृत्तान्तं सूचयित, सा गौतमगोत्रसन्तिः परेणान्वेषणेन/ लभ्यास्ति। तथा च प्राचीनप्रन्थानामालोडनेन यिकञ्चिद्वगतं तिद्द निब-ध्यते इति भावः॥ १॥

> +्रिः पुरुषोत्तमगोस्वामी २३००० कवित्तच्छन्दः (घनाक्षरी) गौतमसगोत्रधरतैलङ्गद्विजानां वंशो व्याप्जवत्प्रशंसो बुन्दि – ढुण्ढारेषु संययौ अम्बरनरेशभुजविक्रमविभवमय्यां षोडशशताब्द्यां वसन्नम्बरे स निर्वभौ ।

सुशिष्यतरणिस्तृता सितयशस्तरङ्गोङ्ग्ला
नदी विजयतेतरां विमल्यंशभूमृद्भवा ॥ १२४ ॥
बावीदीक्षितमूलकः सुमनसामानन्दनो माधव—
स्कन्धस्तत्सुतशाखिकः शुभदलः श्रीरामकृष्णादिभिः ।
भद्वाचार्यसुतावदातकुसुमस्तत्पुत्रपौत्रादिभिः
प्रोद्यन्मञ्जकलो जयाय भवतान्मे वंशकल्पद्धमः ॥१२५॥
भूतं भविष्यद्भजते प्रकाशं
गीर्देवता चेत्कुरुते विलासम् ।
आयुर्न वा गच्छति चेद्विनाशं
मनस्तदा स्थान्मम वर्णनाशम् ॥ १२६ ॥
स्ववंशविष्यापनशीलशाली
कृतो मयायं लितः प्रवन्धः ।

नगावगौ'। शुभा ये सपक्षाः समानपक्षाश्रिताः (अनुगामिनः) तहुन्दैराश्रिता। पक्षान्तरे शुभैः सपक्षवृन्दैः पक्षिवृन्दैः । सुशिष्यरूपामिसरणिमिः स्तृता आच्छादिता। विमल्जवंश एव मृभृत् (पर्वतः) तद्भवा
॥१२४॥ सुमनसां बुधानां पुष्पाणां च। महाचार्यस्य सुरलीधरस्य सुता एव
सुन्दराणि कुसुमानि यस्य। तस्य सुरलीधरस्य पुत्रपौत्रादिभिः (तद्वारा)
प्रोद्यन्मञ्जुफलः॥ १२५॥ यदि भृतभविष्यद्वेदी स्थात्, वाग्देवीकृपा स्थात्,
आयुर्नाशो न स्थात् (अमरः स्थात्), तदा मे मनः वर्णनायाम् आशा
यस्य, ईदशं स्थात्। अपारस्थास्य वंशस्य मम वर्णनस्थाशा नास्तीतिभावः
॥ १२६॥ स्ववंशविख्यापनप्रयोजनेऽस्थिनप्रवन्धे यद् चपलं तत्र काव्यकः
लाचतुराः क्षाम्यन्तु । काव्यकलाचतुरा जानन्ति यत्काव्यकलाप्रदर्शनार्थं
कुत्रचिद्रपकादाधिक्यं भवति । अतएव तत्र स्ववंशस्य स्वसुखत एव
गौरववर्णनं दोषो मद्धं न देय इति भावः । वस्तुतस्तु नात्रातिशयोक्तिः।

यदत्र मे चापलमार्थवर्याः
क्षाम्यन्तु तत्काव्यकलासु धुर्याः ॥ १२७॥
इमं प्रवन्धं मम शोधयन्तो
मनोविनोदेषु निवेशयन्तः ।
सन्तो भवन्तो यदि बुद्धिमन्तो
नबुद्धिमन्तोरिह कापि भीतिः ॥ १२८॥
निरस्य दोषान् गुणगौरवेण
सन्तः प्रवन्धं मम शोधयन्तु ।
दृष्टं न दोषव्यतिरेकि किश्चि—
दोषाकरो यद्विधुरप्यभाणि ॥ १२९॥
विस्मृत्य सर्वं करणीयगर्वं
ब्रह्मेकतानं यदभूनमनो मे ।

अन्थकर्तुः समये वर्तमानस्य सर्वतोऽर्वाचीनस्य (इदानीमिष 'अछङ्कारकलानिधि'यन्थमिहिम्ना प्रसिद्धस्य ) श्रीकृष्णभद्दमहाभागस्य यत्सौभाग्यवर्णनं
तस्य यथार्थताऽनुभवात् । तस्य यद्वर्णनं तत्सर्वथा सत्यमेव । संस्कृतवज्ञभाषापाण्डित्ये तस्मिन्कालेऽद्वितीयोऽभूत्सः । अतप्व जयपुरनगरप्रतिष्ठापकेन
श्रीजयसिंहनरेन्द्रेण तस्मै कविकलानिधिपदं ग्रामद्वयं च प्रादीयत । अप्रे
इदं स्पष्टं भविष्यति । ततश्च स्थालीपुलाकन्यायेन सर्वमन्नत्यं वर्णनं
सत्यमिति निर्भान्तं सिध्यतीति दिक् ॥ १२७ ॥ यदि बुद्धिमन्तस्त्रिहिं
बोधनमनोविनोदादिषु निवेशो वान्छितः । यदि न, तिह नबुदेः (अबुद्धेः
बुद्धिरहितस्य । नशब्देन सह नैकथेतिवत् समासः ) मन्तोः क्रोधात्
कापि भीतिन । अबुद्धेर्जनात्कुध्यतोपि को बिभेतीति भावः ॥ १२८ ॥
दोषव्यतिरेकि दोषविरहितम् । अभाणि अगादि ॥ १२९ ॥ ग्रन्थरच-

यो वै म्लेच्छसम्राजां प्रभुत्वसमयोपगत-टोडानागलादिभूमेर्लेखं नृपादाददौ सोयं गुणिगीयमानगोस्वामीति गौरवभृत् पुण्यपथगामी पुरुषोत्तमकृती वभौ ॥ २ ॥

च्यामुवती प्रशंसा यस, वैदुष्येण विख्यातः सन् बुन्दिराज्ये दुण्टारदेशे च यया। स गौतमवंशः, आम्बेरनरपतीनां भुजपराक्रमकीर्तियुक्तायां घोड-श्वारताब्द्यां आम्बेरनगरे वसन् ग्रुगुमे। मोगलसम्राजां शासनकाले टोड़ा-भाँवप्रामे-तत्समीपस्थनागलप्रामे, झुणकीप्रामे च प्राप्ताया भूमेः प्रमाणलेखं मुपात् आम्बेराधीशात् प्राप। अर्थात् यवनसम्राजां काले लब्धाया भूमेः प्रमाणपत्रं (पट्टा) वैदुष्यसन्तुष्टरम्बरनरेन्द्रैरपि (तद्भमेः स्वाधिकृतन्वेषि) समर्पितम् (१७३५ तमे वैकमे)। गुणिभिगीयमानं 'गोस्वामी'ति गौरवं विभक्तिं सः। एष पुरुषोत्तमः सप्तदशशतकस्यान्तिमभागे (अनुमानेन १६८० वैकमाद्दे) आसीत्॥ २॥

->> लक्ष्मणभद्दः -<<->
असिनेव वंशे कीर्तिभाजामयमाद्यतमो
विद्याखसमोऽभूद्यो हि महितमहामनाः
यस च समस्तवुधवृन्दान्ते प्रतिष्ठाभवद्यो वाळ्ठभवेदान्ते निविष्ठोभूद्धमं विना ।
अष्टादशशतकसमारम्भे प्रसिद्धिं प्राप्य
येन प्रीतिसंभेदोऽनुभूतो नृपतोऽमुना
वाद्ययविचक्षणकवीन्द्रलक्ष्यलक्षणवान्
ब्रह्मविद्धभूव भद्दलक्ष्मणबुधोऽधुना ।। ३ ॥

विद्यासु असमः अद्वितीयः । कीर्तिभाजाम् आद्यतमः । वहुभाचार्य-प्रचारिते अणुभाष्यादौ, प्राभञ्जनादौ च वेदान्तागमे । नृपतेः आम्बेराघी- शात्। प्रीतिसंभेदः प्रेमनिवन्धः अनुभूतः । वाङ्मयविचक्षणेषु कवीन्द्रेषु लक्ष्याणि यानि लक्षणानि तहान् । ब्रह्मविद् वेद्जः । अस्य वैदुष्यमुद्दिश्य प्रोक्तं तःपुत्रेण श्रीकृष्णभट्टकविकलानिधिमहाभागेन—

"सहैव सर्वविद्याभिः सहैव श्रुतिभूषणैः।
सहैव सक्छैः शाखेर्छक्ष्मणाख्यो दिनं गतः॥
गच्छत्यान्वीक्षिकीयं क्षयमथ विश्वति व्याकृतिर्विद्वमध्ये
मीमांसा मूर्च्छिताभूदिनशमुपनिषत्खेदिता वेदनाभिः।
मन्ना सा कापिली गीर्गुहिवरहगता योगगीर्भन्नयोगा
याते निर्वाणमातेजितसुकृतफले श्रीगुरौ लक्ष्मणाख्ये॥"
[पद्यमुक्तावली]॥३॥

#### 🎝 सोरठाच्छन्दः 餐

अभवत्प्रतिभा कापि, हयग्रीवसेवनवशात्। यस्य प्रतिमाऽद्यापि, दक्षिणदिग्लब्धा लसति॥ ४॥

यस्य लक्ष्मणभद्रस्य प्रतिभा । दक्षिणिदशो लब्धा यस्य हयग्रीवस्य मूर्तिः, अद्यापि तद्वशे लसति । यस्या निर्माणशिल्यं दक्षिणिदिक्सम्बन्धं सूचयति । एतन्मूर्तेध्यानं तु जयपुरवैभवाल्यपूर्वखण्डस्य मङ्गलाचरणे द्रष्टव्यम् ॥ ४ ॥



यसिन्नदितेऽभूत्कविसंसदः प्रकृष्टा प्रभा श्रीमज्जयसिंहसभाकैरविणी निर्ववौ किं बहुना यस्य कलां भूयोऽभ्युपगच्छन्नपि हन्त हन्त पद्माकरो निर्मीलनमाययौ । कोमलमधुरवर्णमैत्रीकलालास्यकरो दीपितशृङ्गारभरो भूरिविभां निर्ममौ काव्यकलालक्मीगेहलक्मणमहोद्घितो जनितः श्रीकृष्णकविकलानिधिरुद्धभौ ॥ ५ ॥ ये काव्यप्रकाशमृचुरलङ्कारकलानिधौ श्रीमञ्जयसिंहभूपमानसमुदावहे रामायणं कृत्वाऽवहन् रामरासाचार्यपदं वीणाः संनद्दित येषां काव्ये माधुरीवहे। **बुन्दीनर**पालबुधसिंहयशोविख्यापकान् 'लाल' कविनाम्ना कृतकाच्यान्त्रमिमीमहे श्रीमञ्जयसिंहदत्तकाव्यकलानिध्यमिधान् श्रीकृष्णामिधानकविविवुधान् स्तुवीमहे ॥ ६ ॥

यसिन् कविकलानिधौ उदिते सित । कविगोछ्याः प्रकृष्टा कान्तिरभूत् । सभारूपा कैरविणी कुमुदिनी निर्ववौ, सुखिताऽभवत् । पद्माकरः कमल-खण्डः, कलानिधः कलामभ्यपगच्छन्नपि नियतिवशात्संकोचं प्राप्तोति । पक्षान्तरे, एकोनविश्वशतके (संवत् १८१०) उत्पन्नः पद्माकरकविः शब्दा- लङ्कारवर्णमैत्र्यादेषु कविकलानिधिबिरुदमण्डितस्य यस्य कलामनुजीवन्नपि शब्दालंकारमात्रप्रधान्यात् निर्मीलनं तत्तुलनायां 'शब्दकवि'रिति निग्रहं जग्राह । तदवबोधनार्थं किञ्चदेकं निद्शंनं दीयते । यथा 'अलङ्कारकलानिधी' श्रीकृष्णभट्टमहाभागानां पद्यम्—

"ईंगुरसुरंग एडी तरवानि तर मिंडि च्र है चरननखचन्द रुचि मिलिगो अटिक टकोनिन, खटिक गोरी पींडिरिन, लटिक भटिक ऊरूकेलिथंम किलिगो। नाभीसर बृड़ि, रोमराजीसों उरिझ, त्रिब-लीनसों बलित गाड़े ठाड़े कुच ठिलिगो स्गमदलेप तम क्योंहूं तरि, चंद उजि-यारे मन मरकत नैननसो मिलिगो॥"

एतस्य च्छाया पद्माकरकवेः पद्ये उपलभ्यते । यथा 'जगिंद्रनोदस्य' ६८ पृष्टे—

"ईशकी दुहाई शीशफू उते ठटिक कट, छटतें छटिक छट कन्धपे हठिरगो कहे पदमाकर सुमन्द चिल कन्धहूतें भूमि अम भाईसी भुजामें त्यों भभरिगो। भाईसी भुजातें भ्रमि आयो गोरी, गोरी गोरी बांहतें चपिर चिल चूनरीमें अरिगो हेरे हरें हरें हरी चूनरीतें जोलों तोलों मन मेरो दौरि तेरे हाथ परिगो॥"

पर्चेऽसिन् अर्थोपजीवनमविकलमारचरय 'सूमिश्रम भुजामें भभरिगो' आदि केवलशब्दाऽम्बरमात्रमधिकमाबद्धं कविना।कतरदनयोमेधुरमव्यर्थप-दगुम्फितस्, आवश्यकशब्दालङ्कारमण्डितं चेतितु बुधा एव समीक्षनताम्। किं च पद्माकरकविः कविकलानिधेः शब्दसंनिवेशमपि प्रायोऽविकलम-पाहरत्, यथा—

> ''को है यह 'लाल' गलकंचनकी माल होत जीवन निहाल या पियूख पूर पोखेमें जनियाई भाल चोबा बिंदली बिसाल, भरे चांदनीके जाल इँहिँ आनन अनोखेमें। छैल इँहिँ ओर छिन कीजै हग छोर, चल्यो चाहत चकोर चहुं ओर चंद घोखेमें उझकि उझकि झीने झूने वारी झूमि झूमि झिझकि झिझकि झुकि झांकत झरोखेमें॥"

कोमलमधुरवर्णमैत्रीकलालास्यकरो दीपितशृङ्गारभरो भूरिविभां निर्ममौ काव्यकलालक्ष्मीगेहलक्ष्मणमहोद्घितो जनितः श्रीकृष्णकविकलानिधिरुद्धमौ ॥ ५ ॥ ये काव्यप्रकाशमृचुरलङ्कारकलानिधौ श्रीमजयसिंहभूपमानसमुदावहे रामायणं कृत्वाऽवहन् रामरासाचार्यपदं वीणाः संनद्दित येषां काव्ये माधुरीवहे। बुन्दीनरपालवुधसिंहयशोविख्यापकान् 'लाल' कविनाम्ना कृतकाच्यान्त्रमिमीमहे श्रीमञ्जयसिंहदत्तकाव्यकलानिध्यमिधान् श्रीकृष्णामिधानकविविवुधान् स्तुवीमहे ॥ ६ ॥

यसिन् कविकलानिधौ उदिते सित । कविगोध्याः प्रकृष्टा कान्तिरभूत्। सभारूपा कैरविणी कुमुदिनी निर्ववौ, सुखिताऽभवत् । पद्माकरः कमल-स्वादः, कलानिधेः कलामभ्यपगच्छन्नपि नियतिवशात्संकोचं प्राप्तोति । पक्षान्तरे, एकोनविशशतके (संवत् १८१०) उत्पन्नः पद्माकरकविः शब्दा-लङ्कारवर्णमैत्र्यादेषु कविकलानिधिविरूदमिष्डतस्य यस्य कलामनुजीवन्नपि शब्दालंकारमात्रप्रधान्यात् निर्मीलनं तत्तुलनायां 'शब्दकवि'रिति निप्रहं ज्याह । तद्वबोधनार्थं किञ्चिदेकं निद्र्शनं दीयते । यथा 'अलङ्कारकलानिधीं अीकृष्णभट्टमहाभागानां पद्यम्

"ईंगुरसुरंग एडी तरवानि तर मिंडि चूर है चरननखचन्द रुचि मिलिगो अटिक टकोनिन, खटिक गोरी पींडिरिन, लटिक भटिक ऊरुकेलिथंम किलिगो। नाभीसर बूड़ि, रोमराजीसों उरिझ, त्रिब-लीनसों बलित गाड़े ठाड़े कुच ठिलिगो मृगमदलेप तम क्योंहूं तरि, चंद उजि-यारे मन मरकत नैननसो मिलिगो॥"

एतस्य च्छाया पद्माकरकवेः पद्ये उपलभ्यते । यथा 'जगिद्वनोदस्य' ६८ पृष्टे—

"ईशकी दुहाई शीशफू कते लटकि कट, लटतें लटकि लट कन्धपे हठिरगो कहै पदमाकर सुमन्द चलि कन्धहूतें भूमि अम भाईसी भुजामें त्यों मभरिगो। भाईसी भुजातें अमि आयो गोरी, गोरी गोरी बांहतें चपरि चलि चूनरीमें अरिगो हेरे हरें हरें हरी चूनरीतें जोलों तोलों मन मेरो दौरि तेरे हाथ परिगो॥"

पर्चेऽस्मिन् अर्थोपजीवनमिवकलमारचय 'मूमिश्रम भुजामें मभरिगो' आदि केवलशब्दाऽम्बरमात्रमधिकमाबद्धं कविना।कतरदनयोर्मधुरमव्यर्थप-दगुम्फितम्, आवश्यकशब्दालङ्कारमण्डितं चेतितु ब्रधा एव समीक्षन्ताम्। किं च पद्माकरकविः कविकलानिधेः शब्दसंनिवेशमपि प्रायोऽविकलम-पाहरत्, यथा—

> ''को है यह 'लाल' गलकंचनकी माल होत जीवन निहाल या पियूख पूर पोखेमें जनियाई भाल चोबा बिंदली बिसाल, भरे चांदनीके जाल इँहिँ आनन अनोखेमें। छैल इँहिँ ओर छिन कीजै हम छोर, चल्यो चाहत चकोर चहुं ओर चंद धोखेमें उझिक उझिक झीने झूने वारी झूमि झूमि झिझकि झिझिक झुकि झांकत झरोखेमें॥''

एतद्धि कविकलानिधेः पद्यम् । एतस्य चतुर्थचरणस्थं शब्दसंनिवेशं पद्माकरकविः पद्यस्य प्रथमचरणे निवबन्ध । यथा जगद्विनोदस्य ६७ पृष्ठे—

> ''उझकि झरोखा है झमकि झुकि झांकी वाम स्यामकी विसरि गईं खबरि तमासाकी !'' इत्यादि.

कोमलमधुर-वर्णमैत्रीकलाया लासकरः उल्लासकरः । मधुररचनाः सौष्टवेन दीपितः परिपोषं प्रापितः शृङ्गाररसो येन सः । विभां कीर्तिम् । कलानिधि-(चन्द्र-)-पसे तु—उद्दीपकत्वात्सर्वं समक्षसमेव । लक्ष्मणभट्ट-रूपान्महोद्धितः । महोद्धिः किल लक्ष्मीगृहम्, अयं हि काव्यकलालक्ष्म्या गृहम् ॥ ५ ॥

'अरुङ्कारकरुगिधिनामा व्रजभाषामयः साहित्यस्य परमोचकोटिको प्रन्थः । एष हि जयपुरनगरिनर्मातृणां श्रीसवाईजयसिंहदेवानामाज्ञ्या निर्मितः । अत्र हि काव्यप्रकाशस्याधारेण अरुङ्कारशास्त्रस्य विस्तरतस्तत्वमा-विष्कृतम् । येषु मर्मस्थलेषु चतुराष्टीकाकृतोपि मुद्यन्ति, तेषु स्थलेष्वेभिः तथा स्फीतोर्थं उपनिबद्धो यं विलोकयतः सहदयस्य बलादेषु श्रद्धोत्पद्यते ।

रामायणिनर्माणस्य कारणमेवं श्रूयते—कदाचिद् सभामध्यमास्थितः श्रीजयसिंद्धरणीन्दः—''श्रीकृष्णवत् रामचन्द्रस्यापि रासप्रसङ्गवर्णनमस्ति न वेति'' किवकोविदैः साकं स्निग्धं संलपन्नासीत्। सर्वे पण्डिता मौनमास्थिता भासन्, परं कौतुकाविष्टमतेः श्रीकृष्णभटमहाभागस्य मुखात्सहसा निरसरत्—''अस्ति तादशं पुस्तकं काश्याम्।'' महाराजस्तु कविकलानिधेस्तां वाचमागृद्ध 'मासद्वये तत्पुस्तकमस्तत्विधे प्रापणीयमिति' साप्रहमाज्ञस्वान्। गृहमागतः सोयं कविशेखरो बहुलमसमक्षसं विचारयामास। यतो नासीत्तादक्पुस्तकम्। अस्तु तिद्वनाद्द्रस्येव वजभाषामयं 'रामरासा' नामकं रामायणप्रन्थं मासद्वये निर्ममौ। अवधिसमये च महाराजस्य निकटं प्राप्यामास। कविताकलामार्मिको महाराजः कलानिधिमहाश्रायस्य लेखनी प्रस्यमिज्ञातवान्। सुबहु प्रीतोऽम्बर्धरणीपतिः कलानिधिमहाश्रामाय अपिरमेयं धनराशिम् 'रामरासाचार्ये'ति पदवीं चोपहतवान्।

श्रीकृष्णभद्दमहाभागस्य पूर्वं निवासो बुन्दिनगरेऽभवदिति तस्य रचनातः प्रतीयते । कुलप्रबन्धे हरिहरभट्टैरपि लिखितम्—

> "श्रीकृष्णभद्दस्तनयस्तदानीं श्रीलक्ष्मणादाहितलक्षणोभूत्। वज्ञीकृतो येन गुणैरुदारैर्बुन्दीपतिः श्रीबुधसिंहभूपः॥"

बुन्दिश्वरस्यास्य बुधिसंहस्याज्ञया 'शुङ्गाररसमाधुरी' 'विदग्धरसमाधुरी' नामकौ प्रन्थो कविकलानिधिमहाभागेन रचितौ। अलङ्कारकलानिधिप्रमृति-व्वन्यान्येव्विप पुस्तकेषु बुधिसंहभूपस्य प्रशंसायाः कान्यान्युपलभ्यन्ते। श्रीकृष्णभद्दमहाभागानां कान्यानि प्रायो 'लाल'कविनाम्नाऽङ्कितानि। यथा अलङ्कारकलानिधौ—

"राव अनिरुद्धसिंहजूके राव बुद्धसिंह
रावरे सबल दल चलत तमकसों
लालकवि तितके भुवाल पयमाल होत
खूंदे हयमाल खुरतालकी झमकसों।
आरे होत वारिधि अध्यारे धूरधार उजियारे दामिनीके असि कारेकी दमकसों
गारे परें नदिन पगारे परें वारिधिन
गारे परें अरिन नगारेकी धमकसों॥"

#### पद्यमुक्तावल्यामपि---

"देव श्रीबुद्धसिंह त्वद्सिजलधरोह्यासिसत्कीर्तिनीरे तुङ्गप्राच्यादितीरे भवसरिस भवत्साधुवादोर्मिसंबे। नक्षत्राण्येव हंसाः परिलसितनभोनीलिमा शैवलेषः पूर्णेन्दुः पद्ममस्मिन् मधुरमधु सुधा देवबृन्दा मिलिन्दाः॥"

अनन्तरं तु कलानिधिमहाशयस्यालौकिकप्रतिभया चमत्कृतोऽम्बरघरणी-पुरन्दरो बुन्दिभूपालाद्याचित्वा सुबहुसत्कारसंतोषितमेनमाम्बेरनगरे निवा-सयामास । श्रीकृष्णभद्दमहाभागानां प्रपौत्रैः देवर्षिवासुदेवभद्दैः स्वनिर्मि-सायां 'राधारूप्चिन्द्रका'यां स्ववंशपरिचये पृवं लिखितम्—

क० नि० ३६

एतद्धि कविकलानिधेः पद्यम् । एतस्य चतुर्थचरणस्थं शब्दसंनिवेशं पद्माकरकविः पद्यस्य प्रथमचरणे निवबन्ध । यथा जगद्विनोदस्य ६७ पृष्ठे—

> "उझिक झरोखा है झमकि झुकि झांकी वाम स्यामकी बिसरि गई खबरि तमासाकी।" इत्यादि.

कोमलमधुर-वर्णमैत्रीकलाया लासकरः उल्लासकरः । मधुररचनाः सौष्ठवेन दीपितः परिपोषं प्रापितः शृङ्गाररसो येन सः । विभां कीर्तिम् । कलानिधि-(चन्द्र-)-पक्षे तु—उदीपकत्वात्सर्वे समक्षसमेव । लक्ष्मणभट्ट-रूपान्महोद्धितः । महोद्धिः किल लक्ष्मीगृहम्, अयं हि काव्यकलालक्ष्म्या गृहम् ॥ ५ ॥

'अरुङ्कारकलानिधिनामा व्रजभाषामयः साहित्यस्य परमोचकोटिको यन्थः । एष हि जयपुरनगरनिर्मातृणां श्रीसवाईजयसिंहदेवानामाज्ञया निर्मितः । अत्र हि काव्यप्रकाशस्याधारेण अलङ्कारशास्त्रस्य विस्तरतस्तत्वमा-विष्कृतम् । येषु मर्मस्थलेषु चतुराष्टीकाकृतोपि मुद्यान्ति, तेषु स्थलेष्वेभिः तथा स्फीतोर्थं उपनिबद्धो यं विलोकयतः सहृदयस्य बलादेषु श्रद्धोत्पद्यते ।

रामायणितर्माणस्य कारणमेवं श्रूयते—कदाचिद् सभामध्यमास्थितः श्रीजयसिंहधरणीन्दः—''श्रीकृष्णवत् रामचन्द्रस्यापि रासप्रसङ्गवर्णनमस्ति न वेति'' किविवेदिः साकं स्निग्धं संलपन्नासीत्। सर्वे पण्डिता मौनमास्थिता भासन्, परं कौतुकाविष्टमतेः श्रीकृष्णभट्टमहाभागस्य मुखात्सहसा निरसरत्—''अस्ति तादशं पुस्तकं काश्याम्।'' महाराजस्तु कविकलानिधेस्तां वाचमागृद्ध 'मासद्वये तत्पुस्तकमस्तत्विधे प्रापणीयमिति' साप्रहमाज्ञस्वान्। गृहमागतः सोयं कविशेखरो बहुलमसमक्षसं विचारयामास। यतो नासीत्तादनपुस्तकम्। अस्तु तिह्नाद्रारभ्येव वजभाषामयं 'रामरासा' नामकं रामायणप्रन्थं मासद्वये निर्ममौ। अविधसमये च महाराजस्य निकटं प्राप्यामास। कविताकलामार्मिको महाराजः कलानिधिमहाशयस्य लेखनीं प्रस्यमिज्ञातवान्। सुबहु प्रीतोऽम्बर्धरणीपितः कलानिधिमहाशयस्य लेखनीं प्रस्यमिज्ञातवान्। सुबहु प्रीतोऽम्बर्धरणीपितः कलानिधिमहाभागायः अपिरमेयं धनराशिम् 'रामरासाचार्ये'ति पदवीं चोपहतवान्।

श्रीकृष्णभद्दमहाभागस्य पूर्वं निवासो बुन्दिनगरेऽभवदिति तस्य रचनातः प्रतीयते । कुलप्रबन्धे हरिहरभद्दैरपि लिखितस्—

> ''श्रीकृष्णभद्दस्तनयस्तदानीं श्रीलक्ष्मणादाहितलक्षणोभूत्। वज्ञीकृतो येन गुणैरुदारैर्बुन्दीपतिः श्रीबुधसिंहभूपः॥''

बुन्दीश्वरसास्य बुधांसहस्याज्ञया 'शुङ्काररसमाधुरी' 'विद्ग्धरसमाधुरी' नामकौ प्रन्थों कविकलानिधिमहाभागेन रचितौ। अलङ्कारकलानिधिप्रमृति-व्वन्यान्येव्विप पुस्तकेषु बुधांसहभूपस्य प्रशंसायाः काव्यान्युपलभ्यन्ते। श्रीकृष्णभद्दमहाभागानां काव्यानि प्रायो 'लाल'कविनाम्नाऽङ्कितानि। यथा अलङ्कारकलानिधौ—

> "राव अनिरुद्धासंहज्के राव बुद्धासंह रावरे सबल दल चलत तमकतों लालकवि तितके भुवाल पयमाल होत खूंदे हयमाल खुरतालकी झमकतों। आरे होत वारिधि अध्यारे धूरधार उजि-यारे दामिनीके असि कारेकी दमकतों गारे परें नदिन पगारे परें वारिधिन गारे परें अरिन नगारेकी धमकतों॥"

#### पद्यमुक्तावल्यामपि---

''देव श्रीबुद्धसिंह त्वदसिजलघरोह्यासिसत्कीर्तिनीरे तुङ्गप्राच्यादितीरे भवसरसि भवस्साधुवादोर्मिसंघे । नक्षत्राण्येव हंसाः परिलसितनभोनीलिमा शैवलैघः पूर्णेन्दुः पद्ममस्मिन् मधुरमधु सुधा देववृन्दा मिलिन्दाः॥''

अनन्तरं तु कलानिधिमहाशयस्यालौकिकप्रतिभया चमत्कृतोऽम्बरघरणी-पुरन्दरो बुन्दिभूपालाद्याचित्वा सुबहुसत्कारसंतोषितमेनमाम्बेरनगरे निवा-सयामास । श्रीकृष्णभद्दमहाभागानां प्रपौत्रैः देवर्षिवासुदेवभद्दैः स्वनिर्मि-सायां 'राधारूपचन्द्रिका'यां स्ववंशपरिचये पृवं लिखितम्—

क० नि० ३६

"छप्पे—द्चित्रनित्ति तैल्झदेस इक राजत नीको।

तहँके परम कुलीन विप्र कविराज सहीको॥
कृष्णभष्ट इमि नाम, वेद, शास्त्रनमें पारग।
लोकिक वैदिकरीति, कृष्णको जान्यो मारग॥
तिन कियउ प्रनथ सब शास्त्रके, रामायन तप तेह भो।
तिनसों जयसाह नरिंदके, गुनगरिमा भल नेह भो॥ १॥
दो०—बुन्दीपति बुधसिंहसों लाये मुखसों जानि।

रहे आइ आँबेरमें प्रीति रीति बहुभांति॥ २॥"

स्वयं विद्वान् विद्वद्गुणप्राही च श्रीमान् जयसिंहधरणीन्द्रः श्रीकृष्णभट्टमहाभागानामतुलमादरं चकार । आत्मनो नामाऽमरीकरिष्यन् सोयं
श्रीकृष्णभट्द्वारा अलङ्कारकलानिधिप्रभृतीन् ग्रन्थान् निर्मापयामास । भारतवर्षे दूरदूरपर्यन्तं श्रीकृष्णभट्टसद्दशो महाकविर्विद्वांश्च नासीत् । संस्कृते
वजभाषायां किंबहुना प्राकृतभाषायां चापि श्रीकृष्णभट्टमहाभागानामप्रतिहता कवित्वशक्तिरासीत्, यस्याः परिचयः किञ्चिद्रश्चे दास्यते । अत एव
तेषां पाण्डित्येन गुग्धोयं धरणीपुरन्दरसासौ 'कविकलानिधि'पदकं प्रादात् ।
यथा हि प्रोक्तं देवर्षिवरमण्डनमहाभागैः 'रावलचरित्रकाव्ये'—

दो॰—"द्विजकुलकिव श्रीकृष्ण भय पंचद्वविड तैलंग।
रामायन जिनने कियो रामरासपरसंग॥
विद्वत्कुलके मुकुटमणि, 'कान्यकलानिधि' दच्छ।
दिय किताब जयसाहने सब भुविमें परतच्छ॥"

प्तादशान् श्रीकृष्णभट्टनामकान् कविषु विबुधान् स्तुवीमहे । स्वपूर्वजा-नामादरार्थं कर्मणि बहुवचनम् । एवमग्रेपि, चरित्रवर्णनविषये एकवचनमु-पात्तं तेषामुपश्लोकने तु बहुत्वमेव प्रायोजि ॥ ६ ॥

सो०-सत्यसिद्धिसुलभा हि, वाग्देवी वशगाभवत् । येषां वैभववाहि-विविधकथाः प्रथिताः कुले ॥ ७ ॥ येषां श्रीकृष्णभद्दानाम् । वैभववाहिन्यो नानाकथाः कुले प्रसिद्धाः ॥७॥

### तदनु स ईशविलास,-मीश्वरिसिंहनृपाज्ञया। कान्यं कलयामास, पूर्वभूभृदितिहासगम्॥ ८॥

, संस्कृते-ईश्वरविलासनामकं महाकाव्यम् । पूर्वेषां भूभृतां राज्ञामिति-हासानुगम् । यथाहि ईश्वरविलासस्य प्रथमसर्गारम्मे---

"भाज्ञातः श्रीसवाईश्वरधरणिपतेः प्राप्तभूरिप्रमोदः संप्राप्योत्साहकश्रीहरिहरसुकवेः संमतं संशयप्तम् । काव्यं नव्यं सुभव्यं सुवि रचयति यः प्रीतये पण्डितानां सोयं श्रीकृष्णशर्मा कृतमति नमति श्रीगुरोरिङ्कपश्चम् ॥" (हरिहरसुकवेः 'कुलप्रबन्ध'निर्मातः श्रीहरिहरभट्टस्य )॥ ८॥

त्रलसति पुण्या 'पद्य,-म्रक्तावलि'रेतत्कृता । जनयति मुद्दमनवद्य,-त्रिपुरसुन्द्रीस्तववरः ॥ ९ ॥

पद्यसुक्तावालिः संस्कृतप्राकृतभाषापद्यानां संग्रहकोषः। त्रिपुरसुन्दरी-स्तवराजः शिखरिणीच्छन्दोभिराबद्धस्तन्त्ररहस्यानुगः स्तोत्रग्रन्थः । एनयोः कानिचित्पद्यान्यग्रे आदर्शस्त्रपेणोद्धारिष्यन्ते ॥ ९॥

#### दो०-माधवसिंहनृपो ददा,-वष्टादशशतके च । कर्मपुरग्रामं महीं, हथरोहीग्रामे च ॥ १० ॥

कर्मपुरमामं संपूर्णम्, इथरोहीम्रामे च शतनिवर्तनात्मकां (१०० विगद्दा)
भूमिम् । श्रीमदीश्वरीसिंहदेवस्थानन्तरं श्रीमित माधवसिंहनरपाले जयपुरराज्यस्य धुरं धारयति, श्रीकृष्णभट्टमहाभागस्तमप्यात्मनोऽनुपमेन पाण्डिसेन
भूयस्तरां संतोषयामास । अम्बरधरणीन्द्रेण श्रीमज्ञयसिंहनरेन्द्रेण साकं
गाडपरिचयप्रसङ्गो रामायणनिर्माणेन बभूव। (अनेन अलङ्कारकलानिधेरपेक्षया रामायणं पूर्वनिर्मितमिति सिध्यति।) श्रीमानीश्वरीसिंहभूपालस्तु
स्वराज्ये पूर्वतः प्रसिद्धमेनं कवीन्द्रं गुणगणानुरागवशादेव बहु मानयामास।
परं पारस्परिकयुद्धोत्तरं यदा श्रीमन्माधवसिंहः सिंहासनारूढोऽभवत्तद्र

"छप्पे—दिन्छनदिसि तैलङ्गदेस इक राजत नीको।

तहँके परम कुलीन वित्र कविराज सहीको॥

कृष्णभट्ट इमि नाम, वेद, शास्त्रनमें पारग।

लोकिक वैदिकरीति, कृष्णको जान्यो मारग॥

तिन कियउ ग्रन्थ सब शास्त्रके, रामायन तप तेह भो।

तिनसों जयसाह निरंदके, गुनगरिमा भल नेह भो॥ १॥

दो०—बुन्दीपति बुधसिंहसों लाये मुखसों जानि।

रहे आइ आँबेरमें प्रीति रीति बहुभांति॥ २॥"

स्वयं विद्वान् विद्वद्गुणप्राही च श्रीमान् जयसिंहधरणीन्द्रः श्रीकृष्णभट्टमहाभागानामतुलमादरं चकार । आत्मनो नामाऽमरीकरिष्यन् सोयं
श्रीकृष्णभट्द्वारा अलङ्कारकलानिधिप्रभृतीन् ग्रन्थान् निर्मापयामास । भारतवर्षे दूरदूरपर्यन्तं श्रीकृष्णभट्टसदृशो महाकविर्विद्वांश्च नासीत् । संस्कृते
व्रजभाषायां किंवहुना प्राकृतभाषायां चापि श्रीकृष्णभट्टमहाभागानामप्रतिहता कवित्वशक्तिरासीत्, यस्याः परिचयः किञ्चिद्ये दास्यते । अत एव
तेषां पाण्डित्येन गुग्धोयं धरणीपुरन्दरसासौ 'कविकलानिधि'पदकं प्रादात् ।
यथा हि प्रोक्तं देवर्षिवरमण्डनमहाभागैः 'रावलचरित्रकाव्ये'—

दो॰—"द्विजकुलकिव श्रीकृष्ण भय पंचद्रविड तैलंग।
रामायन जिनने कियो रामरासपरसंग॥
विद्वत्कुलके मुकुटमणि, 'कान्यकलानिधि' दच्छ।
दिय किताब जयसाहने सब भुविमें परतच्छ॥"

एतादशान् श्रीकृष्णभट्टनामकान् कविषु विबुधान् स्तुवीमहे । स्वपूर्वजा-नामादरार्थं कर्मणि बहुवचनम् । एवमभ्रेपि, चरित्रवर्णनविषये एकवचनमु-पात्तं तेषामुपश्लोकने तु बहुखमेव प्रायोजि ॥ ६ ॥

सो०-सत्यसिद्धिसुलभा हि, वाग्देवी वशगाभवत् । येषां वैभववाहि-विविधकथाः प्रथिताः कुले ॥ ७ ॥ येषां श्रीकृष्णभद्दानाम् । वैभववाहिन्यो नानाकथाः कुले प्रसिद्धाः ॥७॥

## तदनु स ईशविलास,-मीश्वरिसिंहनृपाज्ञया। कान्यं कलयामास, पूर्वभूभृदितिहासगम्॥ ८॥

, संस्कृते-ईश्वरविलासनामकं महाकाव्यम् । पूर्वेषां भूभृतां राज्ञामिति-हासानुगम् । यथाहि ईश्वरविलासस्य प्रथमसर्गारम्भे—

"भाज्ञातः श्रीसवाईश्वरधरणिपतेः प्राप्तभूरिप्रमोदः संप्राप्योत्साहकश्रीहरिहरसुकवेः संमतं संशयप्तम् । काव्यं नव्यं सुभव्यं सुवि रचयति यः प्रीतये पण्डितानां सोयं श्रीकृष्णशर्मा कृतमति नमति श्रीगुरोरिङ्गपश्चम् ॥" (हरिहरसुकवेः 'कुलप्रबन्ध'निर्मातुः श्रीहरिहरभट्टस्य )॥ ८॥

प्रलसति पुण्या 'पद्य,-मुक्तावलि'रेतत्कृता । जनयति मुद्दमनवद्य,-त्रिपुरसुन्द्रीस्तववरः ॥ ९ ॥

पद्यसुक्ताविः संस्कृतप्राकृतभाषापद्यानां संग्रहकोषः। त्रिपुरसुन्दरी-स्तवराजः शिखरिणीच्छन्दोभिराबद्धस्तन्त्ररहस्यानुगः स्तोत्रग्रन्थः । एनयोः कानिचित्पद्यान्यप्रे आदर्शस्त्रपेणोद्धारिष्यन्ते ॥ ९ ॥

### दो०-माधवसिंहनृपो ददा,-वष्टादशशतके च । कर्मपुरग्रामं महीं, हथरोहीग्रामे च ॥ १० ॥

कर्मपुरमामं संपूर्णम्, इथरोहीम्रामे च शतनिवर्तनात्मकां (१०० विगद्दा)
भूमिम् । श्रीमदीश्वरीसिंहदेवस्थानन्तरं श्रीमित माधवर्सिहनरपाले जयपुरराज्यस्य धुरं धारयति, श्रीकृष्णभट्टमहाभागस्तमप्यात्मनोऽनुपमेन पाण्डिसेन
भूयस्तरां संतोषयामास । अम्बरधरणीन्द्रेण श्रीमज्यसिंहनरेन्द्रेण साकं
गाढपरिचयप्रसङ्गो रामायणनिर्माणेन बभूव । (अनेन अलङ्कारकलानिधेरपेक्षया रामायणं पूर्वनिर्मितमिति सिध्यति ।) श्रीमानीश्वरीसिंहभूपालस्तु
स्वराज्ये पूर्वतः प्रसिद्धमेनं कवीन्द्रं गुणगणानुरागवशादेव बहु मानयामास।
परं पारस्परिकयुद्धोत्तरं यदा श्रीमन्माधवर्सिहः सिंहासनारूढोऽभवत्तदा

वृद्धस्य कलानिधिमहाभागस्य मनसि महाराजस्य संतोषविषये किञ्चन संदे होऽभवत् । परं कलानिधिमहाभागस्य कविताकला श्रीमन्माधवमहीन्द्रमिष प्रसममावर्जयामास । अतएव श्रीमज्ञयसिंहेश्वरीसिंहमहाराजयोः समय एव प्रचार्यमाणा प्रामवितरणस्याज्ञा श्रीमन्माधवसिंहमहाराजस्य समये पूर्णा- ऽभवत् । एतस्मिन्समये प्रामस्य शासनपत्रं (पट्टा) अदीयत कलानिधि- महाभागाय । अयं भावः पद्यमुक्तावलेरनेन पद्येन विज्ञायते—

'श्रीमद्राजाधिराजे सित समुपकृतं भूरि रामायणेन प्रारब्धादीश्वरेऽभूत्कविविबुधगुणप्राहितैवोपकर्ती । भाति प्रोचैररातिप्रकरहरकरः कोविदानां कवीनां भाग्यैः श्रीमाधवाख्यो नरपतिरधुनाऽकारि केनोपकारः ॥''

शनैः शनैः कविकलानिधिमहाभागस्य गुणैरतिवशीभूतो बभूव श्रीमाध-वधरणीन्द्रः । आत्मनो लेलादिकं परमविश्वासभाजनायासे प्रेम्णा दर्शया-मास । पद्यमुक्ताल्यां स्वयं लिखितं कलानिधिमहाभागैः—

"एकदा माधवक्ष्माधवेन स्वहस्तेनाक्षराणि लिखित्वा यदा मम प्रदर्शिक्तानि तदैवेदं सद्यः पद्यमुत्पादितम्—

श्रीमाधवारभोनिषिसंप्रभूत-रतानि नित्यं छिताक्षराणि । श्रीसूर्यवंशोदितदीक्षिमन्ति जगरसम्बं परिभूषयन्ति ॥॥॥" १०॥

### किं बहुना नरपतिमनसि, कविकुलकीर्तिररोपि । भूरिभूमिसम्पद्मदु,-र्बुन्दीनरपतयोपि ॥ ११ ॥

नरपतेमांधवेन्द्रस्य । कविसमूहस्य कीर्तिः अरोपि दृढीकृता । अत एवाग्रे वहुम्यः कविभ्यः श्रीमाधवेन्द्रेण ग्रामादिसंमानः प्रादायि । बुन्दीनरेशेन बुधिसंहेन, अन्यश्च तदुत्तरे राजभिवंदुतरा भूमिसंपत्तिर्दत्ता, या तद्वंशजानामधिकारे बहुकाछं तस्यो । पश्चाच सुन्दरहाछशर्मणः समये सा सम्पद्धि- ख्यं गतेत्यप्रे ग्रन्थकर्तुः परिचयप्रसङ्गे स्फुटीभविष्यति ॥ ११ ॥



श्री मान् श्रीकृष्णभद्दमहासागो भारतस्य बहुषु प्रान्तेष्वश्राम्यत्। आसीच तिसान्समये स्थाने स्थाने महापण्डित-कवीन्द्रसास्य सुबहुर्मानः। मालवदेशेऽस्य भूयानिवास आसीदिति प्रतीयते। मालवस्त्रीणां वर्णनम्, महाकालस्तवः, नर्भदास्तोत्रम्, अन्यान्येषां च तदे-शस्थानानां वर्णनं पद्यमुक्तावल्यामुपलभ्यते—

'शियाम्भःप्रिङ्कितेभ्यः परमकरूणया राजहंसोत्तमेभ्यः स्वान्तेवासिभ्य एभ्यः स्वरित्तगमगणाध्यापनं निर्दिशन्ति । पादाङ्कुष्ठाङ्कुलीयाभरणचटिककाचारुचाटूक्तिदाने-र्मन्दान्येवोद्धतानि प्रविद्धति सुदं मालवीनां गतानि ॥''

(पादाङ्क्षिषु व्रजभापायां 'चुकटी' इति प्रसिद्धमाभरणं धार्यते। तन्नाम सारयन्, तत्र चटकात्वं रूपयन् तस्याः शिक्षारवं चाट्टक्तिरूपेणो-स्प्रेक्षांचके कलानिधिमहाभागः।)

''तारुण्योद्धेदभाजां कटिचरणरणिकङ्किणीन् पुराणां श्रोधन्मन्दानिलान्दोलितपरमपटस्पष्टनर्मस्थलानाम् । गम्भीरावर्तनाभीलसदुद्रवलीरोमवल्लीयुताना-मेतासां मालवीनां कल्यति मदनोन्मादनं मन्द्रहासः" इसादि।

#### 'गीतिः'

'मम मितरतिविरमित चन्द्रभाले महाकाले। (ध्रुवम्) लीकालोलन्यालमाले। कलितभूमीधरबाले। जटाजूटजटाले। केलीविदलितदुःखजाले, निखिलसुरावलिभूपाले, सुरधुनीचूबाले। गरकितगलनाकण्टेकाले। धत्तूरारुणदग्जाले। सुकविकलानिधिक्रपाले॥' वृद्धस्य कलानिधिमहाभागस्य मनसि महाराजस्य संतोपविषये किञ्चन संदे होऽभवत् । परं कलानिधिमहाभागस्य कविताकला श्रीमन्माधवमहीन्द्रमिष् प्रसभमावर्जयामास । अतएव श्रीमज्जयसिंहेश्वरीसिंहमहाराजयोः समय एव प्रचार्यमाणा प्रामवितरणस्याज्ञा श्रीमन्माधवसिंहमहाराजस्य समये पूर्णा- ऽभवत् । एतस्मिन्समये प्रामस्य शासनपत्रं (पट्टा) अदीयत कलानिधि- महाभागाय । अयं भावः पद्यमुक्तावलेरनेन पद्येन विज्ञायते—

''श्रीमद्राजाधिराजे सित समुपकृतं भूरि रामायणेन प्रारब्धादीश्वरेऽभूत्कविविबुधगुणप्राहितैवोपकर्ती । भाति प्रोचैररातिप्रकरहरकरः कोविदानां कवीनां भाग्यैः श्रीमाधवाख्यो नरपतिरधुनाऽकारि केनोपकारः ॥''

शनैः शनैः कविकलानिधिमहाभागस्य गुणैरतिवशीभूतो बभूव श्रीमाधः वधरणीन्दः । आत्मनो लेखादिकं परमविश्वासभाजनायासे प्रेम्णा दर्शयाः मास । पद्यमुक्ताल्यां स्वयं लिखितं कलानिधिमहाभागैः—

"एकदा माधवक्ष्माधवेन स्वहस्तेनाक्षराणि लिखित्वा यदा मम प्रदर्शि-तानि तदैवेदं सद्यः पद्यमुत्पादितम्—

> श्रीमाधवाम्भोनिधिसंप्रभूत-रतानि नित्यं छिताक्षराणि । श्रीसूर्यंबंशोदितदीक्षिमन्ति जगत्सममं परिभूषयन्ति ॥॥॥ १०॥

### किं बहुना नरपतिमनसि, कविकुलकीर्तिररोपि । भूरिभूमिसम्पद्मदु,-र्बुन्दीनरपतयोपि ॥ ११ ॥

नरपतेर्माधवेन्द्रस्य । कविसमूहस्य कीर्तिः अरोपि दृढीकृता । अत एवार्षे वहुम्यः कविम्यः श्रीमाधवेन्द्रेण प्रामादिसंमानः प्रादायि । बुन्दीनरेशेन बुधिसंहेन, अन्यश्च तदुत्तरे राजभिबंदुतरा भूमिसंपत्तिर्दत्ता, या तद्वंशजानामधिकारे वहुकालं तस्था । पश्चाच सुन्दरलालशर्मणः समये सा सम्पद्धि- स्वयं गतेत्यप्रे प्रनथकर्तुः परिचयप्रसङ्गे स्फुटीभविष्यति ॥ १३ ॥



श्री मान् श्रीकृष्णभट्टमहाभागो भारतस्य बहुपु प्रान्तेष्वश्राम्यत्। असीच तिसान्समये स्थाने स्थाने महापण्डित-कवीन्द्रसास्य स्थाने स्थाने महापण्डित-कवीन्द्रसास्य स्थाने स्थाने सहापण्डित-कवीन्द्रसास्य स्थाने सहापण्डित प्रतीयते। मालवदिशेष्ट्रस्य भूयान्निवास आसीदिति प्रतीयते। मालवस्त्रीणां वर्णनम्, महाकालस्तवः, नर्भदास्तोत्रम्, अन्यान्येषां च तदे- शस्थानानां वर्णनं पद्यमुक्तावल्यामुपलभ्यते—

'शिप्राम्भः प्रेङ्कितेभ्यः परमकरणया राजहंसो तमेभ्यः स्वान्तेवासिभ्य एभ्यः सरितगमगणाध्यापनं निर्दिशन्ति । पादाङ्किष्ठाङ्किरीयाभरणचटिककाचारुचाटूकिदानै-र्मन्दान्येवोद्धतानि प्रविद्धति सुदं माखवीनां गतानि ॥"

(पादाङ्क्षिषु व्रजभाषायां 'चुकटी' इति प्रसिद्धमाभरणं धार्यते। तन्नाम सारयन्, तत्र चटकात्वं रूपयन् तस्याः शिक्षारवं चाट्रक्तिरूपेणो-स्प्रेक्षांचके कलानिधिमहाभागः।)

''तारुण्योद्धेदभाजां कटिचरणरणिकङ्किणीन्पुराणां भोद्यन्मन्दानिलान्दोलितपरमपटस्पष्टनर्मस्थलानाम् । गम्भीरावर्तनाभीलसदुदरवलीरोमवलीयुताना-मेतासां मालवीनां कलयित मदनोन्मादनं मन्दहासः'' इत्यादि।

#### 'गीतिः'

'मम मितरितविरमित चन्द्रभाले महाकाले । (ध्रुवम्) लीकालोलन्यालमाले । कलितभूमीधरबाले । जटाजूटजटाले । केलीविद्दलितदुःखजाले, निखिलसुरावलिभूपाले, सुरधुनीचूढाले । गरकितगलनाकण्ठेकाले । धत्तूरारुणहरजाले । सुकविकलानिधिक्रपाले ॥' ''यस्या नीरे गभीरे सकलभयहरे स्वां तनुं स्तम्भयित्वा मजन्नेवान्तरालोकयति परशिवानन्दसाक्षात्स्वरूपम् । मार्कण्डेयप्रचण्डप्रचुरतरतपोराशिपुण्यच्छटाया– स्तस्याः श्रीनर्भदायास्तव जननि सरित्का समत्वं प्रयाति॥'' इत्यादि।

श्रीमता जयसिंहदेवेन सुबहुमानपुरस्सरमाम्बेरनगरमानीय निवासितो-यमासीत्। परमस्येव समक्षं जयपुरनगर्याः स्थापनमकारि श्रीजयसिंहधर-णीन्द्रेण। ईश्वरविलासमहाकाव्ये ब्रह्मपुर्याः स्थापनं श्रीमज्ञयसिंहकृतमुप्-वर्णितम्—

"येन ब्रह्मपुरी कृताऽतिधवलैः कैलासशैलोपमैविप्राणां भवनैः सदा समुद्यत्संपद्विलासाञ्चितैः ।
प्रत्यागारमुरुप्रकारहवनैर्यत्राधिहोत्राण्यभुलीलादत्तचतुःपुमर्थपटलीजाताद्राणि स्फुटम् ॥
श्रियं धत्ते यस्यामधिगिरिशिरः श्रीगणपतेगृहं दूराहृश्यं सुलचितमणीभाभिररुणस् ।
श्रुवं तस्या एव क्षितिपतिरमण्याः सुरुचिरे
ललाटे सिन्दूरैः कलितमिव सौभाग्यतिलकम् ॥"

(गणेशगढगतस्य गणपतेर्वर्णनम् । तस्या ब्रह्मपुर्याः ।)

पद्यमुक्तावल्यां नवस्थापिताया जयपुरराजधान्या वर्णनं स्पष्टमुपलभ्यते, परं तिसानसमये युद्धोपकरणसज्जायास्तन्नगर्याः स्वरूपमुपलभ्यते । यथा—

"तिल्रज्यारूढचापा स्थिरतरवरधानुष्कता सम्बूजाख्या निःसानश्रीः समन्ताद्वशितजनमना व्योग्नि नग्नासिधारा । प्रोदञ्जच्छक्तिलीला मद्गजगितयुग् जैत्रवाद्यानुनादा जाप्रकामाधिराज्या जयित जयपुराख्या नवा राजधानी॥"

(शक्तो भगवत्यामपि सर्वाणि विशेषणानि युज्यन्ते । कामानाज्या नगर्यास्त्रस्मिन् समये आधिराज्यमासीत्॥)

नानानरेशानां परमादरभूमिः श्रीमान् श्रीकृष्णभट्टमहाभागो मनस्ति-

तायाः परा काष्टा बभूव । स न कदापि दैन्यं पस्पर्श । अहह !कीदङ् मधु-रमुक्तं मुक्तावल्यां तेन—

''उवलतु जलधिकोडकीडक्क्रपीटभवप्रभा-प्रतिभटपटुज्वालामालाकुलो जठरानलः । तृणमपि वयं सायं संफुल्लमल्लिमतल्लिकाः परिमलसुचा वाचा याचामहे न महेश्वरान्॥''

यो हानेन सह तिरर्थकं स्पर्हते सा, तमयं समयं प्राप्य मर्मस्पर्शिवचनैः समालोचयति सा । एतस्य समये भवेत्कश्चिदौदुम्बरभट्टोस्य प्रतिस्पर्दी, तमयं कीदगवहेलया सारति । दृश्यताम्—

"गुणवद्गणितो गुणिनां ऋणुयादेवैष सुमधुरा वाचः। यद्यस्य कर्णलक्षो न स्यादौदुम्बरो मशकः॥"

नरपितसभासु बहुतरं समयं यापितवतो धर्मैकनिष्टस्य कलानिधिमहा-शयस्य पर्यन्ते शनैः शनैनिर्वेद उदेति सा। विशेषतो मिथोविरुद्धयोर्द्धयो-र्भूपयोः परस्परप्रतिस्पर्द्धिसामायवर्णनेन समुत्पन्नोऽभूनिर्वेदः श्रीमतः कला-निधिमहाशयस्येति ज्ञायते। अत एव राजसेवोत्तरमन्ते वृन्दावनवासो निर्धारितोऽभूत्। परं जयपुरनरेनद्रस्य श्रीमाधवेन्दस्य परमाप्रहवशानासो लब्धः श्रीकृष्णभटमहाभागैः। प्रोक्तं मुक्तावल्याम्—

"कालिन्दीतटनिकटस्फुटकुटजकुटीनिवाससौख्याय। व्यरिच मृषाभाषणमपि, न तदजनि हृदिमहत्कष्टम् ॥ राज्ञां सदस्सु गमनं कविताकरणं मृषाऽऽकलनम्। वृन्दावनवासार्थं व्यरिच विधे किं न तदपि संपन्नम्॥ मिथ्याकथनदुरत्ययनृपवरकृतरक्षणव्यथादुष्टः। हा वृन्दावन भवता संप्रति दूराद्विमुक्तोऽस्मि॥"

सबहुमानं राजभिः परिचरितोपि मनसि भगवद्विषयकमेवाध्यानं कुर्व-जासीत् । अत एव लभ्यन्तेऽन्ते मुक्तावल्याम्—

''किञ्चित्र्यायेष्यधीतं किमपि च पठितं पाणिनिव्याकृतौ में किञ्चित्साहित्यसिन्धुप्रसमरलहरीसङ्गसंसिक्ततास्ति । ''यस्या नीरे गभीरे सकलभयहरे स्वां तनुं स्तम्भयित्वा मजन्नेवान्तरालोकयति परशिवानन्दसाक्षात्स्वरूपम् । मार्कण्डेयप्रचण्डप्रचुरतरतपोराशिपुण्यच्छटाया– स्तस्याः श्रीनर्भदायास्तव जननि सरित्का समत्वं प्रयाति॥'' इत्यादि।

श्रीमता जयसिंहदेवेन सुबहुमानपुरस्सरमाम्बेरनगरमानीय निवासितोः यमासीत् । परमस्यैव समक्षं जयपुरनगर्याः स्थापनमकारि श्रीजयसिंहधर-णीन्द्रेण । ईश्वरविलासमहाकाव्ये ब्रह्मपुर्याः स्थापनं श्रीमजयसिंहकृतमुप्-वर्णितम्—

"येन ब्रह्मपुरी कृताऽतिधवलैः कैलासशैलोपमैविप्राणां भवनैः सदा समुद्यस्मंपद्विलासाञ्चितैः ।
प्रत्यागारमुरुप्रकारहवनैर्यत्राग्निहोत्राण्यभुलीलाद्तचतुःपुमर्थपटलीजाताद्राणि स्फुटम् ॥
श्रियं धत्ते यस्यामधिगिरिशिरः श्रीगणपतेगृंहं दूराहृहयं सुलचितमणीभाभिररुणस् ।
श्रुवं तस्या एव क्षितिपतिरमण्याः सुरुचिरे
ललाटे सिन्दूरैः कलितमिव सौभाग्यतिलकम् ॥"

(गणेशगढगतस्य गणपतेर्वर्णनम् । तस्या ब्रह्मपुर्याः ।)
पद्ममुक्तावस्यां नवस्थापिताया जयगरस्य व्यक्तिः स्य

पद्यमुक्तावल्यां नवस्थापिताया जयपुरराजधान्या वर्णनं स्पष्टमुपङभ्यते, परं तिस्मनसमये युद्धोपकरणसज्जायास्तन्नगर्याः स्वरूपमुपङभ्यते । यथा—

"नित्यज्यारुढचापा स्थिरतरवरधानुष्कता सम्बूजाढ्या निःसानश्रीः समन्ताद्वशितजनमना व्योग्नि नग्नासिधारा । प्रोदञ्जच्छक्तिळीला मद्गजगितयुग् जैत्रवाद्यानुनादा जाप्रस्कामाधिराज्या जयित जयपुराख्या नवा राजधानी॥"

(शक्तो भगवत्यामपि सर्वाणि विशेषणानि युज्यन्ते । कामानाज्या नगर्यास्त्रस्मिन् समये आधिराज्यमासीत् ॥)

नानानरेशानां परमादरभूमिः श्रीमान् श्रीकृष्णभट्टमहाभागो मनस्ति-

तायाः परा काष्टा बभूव । स न कदापि दैन्यं पस्पर्श । अहह ! कीहङ् मधु-

"उवलतु जलधिकोडकीडक्क्रपीटभवप्रभा-प्रतिभटपटुडवालामालाकुलो जठरानलः। तृणमपि वयं सायं संफुल्लमल्लिमतल्लिका परिमलमुचा वाचा याचामहे न महेश्वरान्॥"

यो ह्यनेन सह तिरर्थकं स्पर्दते सा, तमयं समयं प्राप्य मर्भस्पर्शिवचतेः समालोचयति सा । एतस्य समये भवेत्कश्चिदौदुम्बरभट्टोस्य प्रतिस्पर्दी, तमयं कीदगवहेलया सारति । दश्यताम्—

"गुणवद्गणितो गुणिनां ऋणुयादेवैष सुमधुरा वाचः। यद्यस्य कर्णलक्षो न स्यादौदुम्बरो मशकः॥"

नरपितसभासु बहुतरं समयं यापितवतो धर्मैकनिष्टस्य कलानिधिमहा-शयस्य पर्यन्ते शनैः शनैनिवेद उदिति सा। विशेषतो मिथोविरुद्धयोद्धयो-र्भूपयोः परस्परप्रतिस्पर्द्धिसाभाग्यवर्णनेन समुत्पन्नोऽभूनिवेदः श्रीमतः कला-निधिमहाशयस्येति ज्ञायते। अत एव राजसेवोत्तरमन्ते वृन्दावनवासो निर्धारितोऽभूत्। परं जयपुरनरेनद्रस्य श्रीमाधवेनदस्य परमाग्रहवशानासो लब्धः श्रीकृष्णभट्टमहाभागैः। प्रोक्तं मुक्तावल्याम्—

''कालिन्दीतटनिकटस्फुटकुटजकुटीनिवाससौख्याय। व्यरिच मृषाभाषणमपि, न तदजनि हृदिमहत्कष्टम् ॥ राज्ञां सदस्सु गमनं कविताकरणं मृषाऽऽकल्नम्। वृन्दावनवासार्थं व्यरिच विधे किं न तदिप संपन्नम्॥ मिथ्याकथनदुरत्ययनृपवरकृतरक्षणव्यथादृष्टः। हा वृन्दावन भवता संप्रति दूराद्विमुक्तोऽसि॥''

सबहुमानं राजभिः परिचरितोपि मनसि भगवद्विषयकमेवाध्यानं कुर्व-न्नासीत् । अत एव लभ्यन्तेऽन्ते मुक्तावल्याम्—

''किञ्चित्र्यायेष्यधीतं किमपि च पठितं पाणिनिन्याकृतौ में किञ्चित्साहित्यसिन्धुप्रसमरलहरीसङ्गसंसिक्ततास्ति । सर्वावस्थासहायसरणविषयता श्रीयशोदाकुमारे
जाने नैतचतुष्कादितरमहमहो नैव जाने न जाने ॥
अमुना यमुनाकूळवटमूळविहारिणा ।
हारिणा हरिणा हन्त हेलितं हृद्यं मम ॥
अद्भुतमेतदिदानीमनुरागि मनो यथा यथा ममम् ।
किचिदपि नीलरसे तत्तथा तथा जातमवदातम् ॥" इत्यादि ।

बुन्दीराजसभायां गमनात्पूर्वमयं भरतपुरराज्येपि किञ्चित्कालं तस्थाविति केषांचिन्मतम् । अत एव तत्र एतत्कृतो 'दुर्गाभक्तितरङ्गिणी'नामको प्रनथः प्रसिद्धोऽस्ति । यदीदं मतं सम्यक्, तर्हि पद्यमुक्तावस्यां प्रोक्तं पद्य-द्वयं जहराजस्य श्रीमतः सूर्यमञ्जस्येव कृते कविनोपनिवद्धं भवेत् । यथा—

"इतो हैन्द्वीं सृष्टिमानन्दयम् स्वैगुंणौवैस्ततो यावनीं सृष्टिमुचैः।
महेन्द्रास्पदे श्रीयुतः सूर्यमछस्तटद्वन्द्वसंयत्तरङ्गः समुद्रः॥
उद्यन् दोषाकरस्याप्यथ निजचरणकाश्रयस्य प्रभावं
तन्वानः किंकराणां किमुत गुणवतां रज्यतामम्बुजानाम्।
भाति स्यातप्रभातोदयगिरिगदितोद्दामविद्योतरिमप्रोदब्वन्मण्डलाग्रप्रचुरतररुचिः श्रीयुतः सूर्यमछः॥"
(मण्डलाग्रं विम्वाग्रं खङ्गश्च।)

एतावत्सु स्थानेषु स्ववेदुष्यं प्रख्यापितविद्धः कलानिधिमहाभागेर्बहवो अन्या निवदा भवेयुः, परं दौर्भाग्यवशादेतद्वंश्यानां सविधे कतिचिदेव प्राप्यन्ते। लब्धान्यपि पुस्तकानि प्रायो जीर्णान्यपूर्णानि च सन्ति। एतस्य कारणमप्रे प्रन्थकर्तुः परिचयप्रसङ्गे स्फुटीभविष्यति। अद्याविध लब्धान्ये- तानि सन्ति। संस्कृते—ईश्वरविलासमहाकाब्यम्, पद्यमुक्ताविलः, सुन्दरी-स्ववराजः, वेदान्तपञ्चविंशतिः।

वजभाषायाम्—अलङ्कारकलानिधिः, सांभरजुद्ध, जाजऊजुद्ध, बहादुर-विजय (प्रन्थ), शृङ्काररसमाधुरी, विद्रश्वमाधवमाधुरी, तैत्तिरीयाद्युपनि- धदां प्राचीनहिन्दीभाषायामनुवादः, जयसिंहगुणसरिता, रामचन्द्रोदय, रामरासा, वृत्तचन्द्रिका, नखसिखवर्णनं दुर्गाभक्तितरिक्षणीप्रभृतयः। कलानिधिमहाभागानां संवत् १७२५ तसे वैक्रमवत्सरे जनमाभूदिखनुमी-यते। प्रयाणं च १८०० तमाहत्सरादुत्तरं भवेदिति प्रतीयते॥

पद्यमुक्तावस्याः कानिचित्पद्यानि प्रसङ्गेन पूर्वमुद्धृतान्येव । परमत्यां बहवः खङ्ग-गज-नर-पद्म-द्विगुणपद्म-कामधेनु-कपाटबन्धप्रभृतीनि चित्र-कान्यानि सन्ति । किन्तु तत्र तेषां चित्रणानुपल्ममाद्विस्तरभयाच नेह किन्द्वर्यन्ते । अन्यान्यपि चमत्कारीणि बहूनि कान्यानि सन्ति । प्राकृतसंस्कृत्योभीषासमकानि प्रायो दृष्टानि। परं हिन्दीसंस्कृतयोनीद्यावधि प्रसिद्धानीति बहवो वदन्ति । एकद्वे पद्ये एतासां पङ्कीनां लेखकेनापि पूर्वं (जयपुरखण्डे) प्रकाशितान्येव । किन्तु कलानिधिमहाभागस्य दीर्घेषु वृत्तेषु सुक्षचिराणि भाषासमकानि (हिन्दीसंस्कृतभाषाश्चिष्टानि) पद्यान्युपलभ्यन्ते । तेष्वेकमत्र पाटकानां मनोविनोदार्थसुपन्यस्यते, अर्थोद्धारस्तु प्राक्तनपुस्तके नोपलभ्यते । किञ्चन मया किञ्चिच पाठकेरेव स्वबुच्चा विचारणीयो भवेत्। विशिष्टश्चमत्का-रस्त्वस्मिन् पद्ये सोयं विलोकनीयो यद् यथा संस्कृतहिन्दीभाषयोः श्चेषः प्रवमर्थेपि श्चेषः । हिन्दीभाषायां वर्णनीयः श्चीकृष्णचन्दः । संस्कृते तु वर्णो भगवान् शङ्करः । दृश्यतां, व्रजभाषाऽर्थानुकृत्येन पदच्छेदादिभिविलिख्य-मानं तदिदं पद्यम्—

"सात दिना कर लीन महागिरि जा पर मोरु कुत्हल धारी
कण्डहरा हर कीलकुटी, तनु नीलम सी रुचि रक्षनकारी।
कामद, यारहितो बर गोपितयान उदार कलानिधि भारी
भावनि जाचित सर्वेषु राधिक ए तुम नोनित राम हि हारी॥"
(सप्तदिनावधि, करे येन महागिरिः (गोवर्धनः) गृहीतः, यदुपरि
मम कुत्हलं द्धाति। कण्डे हारः (वनमाला), कीलकुट्याः दावानलजालस्य यो हारकः (वह्नेद्वयोज्वालकीला)। यस्य तनुः नीलमणिवत्
स्वकान्त्या रक्षनकारिणी। कामदः, मिन्नेषु हितः, श्रेष्ठासु (गोपितयान)
गोपस्तीषु उदारः, श्रेष्ठश्च कामकलानां निधिः। भावैः यस्य वित्ते सर्वस्वं

सर्वावस्थासहायसरणविषयता श्रीयशोदाकुमारे
जाने नैतचतुष्कादितरमहमहो नैव जाने न जाने ॥
अमुना यमुनाकूळवटमूळविहारिणा ।
हारिणा हरिणा हन्त हेळितं हृदयं मम ॥
अद्भुतमेतदिदानीमनुरागि मनो यथा यथा मसम् ।
किचिदपि नीळरसे तत्तथा तथा जातमवदातम् ॥'' इत्यादि ।

बुन्दीराजसभायां गमनात्पूर्वमयं भरतपुरराज्येपि किञ्चित्कालं तस्थाविति केषांचिन्मतम् । अत एव तत्र एतत्कृतो 'दुर्गाभक्तितरङ्गिणी'नामको मन्थः प्रसिङ्बोङित । यदीदं मतं सम्यक्, तर्हि पद्यमुक्तावस्यां प्रोक्तं पद्य-द्वयं जहराजस्य श्रीमतः सूर्यमञ्जस्येव कृते कविनोपनिबद्धं भवेत् । यथा—

"इतो हैन्दवीं सृष्टिमानन्द्यम् स्वैगुणौघैसतो यावनीं सृष्टिमुचैः।
महेन्द्रास्पदे श्रीयुतः सूर्यमल्लस्वटद्वन्द्वसंयत्तरङ्गः समुद्रः॥
उद्यन् दोषाकरस्याप्यथ निजचरणकाश्रयस्य प्रभावं
तन्वानः किंकराणां किम्रत गुणवतां रज्यतामम्बुजानाम्।
भाति ख्यातप्रभातोदयगिरिगदितोद्दामविद्योतरिमप्रोदब्बन्मण्डलाग्रप्रचुरतरुक्विः श्रीयुतः सूर्यमल्लः॥"
(मण्डलाग्रं विम्वाग्रं खड्मश्रः।)

प्तावत्सु स्थानेषु स्ववैदुष्यं प्रख्यापितविद्धः कलानिधिमहाभागैर्बहवो अन्या निबद्धा भवेयुः, परं दौर्भाग्यवशादेतद्वंश्यानां सविधे कितिचिदेव प्राप्यन्ते। लब्धान्यपि पुस्तकानि प्रायो जीर्णान्यपूर्णानि च सन्ति। प्तस्य कारणमग्रे प्रन्थकर्तुः परिचयप्रसङ्गे स्फुटीभविष्यति। अद्याविध लब्धान्ये- तानि सन्ति। संस्कृते—ईश्वरविलासमहाकाव्यम्, पद्यमुक्ताविलः, सुन्दरी-स्ववराजः, वेदान्तपञ्चविंशतिः।

वजभाषायाम्—अलङ्कारकलानिधिः, सांभरजुद्ध, जाजऊजुद्ध, बहादुर-विजय (प्रन्थ), शृङ्काररसमाधुरी, विद्रश्वमाधवमाधुरी, तैत्तिरीयाद्युपनि- बदां प्राचीनहिन्दीभाषायामनुवादः, जयसिंहगुणसरिता, रामचन्द्रोदय, रामरासा, वृत्तचन्द्रिका, नखसिखवर्णनं दुर्गाभक्तितरिक्कणीप्रसृतयः। कलानिधिमहाभागानां संवत् १७२५ तमे वैकमवस्यरे जनमाभूदिखनुमी-यते। प्रयाणं च १८०० तमाद्वस्सरादुत्तरं भवेदिति प्रतीयते॥

पद्यमुक्तावस्याः कानिचित्पद्यानि प्रसङ्गेन पूर्वमुद्धृतान्येव । परमस्यां बहुवः खङ्ग-गज-नर-पद्म-द्विगुणपद्म-कामधेनु-कपाटबन्धप्रभृतीनि चित्र-कान्यानि सन्ति । किन्तु तत्र तेषां चित्रणानुपल्ममाद्विस्तरभयाच नेह् निद्श्येन्ते । अन्यान्यपि चमत्कारीणि बहूनि कान्यानि सन्ति । प्राकृतसंस्कृत्योभीषासमकानि प्रायो दृष्टानि। परं हिन्दीसंस्कृतयोनीद्यावधि प्रसिद्धानीति बहुवो वदन्ति । एकद्वे पद्ये एतासां पङ्कीनां लेखकेनापि पूर्वं (जयपुरखण्डे) प्रकाशितान्येव । किन्तु कलानिधिमहाभागस्य दीर्घेषु वृत्तेषु सुक्विराणि भाषासमकानि (हिन्दीसंस्कृतभाषाश्चिष्टानि) पद्यान्युपलभ्यन्ते । तेष्वेकमत्र पाठकानां सनोविनोदार्थसुपन्यस्यते, अर्थोद्धारस्तु प्राक्तनपुसके नोपलभ्यते । किञ्चन मया किञ्चिच पाठकेरेव स्वतुच्चा विचारणीयो भवेत्। विशिष्टश्चमत्का-रस्विसन् पद्ये सोयं विलोकनीयो यद् यथा संस्कृतहिन्दीभाषयोः श्चेषः एवमथेपि श्लेषः । हिन्दीभाषायां वर्णनीयः श्लीकृष्णचन्दः । संस्कृते तु वण्यों भगवान् शङ्करः । दृश्यतां, व्रजभाषाऽर्थानुकृत्येन पदच्छेदादिभिविल्ख्य-मानं तदिदं पद्यम्—

"सात दिना कर लीन महागिरि जा पर मोरु कुत्हल धारी

कण्ठहरा हर कीलकुटी, तनु नीलम सी रुचि रञ्जनकारी।

कामद, यारहितो बर गोपतियान उदार कलानिधि भारी

भावनि जाचित सर्वेषु राधिक ए तुम नोनित राम हि हारी॥"

(सप्तदिनावधि, करे येन महागिरिः (गोवर्धनः) गृहीतः, यदुपरि

मम कुत्हलं द्धाति। कण्ठे हारः (वनमाला), कीलकुट्याः दावानलजालस्य यो हारकः (वहेर्द्वयोर्ज्वालकीलौ)। यस्य तनुः नीलमणिवत्

स्वकान्ता रञ्जनकारिणी। कामदः, मित्रेषु हितः, श्रेष्ठासु (गोपतियान)
गोपस्रीषु उदारः, श्रेष्ठश्च कामकलानां निधिः। भावैः यस्य विचे सर्वस्वं

राधिकास्ति, अयि त्वं नवनीतस्य (मिह) द्रश्च हारी असि ।" एवंत्रायो व्रजभाषायामर्थः)।

संस्कृते तु—(सातदिनानां सुखदिनानां समूहे लीनं महस्तेजो यस्य, सातदिनाकरलीनमहाः, यस्य तेजः (प्रभावः) सुखदिनकारी, कालं ग्रुभं निर्मातीति यावत्, (शर्मसातसुखानि च)। यः शिवः, गिरिजायाः परमोरु — महत् कुत्हलं धरति। कण्ठे या हलाहलस्य कीलकुटी ज्वालरेखा, तया ततुः सूक्षमा या नीलमसी—(स्याही—) — वत् रुचिः, तया रञ्जनकारी। कामोपरि द्यारहितः, वरः श्रेष्ठो यो गोपतिर्नन्दीश्वरः स यानं यस्य। उदारं निष्कलङ्कं कलानिधं चन्दं बिभितं सः। भावेन निजं स्वयं आचिताः एक- मस्थापिताः ये सर्वे सुराः तेषु अधिकः, ईदशः अहिहारी (सर्पभूषणः) नितरां सदा मनः पृतु, अधितिष्ठतु—अयमर्थः स्थात्।)

अन्योपि शब्दकृतश्रमत्कारोऽनुभूयताम्-

'पायात्रः शशिखण्डमण्डितशिराः कैलासकेलीधरः कैवल्याहितवैभवः कुशलकृत् कामाहितैकप्रदः। साराधायकहृद् विरूपनयनानन्दी सदामोदरी रुद्राणीकृतदानवेशसुभगः श्रेयाननाद्याक्षरः॥"

अनाद्यः अक्षरश्च स शिवः पायादिति दृश्यमानः स्पष्टोऽर्थः । किन्तु—सर्वेषु पदेषु अनाद्याक्षरः, आद्याक्षररहितः सदामोदरः (आद्याक्षरराहित्येन दामोदरः) पायात् । तथाच शिखण्डमण्डितशिराः, लासकेलीघरः वल्या-हितवैभवः (बल्लेः सकाशात् आहितं गृहीतं वैभवं येन), शलं तन्नामकं मल्लं कृणित सः, मायाः लक्ष्मया हितस्य एकमात्रः प्रदाता, राधायकहृद् (राधामयति हृद् यस्य), रूपेण नयनयोरानन्दजनकः, द्राणीकृताः विद्राविताः दानवेशाः श्रेष्ठदानवा येन अत एव सुभगः, इति दामोदरपक्षेऽर्थः।

न केवलं शब्दचमत्कार एव पाटवं कलानिधिमहाशयस्य। पद्यमुक्ता-वल्यां सरसाः सार्थचमत्काराश्च बहवः श्लोकाः सन्ति । यथा माधवेनद्रवन् र्णनग्रस्तावे— ''माधवेन्द्र द्विषद्वामाः क्षामाः कामार्तितो द्धः। बाष्पौघान्तरितौ सायं चक्रवाकाविव स्तनौ॥ तेजस्विनो विद्छितास्तव प्रतापेन, माधव विमुक्तौ द्वौ। बाडवतया किछौर्वो मित्रतया चित्रभानुरपि॥''

(बाडवो ब्राह्मणो बडवाशिश्व । मित्रपदेन सुहत्स्यौं प्रसिद्धावेव ।)
"हास्यं पुष्पाकरस्ते, शिशुखि सुरते प्रीष्मकालो, वियोगे
वर्षा, वक्रे तद्म्यो, वचिस सृशसमुल्लासिहेमन्तकालः ।
अङ्गरपर्शे च कान्ते तव वसित ऋतुः शैशिरस्तज्जनो यः
संघत्ते संनिधि ते स भवति षडृत्द्वाव्यभोगैकभर्ता ॥
यथा तव कलावृद्धिस्तथा नक्षत्रसंक्षयः ।
नक्षत्राधिप ! नैषा ते स्वनामोचाटनोचिता ॥" इत्यादि ।

पाठकसहाभागाः ! कियद्वोदाहियन्तां पद्यमुक्तावल्याः पद्यानि । सत्यं सा सुक्ताविहरेव । अथापि किञ्चिदीश्वरविलासस्य राज्ञामैतिहासिकवर्णनशैली परिचीयतास् । तत्र श्रीमन्मानसिंहप्रपौत्राणां जयसिंहदेवानां वर्णनम्—

''बद्धा दाराशिकोहं रणभुवि सहसा दोर्बलेगानिनाय द्वागेव द्वावयित्वा भृशमनिभमतं यो विजिग्ये ग्रुजाख्यम्। कर्तुं चाकर्तुमीशः प्रसभमितरथा कर्तुमप्येष राजा चक्रे नोरङ्गजेवं निजबलविभवेनैव दिल्लीशमेकम् ॥''

तत्पुत्राणां श्रीमद्रामसिंह देवानाम्—

"काले प्रालेयहेमाचलयुगलमपि प्रस्खलेत्सागरोपि

क्षोमेण त्यक्तवेलो भवति, न तु चलेद्रामसिंहोतिषीरः।

सेवाशुम्भावसंभाविततमयवनाषीशकाराविमोकौ

सद्यो निर्मोच्य भूयस्तरमुपिर भरं स्वात्मनः सोयमृहे॥"

(शिवाजीसंभाजीनाम्नोः राजपुत्रदेशे तथा प्रसिद्धिः)।

सवाई जयसिंह देवानाम् (जयपुरराजधानीप्रतिष्ठापकानाम्)—

"शाकम्भर्यास्तढागोपिर परिपतितं यत्प्रभावप्रसर्थ—

तसेनावीरेन्द्रवर्यप्रकरकरचलत्तीक्ष्णकौक्षेयकाष्ट्रैः।

राधिकास्ति, अयि त्वं नवनीतस्य (मिह) द्रश्चश्च हारी असि ।" एवंत्रायो व्रजभाषायामर्थः)।

संस्कृते तु—(सातिदनानां सुखिदनानां समूहे लीनं महस्तेजो यस, सातिदनाकरलीनमहाः, यस्य तेजः (प्रभावः) सुखिदनकारी, कालं ग्रुमं निर्मातीति यावत्, (शर्मसातसुखानि च)। यः शिवः, गिरिजायाः परमोरु —महत् कुत्हलं धरित। कण्ठे या हलाहलस्य कीलकुटी ज्वालरेखा, तया तनुः सूक्षमा या नीलमसी—(साही—)—वत् रुचिः, तया रञ्जनकारी। कामोपरि द्यारहितः, वरः श्रेष्ठो यो गोपतिर्नन्दिश्वरः स यानं यस्य। उदारं निष्कलङ्कं कलानिधं चन्द्रं बिमर्ति सः। मावेन निजं स्वयं आचिताः एक- त्रस्थापिताः ये सर्वे सुराः तेषु अधिकः, इँदशः अहिहारी (सर्पभूषणः) नितरां सदा मनः एतु, अधितिष्ठतु—अयमर्थः स्थात्।)

अन्योपि शब्दकृतश्चमत्कारोऽनुभूयताम्-

'पायात्रः शशिखण्डमण्डितशिराः कैलासकेलीधरः कैवल्याहितवैभवः कुशलकृत् कामाहितैकप्रदः। साराधायकहृद् विरूपनयनानन्दी सदामोदरी रुद्राणीकृतदानवेशसुमगः श्रेयाननाद्याक्षरः॥"

अनाद्यः अक्षरश्च स शिवः पायादिति दृश्यमानः स्पष्टोऽर्थः । किन्तु-सर्वेषु पदेषु अनाद्याक्षरः, आद्याक्षररहितः सदामोदरः (आद्याक्षरराहित्येन दामोदरः) पायात् । तथाच शिखण्डमण्डितशिराः, लासकेलीधरः वह्या-हितवैभवः (बल्धेः सकाशात् आहितं गृहीतं वैभवं येन), शलं तन्नामकं मल्लं कृणित सः, मायाः लक्ष्म्या हितस्य एकमात्रः प्रदाता, राधायकहृद् (राधामयति हृद् यस्य), रूपेण नयनयोरानन्दजनकः, द्राणीकृताः विद्राविताः दानवेशाः श्रेष्ठदानवा येन अत एव सुभगः, इति दामोदरपक्षेऽर्थः।

न केवलं शब्दचमत्कार एव पाटवं कलानिधिमहाशयस्य। पद्यमुक्ता-वल्यां सरसाः सार्थचमत्काराश्च बहवः श्लोकाः सन्ति । यथा माधवेनद्रव-र्णनशस्तावे— "माधवेन्द्र द्विषद्वामाः क्षामाः कामार्तितो द्धुः । बाष्पोघान्तरितो सायं चक्रवाकाविव स्तनो ॥ तेजस्विनो विद्छितास्तव प्रतापेन, माधव विमुक्तौ द्वौ । बाडवतया किलोवों मित्रतया चित्रभानुरि ॥"

(बाडवो ब्राह्मणो बडवाग्निश्च । मित्रपदेन सुहत्स्यों प्रसिद्धावेव ।)
"हास्यं पुष्पाकरस्ते, शिश्मिख सुरते प्रीष्मकालो, वियोगे
वर्षा, वक्रे तद्ग्यो, वचिस सृशसमुद्धासिहेमन्तकालः ।
अङ्गस्पर्शे च कान्ते तव वसित ऋतुः शैशिरस्तज्जनो यः
संघत्ते संनिधि ते स भवति षडृत्द्राव्यभोगैकभर्ता ॥
यथा तव कलावृद्धिस्तथा नक्षत्रसंक्षयः ।
नक्षत्राधिप ! नेषा ते स्वनामोचाटनोचिता ॥" इस्रादि ।

पाठकमहाभागाः ! कियद्वोदाह्रियन्तां पद्यमुक्तावल्याः पद्यानि । सत्यं सा मुक्ताविहरेव । अथापि किञ्चिदीश्वरविलासस्य राज्ञामैतिहासिकवर्णनशैली परिचीयताम् । तत्र श्रीमन्मानसिंहप्रपौत्राणां जयसिंहदेवानां वर्णनम्—

''बद्धा दाराशिकोहं रणभुवि सहसा दोर्बलेनानिनाय द्रागेव द्रावयित्वा भृशमनिभमतं यो विजिग्ये ग्रुजाख्यम्। कर्तुं चाकर्तुमीशः प्रसभमितरथा कर्तुमप्येष राजा चके नोरङ्गजेबं निजबलविभवेनैव दिल्लीशमेकम्॥''

तत्पुत्राणां श्रीमद्रामसिंहदेवानाम्—

"काले प्रालेयहेमाचलयुगलमपि प्रस्खलेत्सागरोपि

क्षोभेण त्यक्तवेलो भवति, न तु चलेद्रामसिंहोतिषीरः।

सेवाशुम्भावसंभाविततमयवनाधीशकाराविमोको

सद्यो निर्मोच्य भूयस्तरमुपिर भरं स्वात्मनः सोयमूहे॥"

(शिवाजीसंभाजीनाम्नोः राजपुत्रदेशे तथा प्रसिद्धिः)।

सवाईजयसिंहदेवानाम् (जयपुरराजधानीप्रतिष्ठापकानाम्)—

"शाकम्भर्यास्त्रडागोपिर परिपतितं यत्प्रभावप्रसर्प—

त्सेनावीरेन्द्रवर्यप्रकरकरचलत्तीक्ष्णकौक्षेयकाप्रैः।

उचैरातालुकृतं पुरहरमहिषीमुण्डमालान्नसूत्र-प्रश्नष्टं सुण्डवृन्दं क्षितिरजसि लुठन्निःश्वसत्सैयदानाम् ॥ यस्योद्यद्विपदानवारिभिरभूत्प्रस्थानभूः पङ्किला सा नीता प्रकृतिं चलत्खुरपुटैरश्वैः कृतोध्वंक्रमैः। इल्रालक्ष्य कृतत्रपैरिव गजैरुक्षिप्तशुण्डोचल-द्वार्भिन्यों मि रजोभरः शबलितो जम्बालपिण्डायते ॥ यत्तुङ्गोत्तुङ्गारङ्गतुरगखुरपुटाऋान्तविद्वेषिदेश-क्षोणिप्रोद्यद्रजोभिव्यरचि दिवि परं भूतलं इयामवर्णम् । यद्वीरेन्द्रासिकृत्तप्रतिनृपतिपदस्थापनाधारताये शङ्के यद्वारणेन्द्रैः प्रचुरकरपयःसीकरैर्दावितं तत् ॥ यस्य क्ष्माभृत्सहस्रस्फुटमुकुटमणेर्जेन्नयात्राप्रसङ्गे माद्यद्दन्तावळोद्यतुरगचयचम्चङ्कमोद्भतभारैः। भन्नीभूतासु वेलास्त्रतिचपलपयःसङ्घसंघर्षधाव-त्कल्लोलाक्रीडशाली जयति जलनिधिजैंत्रनिःसानघोषम् ॥ साधीयान् यस्य बाहुः समरमखमहादीक्षया लब्धकीर्तिः शस्त्रास्त्रध्वानवेदध्विनजानितविधिवीरऋत्विक्परीतः। जातप्राज्याऽसगाज्याहुतिसततपरिक्रिग्धया खङ्गदृद्यी चण्डकोधान्निकुण्डे सकलमपि वलं सैयदानां जहाव ॥"

यावदुपल्ड्येऽसिन्नीश्वरविलासकान्ये प्राय एवंविधव समुच्छलदोजः-प्रशस्तिर्वर्णनपद्धतिः । इदानीं तन्नशास्त्रपारदृश्वनः श्रीमतः कलानिधिमहा-भागस्य 'सुन्दरीस्तवराज'स्य किञ्चित्परिचयः प्राप्यताम् । त्रिपुरसुन्दर्याः स्तोत्ररूपोयं ग्रन्थ इति तु पूर्वमुक्तमेव । अत्र हि शिखरिणीच्छन्दोभिः सुमधुरो गुम्फः प्रकटितः कविकलानिधिभिः । यथा हि—

"कळाकेळीळोळकणितमणिकाञ्चीगुणगणां विळुसाङ्गीं मध्ये कुचभरनताङ्गीं शशिमुखीम्।

१ निसान, नकारा (दुन्दुभिः)।

कराम्भोजश्राजत्सधनुरिषुपाशाङ्कशवरां समन्तारवां वनदे स्परहरतपःसिद्धिपटलीम् ॥ स्थिता सर्वस्थानते निजमहिमशान्तेन महसा विश्रद्धा त्वं काचित्परमसुखचैतन्यकिका । शुकादीनां प्राचामपि हृदयवाचामविषयः शिवः शक्तिः शक्तिः शिव इति न निणतुसुचिता ॥"

सृष्टिक्रममालम्ब्य कीदगुदीरितं भगवत्याः स्तुतिपरेण कलानिधिमहा-भागेन---

"त्वमेका विश्वस्मिन् रमणमनसा द्वैतमकरो-स्ततस्त्वत् स्वं जज्ञे महदिदमहङ्कारसहितम्। मनस्तेनारव्धं सक्छमपि इग्द्र्यमसूज-त्तदेवं छोकेस्मिन् किमपि न विछोके खदितरत्॥" दर्यतां भक्तिप्रवणता श्रीमतः कलानिधिमहोदयस-''जगत्क्षोभिण्याद्यास्तव जननि सुद्रास्त्रिभुवनं सृजन्तः पुष्णन्त्यो लयमपि नयन्तः समुदिताः। कथं ताः कुर्वेहं सकलभुवनन्यासविभवाः प्रपञ्चान्तमीतर्भशक इव लीनाकृतिरणुः॥ न धूपैनों दीपैर्न च मधुरनैवेद्यनिवहै-र्न पुष्पैनों गन्धैर्न च विविधवन्धैः स्तुतिपदैः। समस्त्रैलोक्यप्रसरणलसङ्क्रारिविभवे सपर्या पर्याक्षा तव भवति भावोपचरणैः ॥ दरिदं दु:शीछं दुरधिगमनं दु:खदछितं दुराचारं दूरे पतितममरैर्दुर्भरतरम्। जनमुक्तं मुक्तिप्रमुखसुखसम्परसमुद्याः पुमांसं सेवेरन् भगवति भवदृष्टिभरितम् ॥ पिबन्तं षड्कं सरभसमवष्टभ्य पिबति द्विपास्ये सम्बेहस्रवणसरसो दक्षिणकुचः।

उचेरातालुकृतं पुरहरमहिषीमुण्डमालान्नस्त्र-प्रश्नष्टं सुण्डवृन्दं क्षितिरजसि लुठन्निःश्वसत्सैयदानाम् ॥ यस्योद्यद्विपदानवारिभिरभूत्प्रस्थानभूः पङ्किला सा नीता प्रकृतिं चलत्खुरपुटैरश्वैः कृतोर्ध्वक्रमैः। इसालक्ष्य कृतत्रपैरिव गजैरुस्थिसग्रुण्डोचल-द्वार्भिन्यों मि रजोभरः शबलितो जम्बालपिण्डायते॥ यत्तुङ्गोत्तुङ्गरिङ्गतुरगखुरपुटाऋान्तविद्वेषिदेश-क्षोणिप्रोद्यद्रजोभिव्यरचि दिवि परं भूतलं इयामवर्णम् । यद्वीरेन्द्रासिकृत्तप्रतिनृपतिपदस्थापनाधारताये शङ्के यद्वारणेन्द्रैः प्रचुरकरपयःसीकरेद्रीवितं तत् ॥ यस्य क्ष्माभृत्सहस्तर्फुटमुकुटमणेर्जेन्नयात्राप्रसङ्गे माद्यद्दन्तावलोद्यतुरगचयचमूचङ्कमोद्भृतभारैः। भग्नीभूतासु वेलास्त्रतिचपलपयःसङ्घसंघर्षधाव-स्कल्लोलाकीडशाली जयति जलनिधिजैंत्रनिःसानघोषम् ॥ साधीयान् यस्य बाहुः समरमखमहादीक्षया लब्धकीर्तिः शस्त्रास्त्रध्वानवेदध्वतिजानितविधिवीरऋत्विवपरीतः । जातप्राज्याऽसृगाज्याहुतिसततपरिस्निग्धया खङ्गदर्गा चण्डकोधाग्निकुण्डे सकलमपि बलं सैयदानां जहाव ॥"

यावदुपलब्धेऽसिन्नीश्वरविलासकाव्ये प्राय एवंविधेव समुच्छलदोजाः प्रशस्तिर्वर्णनपद्धतिः। इदानीं तन्नशास्त्रपारदृश्वनः श्रीमतः कलानिधिमहा-भागस्य 'सुन्दरीस्तवराज'स्य किञ्चित्परिचयः प्राप्यताम् । त्रिपुरसुन्दर्याः स्तोत्ररूपोयं प्रन्थ इति तु पूर्वमुक्तमेव। अत्र हि शिखरिणीच्छन्दोभिः सुमधुरो गुम्फः प्रकटितः कविकलानिधिभिः। यथा हि—

"क्छाकेळीळोळकणितमणिकाञ्चीगुणगणां विळुसाङ्गीं मध्ये कुचभरनताङ्गीं शशिमुखीम्।

१ निसान, नकारा ( दुन्दुभिः )।

कराम्भोजश्राजःसधनुरिषुपाशाङ्कशवरां
समन्तात्त्वां वनदे स्मरहरतपःसिद्धिपटलीम् ॥
स्थिता सर्वस्थान्ते निजमहिमशान्तेन महसा
विद्युद्धा त्वं काचित्परमसुखचैतन्यकिका ।
शुकादीनां प्राचामपि हृद्यवाचामविषयः
शिवः शक्तिः शक्तिः शिव इति न निणतुमुचिता ॥"

सृष्टिक्रममालम्ब्य कीदगुदीरितं भगवत्याः स्तुतिपरेण कलानिधिमहा-भागेन--

"त्वमेका विश्वस्मिन् रमणमनसा द्वैतमकरो-स्ततस्त्वत् त्वं जज्ञे महदिदमहङ्कारसहितम्। मनस्तेनारव्धं सकलमपि दग्दश्यमसूज-त्तदेवं छोकेस्मिन् किमपि न विछोके त्वदितरत्॥" द्रयतां भक्तिप्रवणता श्रीमतः कलानिधिमहोदयस-''जगत्क्षोभिण्याद्यास्तव जननि मुद्रास्त्रिभुवनं सृजन्यः पुष्णन्यो लयमपि नयन्यः समुदिताः। कथं ताः कुर्वेहं सकलभुवनन्याप्तविभवाः प्रपञ्चान्तर्मातर्भशक इव लीनाकृतिरणुः॥ न धूपैनों दीपैनं च मधुरनैवेद्यनिवहै-र्न पुष्पैनों गन्धेर्न च विविधवन्धेः स्तुतिपदैः। समस्त्रेलोक्यप्रसरणलसङ्क्रारिविभवे सपर्या पर्याप्ता तव भवति भावोपचरणैः ॥ दरिदं दुःशीछं दुरधिगमनं दुःखदछितं दुराचारं दूरे पतितममरैर्दुर्भरतरम्। जनैर्मुकं मुक्तिप्रमुखसुखसम्पत्ससुद्याः पुमांसं सेवेरन् भगवति भवदृष्टिभरितम् ॥ पिबन्तं षड्जकं सरभसमवष्टभ्य पिबति द्विपास्ये सस्नेहस्रवणसरसो दक्षिणकुचः।

परो मातः स्कन्दोपरि सकरुणस्यन्दमधुरः स्तनस्ते तं भावं प्रकटयतु मछक्षणशिशौ ॥"

तन्नरहस्यमार्मिकता स्थाने स्थाने प्रस्फुरन्ती किञ्चिदिहाप्यनुमीयतां पाठकमहाभागैः—

''त्रिरेखान्तर्वृत्तत्रयगत(हदे)बाष्टदलयोः परस्ताद्वृत्तैकस्फुटभुवनकोणान्तरगते । द्भारद्वन्द्वेऽन्तः स्फुरितवसुकोणान्तरलस-त्रिकोणे त्वं नित्यं विलससि महाबिन्दुवपुषा ॥ मुखे बिन्दुस्फूर्तिस्तव इसपरार्द्धाकृतिमयी कुचद्दन्द्वं बिन्दुद्दयहसपराद्धांकृतिमयम्। कळारूपे मातस्तव इसपराद्यांकृतिमय-द्विरेखाविस्फूर्या परिकसति पूर्णावयविता ॥ निदानं मन्नाणां विलसति धरित्री हिमकरः शिवो मायाशक्तिर्ज्वलनजननो मादनकरः। तथार्द्धेन्दुर्बिन्दुर्नवकमिदमसादुपचिता-त्तरङ्गन्यायेन स्फुरति सकलो मञ्जनिवहः॥" स्वरूपवर्णनपद्धतिर्देश्यतां कविकलानिधे:-"स्फुरचिन्तारत्नप्रवरपरिषत्पाटवहरैः प्रकाशैः पूर्णानां भुवनजनचेतोरुचिभृताम् । नवीनोद्यत्तारापरिवृदसस्वानां चरणयो-नेखानां ते कान्तिस्तिरयतु मम स्वान्तितिमिरम् ॥ प्रवालश्रीसर्वापहरणविलोकाङ्गुलिगणाः **स्फुरद्रकाम्भोजद्युतिविजयिमाञ्च**ल्यनिलयाः

<sup>9</sup> अतिजीणें साक्षात्कलानिधिमहाशयस्य खहस्तलिखितेऽस्मिन्पुस्तके स्थाने स्थाने पत्रविशरणेनाक्षराणि छप्तानि । अलवधानेन, अनुमानेन कानिचिन्मया स्थानितानि । परं तन्त्ररहस्येऽस्मिन्नाहं प्रभुः । अत्र किमस्तीति मार्मिको जानीयात् ।

चतुर्वर्गश्रेणीफलयुगपदुद्धावनकराः
करास्ते चत्वारः कलयितुमलं शर्म विमलम् ॥
रसकीडामाने प्रणयिनि रुपेवारुणितयोस्ततो नीचीभूतित्रदशधुनिवीचीविशदयोः ।
प्रसादप्रोद्धतप्रचुरसुखसौभाग्यपद्योः
स्थिरं स्थान्मचित्तं गिरिशमहिषि त्वत्प्रपद्योः ॥
शिवे शय्यावेश्मोपगमसमये भूरिसुखदैबृहत्सामस्तोमप्रवचनचमत्काररुचिरः ।
कलकाणैः प्राणप्रदमिव गिरीशश्रवणयोरिदं ते हंसानां हरति हृद्यं हंसकयुगम् ॥"

पाठकमहाभागाः ! कियद्वोदाह्रियताम् । अस्य स्तोत्रवरस्य नवोत्तरक्षतं श्लोकाः सर्वेप्यहमहिमकया युगपदुपतिष्ठनते । हन्त ! स्थाने स्थाने विशीर्ण-पत्रिमिदं पुस्तकं भूयसापि परिश्रमेण कदाचित्साङ्गं भवेन्न वेति विशङ्केव । नोपनिवद्धं कविकलानिधिमहाशयैः केवलं गीर्वाणिगरायामेव, अपि तु आकृतभाषानिगुम्फनपाण्डित्यमप्यविकलमासीदेषां महोद्यानाम् । हश्य-न्तामिहोद्धृताः काश्चन माधवेनद्दगाथाः—

''भाहवणिवकित्तीओ फुल्लिअविअइल्लमालइवणाइं। सभलकइमहुअराणं साणंद्रविणोभकारणाईं धुअम्॥ सरसगुणकव्वमञ्झे जेत्ताओ सुकइकण्ठभम्मि संठविआ। तेत्ताणं उवमाणं तुमं सि माहवणरिन्द दप्पणओ॥

भाधवन्द्रपकीर्तयः फुछ्रविचिकलमालतीवनानि ।
 सकलमधुकराणां सानन्द्विनोदकारणानि ध्रुवम् ॥
 सरसगुणकाव्यमध्ये यावत्यः सुक्रविकण्ठे संस्थिताः ।
 तावतीनामुपमानां त्वमिस माधवनरेन्द्र दर्पणः ॥

परो मातः स्कन्दोपरि सकरणस्यन्दमधुरः स्तनस्ते तं भावं प्रकटयतु मञ्जक्षणशिशौ ॥"

तन्नरहस्यमार्मिकता स्थाने स्थाने प्रस्फुरन्ती किञ्चिदिहाप्यनुमीयतां पाठकमहाभागैः—

''त्रिरेखान्तर्वृत्तत्रयगत(हदें)बाष्टदलयोः परस्ताद्वृत्तैकस्फुटभुवनकोणान्तरगते । द्वारद्वन्द्वेऽन्तः स्फुरितवसुकोणान्तरलस-ञ्चिकोणे त्वं नित्यं विकसिस महाबिन्दुवपुषा ॥ मुखे बिन्दुस्फूर्तिस्तव इसपरार्द्धाकृतिमयी कुचद्दन्द्वं बिन्दुद्वयहसपराद्धांकृतिमयम्। कळारूपे मातस्तव इसपराद्धीकृतिमय-द्विरेखाविस्फूर्या परिलसति पूर्णावयविता ॥ निदानं मन्नाणां विलसति धरित्री हिमकरः शिवो मायाशक्तिज्वंलनजननो मादनकरः। तथार्द्धेन्दुर्बिन्दुर्नवकमिदमसादुपचिता-त्तरङ्गन्यायेन स्फुरति सकलो मन्ननिवहः॥" स्तरूपवर्णनपद्धतिर्देश्यतां कविकलानिधः-"स्फुरचिन्तारत्नप्रवरपरिषत्पाटवहरैः प्रकाशैः पूर्णानां सुवनजनचेतोरुचिसृताम् । नवीनोद्यत्तारापरिवृदसस्वानां चरणयो-नंखानां ते कान्तिस्तिरयतु मम स्वान्तितिमिरम्॥ प्रवाखश्रीसर्वापहरणविकोळाङ्कुलिगणाः स्फुरद्रकाम्भोजद्युतिविजयिमाञ्चल्यनिलयाः

<sup>9</sup> अतिजीर्णे साक्षात्कलानिधिमहाशयस्य खहस्तलिखितेऽस्मिन्पुस्तके स्थाने स्थाने पत्रविशरणेनाक्षराणि छप्तानि । अल्यवधानेन, अनुमानेन कानिचिन्मया स्थानितानि । परं तन्त्ररहस्येऽसिन्नाहं प्रभुः । अत्र किमस्तीति मार्मिको जानीयात् ।

चतुर्वर्गश्रेणीफलयुगपदुद्धावनकराः
करास्ते चत्वारः कलयितुमलं शर्म विमलम् ॥
रसकीडामाने प्रणयिनि रुपेवारुणितयोस्ततो नीचीभूतित्रदशधुनिवीचीविशदयोः ।
प्रसादप्रोद्धतप्रचुरसुखसौभाग्यपदयोः
स्थिरं स्थान्मचित्तं गिरिशमहिषि त्वत्प्रपदयोः ॥
शिवे शय्यावेश्मोपगमसमये भूरिसुखदैबृहत्सामस्तोमप्रवचनचमस्काररुचिरेः ।
कलकाणैः प्राणप्रदमिव गिरीशश्रवणयोरिदं ते हंसानां हरति हृद्यं हंसकयुगम् ॥"

पाठकमहाभागाः ! कियद्वोदाह्रियताम् । अस्य स्तोत्रवरस्य नवोत्तरक्षतं श्लोकाः सर्वेप्यहमहिमकया युगपदुपतिष्ठन्ते । हन्त ! स्थाने स्थाने विशीर्ण-पत्रिमिदं पुस्तकं भूयसापि परिश्रमेण कदाचित्साङ्गं भवेन्न वेति विशङ्केव । नोपनिबद्धं कविकलानिधिमहाशयैः केवलं गीर्वाणिगरायामेव, अपि तु आकृतभाषानिगुम्फनपाण्डित्यमप्यविकलमासीदेषां महोदयानाम् । हश्य-न्तामिहोद्धृताः काश्चन माधवेन्द्रगाथाः—

''भाहवणिबकित्तीओ फुल्लिअविअइल्लमालइवणाई। सभलकइमहुअराणं साणंद्विणोभकारणाई धुअम्॥ सरसगुणकव्वमण्डे जेत्ताओ सुकइकण्ठभम्म संठविभा। तेत्ताणं उवमाणं तुमं सि माहवणरिन्द दप्पणओ॥

भाधवन्यकीर्तयः फुछ्रविचिकलमालतीवनानि ।
 सकलमधुकराणां सानन्दिवनोदकारणानि ध्रुवम् ॥
 सरसगुणकाव्यमध्ये यावत्यः सुकविकण्ठे संस्थिताः ।
 तावतीनामुपमानां त्वमिस माधवनरेन्द्र दर्पणः ॥

अंगिदं विजभाए माहव तुव कित्तिमुत्तिभमणग्यम् । धरिकण इक्ककण्णे पहिंदुआ पन्वई हरद्धक्ते ॥ स्रो चन्दो इन्दो तुलासु माहवणिबेण संतुलिदो । भहि भुइ गुरुओत्ति तुमं लहुवा अण्णे दिवं जादा ॥ अरुणग्गम्मे व्व तिमिरं तुह लोभणकोणसोणिदाभासो । माहवणरिन्द जुज्झिम्म एस णासेइ पडिवक्सम् ॥" इत्यादि ।

पाठकमहाभागाः ! विलोकितमेव श्रीमद्भिर्यत्कलानिधिमहाभागः संस्कृत्तमाहित्ये कीदशीं काष्टामारूढः । उपनिषदां मर्मवेदिताऽमुष्य तासां हिन्दीमयानुवादात्सम्यगवबुध्यते । मीमांसादिशास्त्रेष्वपि पाटवं स्थाने स्थाने प्रसङ्गसङ्गत्याऽवबुध्यते । यथा ब्लुक्तं हरिहरमट्टैः 'कुलप्रबन्धे' पूर्वम्-

"मीमांसापरिज्ञीलने पटुमितः सांख्याब्धिपारंगमो न्यायानगेलवाक्प्रपञ्चचतुरो वेदान्तसिद्धान्तधीः । काब्यव्याकृतिवृत्तकोषकुशलोऽलङ्कारसर्वस्ववि-च्छ्रीकृष्णः कविपण्डितो विजयते वाणीविलासालयः ॥"

तदेतद्विकलमुद्गाति । एवं संस्कृतवाङ्मयाम्बुनिधिमन्थनमन्द्रायित-स्याप्यस्य व्रजभाषारचनायामसाधारणं पाटवम्, विशेषतस्तैलङ्गकुलप्रसृत-त्या सुदूरदेशभाषायामस्यां व्रजभाषायां सर्वतोमुखमधिकारम्, मधुरवर्ण-मेत्रीनेपुणं चावलोक्य कस्य वा सचेतसो न प्रसीदेद्वृदयम् । एतस्य प्रमा-णमलङ्कारकलानिधिप्रभृतयो व्रजभाषाग्रन्थाः, येषां सूची पूर्वं प्रता। प्रसङ्गेन कानिचित्पद्यानि अलङ्कारकलानिधेरुदाहतान्येव । परं यावन्नायं

<sup>9</sup> आनीतं विजयया माधव तव कीर्तिमौक्तिकमनर्घम् । धृत्वा एककर्णे प्रविष्टा पार्वती हराद्धीङ्गे ॥ स्र्यश्चन्द्र इन्द्रस्तुलासु माधवन्येण संतुलितः । अधिभुवि ( असि भुवि ) गुरुक इति त्वम् , लघवोऽन्ये दिवं याताः ॥ अरुणोद्रम इव तिमिरं तव लोचनकोणशोणिताभासः । माधवनरेन्द्र युद्धे एष नाशयित प्रतिपक्षम् ॥

सुद्रितो भवेत्तावदेतेषां कलानिधिमहाभागानां भाषाकवित्वकोविदतामव-गमयितुं संमुखमुपस्थितानि कानिचित्पद्यानि पुनरुदाहियन्ते । मन्ये नानेन पाठकमहाभागानामरुचिरुदयेत् । तत्र राजवर्णनप्रसङ्गो यथा—

> ''पारथ करन अरु भरथ भगीरथसे काननि सुनत गुनतेंही छिन छटिगो द्वौरे पाइ धारें सदमोकल सतंग सद-बीचिनके कीचनके बीच है रपटिगो। राभचन्द्रभूप कर देखत तिहारे झर, मोती मनिमानिक की लागति ही लिटगो दिन दिन दानदरियावकी लहरि वहि दारिदको वंस छितितलसों उछटिगो ॥ १ ॥ क्रूटत हवाई दीह दौर की दवाई अंत-रिच्छ छबि छाई तारकासे परकासे हैं छूटें भुइचंपा चंद्रज्योति की सवाई ज्योति छूटें हथफूल फूल दीरच बिकासे है। जयसिंहभूपघर दीपसालिका के मिस ख्याल खरे आतिसके भांति भांति भासे हैं जीति अरिभौंननकों आए आज आगें ठाढ़े मानहं प्रताप तेज करत तमासे हैं ॥ २ ॥ थप्पन उथप्पन, सपच्छ अरिदप्पनके छप्पन करोर जादों कप्पन कलेसजू चप्पन यताप तेज तप्पन के जास जस जप्पन औ अप्पन समप्पन हमेसजू। होत बकसीस बिसैंबीस बीस तीस सुर-ईसके सीस पै द्विज दीननिके पेसजू जयसिंह दानी तुम्हें होहु सुखदानी द्वार-काके राजधानी राजें राजा द्वारकेसजू॥ ३॥ क० नि०३७

श्रीणीदं विजञाए माहव तुव कित्तिमुत्तिअमणग्वम् । धरिऊण इक्ककण्णे पहिंदुशा पन्वई हरद्धक्ते ॥ स्रो चन्दो इन्दो तुलासु माहवणिबेण संतुलिदो । अहि भुइ गुरुओत्ति तुमं लहुवा अण्णे दिवं जादा ॥ अरुणग्गम्मे व्व तिमिरं तुह लोभणकोणसोणिदाभासो । माहवणरिन्द जुज्झम्मि एस णासेइ पडिवक्खम् ॥" इत्यादि ।

पाठकमहाभागाः ! विलोकितमेव श्रीमद्भिर्यत्कलानिधिमहाभागः संस्कृत्त्वसाहित्ये कीदशीं काष्टामारूढः । उपनिषदां मर्भवेदिताऽमुख्य तासां हिन्दीमयानुवादात्सम्यगवबुध्यते । मीमांसादिशास्त्रेष्वपि पाटवं स्थाने स्थाने प्रसङ्गसङ्गत्याऽवबुध्यते । यथा ह्यक्तं हरिहरमट्टैः 'कुलप्रबन्धे' पूर्वम्-

"मीमांसापरिशीलने पदुमितः सांख्याब्धिपारंगमो न्यायानगंळवानप्रपञ्चचतुरो चेदान्तसिद्धान्तधीः । काव्यव्याकृतिवृत्तकोषकुशलोऽलङ्कारसर्वस्ववि-च्छ्रीकृष्णः कविपण्डितो विजयते वाणीविलासालयः ॥"

तदेतद्विकलमुद्गाति । एवं संस्कृतवाङ्मयाम्ब्रुनिधिमन्थनमन्द्रायित-स्याप्यस्य व्रजमाषारचनायामसाधारणं पाटवम्, विशेषतस्तैलङ्गकुलप्रसूत-तया सुदूरदेशभाषायामस्यां व्रजभाषायां सर्वतोमुखमधिकारम्, मधुरवर्ण-मैत्रीनैपुणं चावलोक्य कस्य वा सचेतसो न प्रसीदेद्वृदयम् । एतस्य प्रमा-णमलङ्कारकलानिधिप्रभृतयो व्रजभाषाग्रन्थाः, येषां सूची पूर्वं प्रता। प्रसङ्गेन कानिचित्पद्यानि अलङ्कारकलानिधेरुदाहृतान्येव । परं यावन्नायं

<sup>9</sup> आनीतं विजयया माधव तव कीर्तिमौक्तिकमनर्घम् । धृत्वा एककर्णे प्रविष्ठा पार्वती हराद्धीङ्गे ॥ स्र्यश्चन्द्र इन्द्रस्तुलासु माधवन्त्रपेण संतुलितः । अधिभुवि ( असि भुवि ) गुरुक इति त्वम्, लघवोऽन्ये दिवं याताः ॥ अरुणोद्गम इव तिमिरं तव लोचनकोणशोणिताभासः । माधवनरेन्द्र युद्धे एष नाशयित प्रतिपक्षम् ॥

मुद्रितो भवेत्तावदेतेषां कलानिधिमहाभागानां भाषाकवित्वकोविदतामव-गमयितुं संमुखमुपस्थितानि कानिचित्पद्यानि पुनरुदाहियन्ते । मन्ये नानेन पाठकमहाभागानामरुचिरुद्येत् । तत्र राजवर्णनप्रसङ्गो यथा—

> ''पारथ करन अरु भरथ भगीरथसे काननि सुनत गुनतैंही छिन छटिगो हारे पाइ धारें सदमोकल मतंग मद-बीचिनके कीचनके बीच है रपटिगो। रामचन्द्रभूप कर देखत तिहारे झर. मोती मनिमानिक की लागति ही लटिगो दिन दिन दानदरियावकी छहरि बहि दारिदको वंस छितितलसों उछटिगो ॥ १ ॥ क्टत हवाई दीह दौर की दवाई अंत-रिच्छ छबि छाई तारकासे परकासे हैं छूटें अइचंपा चंद्रज्योति की सवाई ज्योति छूटें हथफूल फूल दीरघ बिकासे है। जयसिंहभूपघर दीपमालिका के मिस ख्याल खरे आतिसके भांति भांति भासे हैं जीति अरिभौंननकों आए आज आगें ठाढ़े मानहुं प्रताप तेज करत तमासे हैं ॥ २ ॥ थप्पन उथप्पन, सपच्छ अरिदप्पनके छप्पन करोर जादों कप्पन कलेसजू चप्पन प्रताप तेज तप्पन के जास जस जप्पन औ अप्पन समप्पन हमेसजू। होत वकसीस विसेंबीस बीस तीस सुर-ईसके सीस पे द्विज दीननिके पेसजू जयसिंह दानी तुम्हें होहु सुखदानी द्वार-काके राजधानी राजें राजा द्वारकेसजू॥ ३॥ क० नि०३७

आज दसराहेके उछाह कविलोग तुम्हें
देतहें असीस सुनिवेकों सावधान होहु
उमिर दराज मारकंडेमुनिमाने होहु
कीरतिप्रताप सिस्सूरज समाने होहु।
पारथ उथों वीर जगजाने होहु जयसाह
चित्तके प्रमान नित वित्तके खजाने होहु
बाजते सदाने होहु देश आबादाने होहु॥ ४॥"

ओजोऽनुक्लगुम्फो यथा—
"छप्पय—आंत गरिज घन गिज, तिडित जिमि खंभ तिडिक्तय ।
प्रगटिय बपु विकराल, असुरघर काल कडिक्तय ॥
सटकत विकटनटानि, अटिक घनघटा झटिक्तय ।
विज्जुलटा लपटात, झटिक गिरितटिन पटिक्तय ॥
बहुडहु बिहु चिहुय नमिह मिहूय रिव रुहिय सिसय ।
सुख रोस सांस नरसिंहके, सत्तलोक ऊरध असिय ॥ ५॥

्र्भ€(अमृतध्वनि )}्र+

"तरिलत होत भुजंगवर, परत गंग उत इत ।
जटाजूट टूटत जबिहं, नृत्तत्तत हर नित्त ॥
नृतत्ततहर नित्तत्तबिह दुचित्त त्तिभुवन ।
धित्तत्तत धुनि तित्तत्तिविहं न मित्तत्तसु गन ॥
सित्तत्तत्गुन गित्तत्रिदस पवित्तत्तरिनत ।
जित्तत्तपसिस मित्तत्किहं चिकेत्तत्तरिलत ॥ ६ ॥
जय जय सुरनर उचरत, गनपित करत गरज ।
बजजत बजन बिवुध, सजजत सुभकज ॥
सजजत सुभकज जग गल गजजत गन ।
तजजत भित लजगावरि सुरजजत मन ॥
धजजिमि सिर छजजलिन निमजजन चय ।
भजजतलुतरजजतकरि बजज्य जय ॥ ७ ॥"

शुङ्गारविषयकवर्णनम्---

"दीपित दिवारीसी दिपित देहदीपितसों दामिनीसी दमके न दिन हू दुरित है राजत अनंग तरुनाई के तरंग रित-रंग के उमंग अंग अंग अंग्रुरित है। अतरके सौरभमें तर है रहे हैं अति सतर उरोज देखि भूली गित मित है देखों 'लाल' रूप घरें रूप है कि, रस है कि, रंग है कि, रंमा है कि, रसा है कि, रति है॥ ८॥

छहँगा छित छाछ छाहीको छसत, तैसी चोएभीनीं चोली कसी कुचनि बनाइसों सक्छितिगारिनिसों सिखन सिंगारी प्यारी पहारे किनारीदार सारी चित्तचाइसों। सौंधंके सिळिलसने सिळिसिले केस छसें छूटे मुखनिलन पै अलिनके भाइसों आजुही अन्हाइ आइ आननउजास ओप, सादेही सिंगार साज सोहित सुभाइसों॥ ९॥

कुचतट निपट मिटानो भरगजा, छूट्यों
अति ही अधरराग मंजन सुभावरी
नैंननिके दूर दूर अंजनकी रेख मिटी,
पातरेसे गातनि पुलक दरसाव री।
दूतिनकी बानि झूंठ बोलिबोई जानि होत
बंधहितहानि जानिये न आपु चाव री
वा सठसमीप ही पठाई तू न गई तहां,
बावरी अन्हान कों गईही आजु बावरी॥ १०॥
गृहपति गये गैया पसर चरावन कों,
सासरे ननद, परी सास सो ससुरिया

आज दसराहेके उछाह कविलोग तुम्हें
देतहें असीस सुनिवेकों सावधान होहु
उमिर दराज मारकंडेमुनिमाने होहु
कीरतिप्रताप सिस्र्रज समाने होहु।
पारथ उथों वीर जगजाने होहु जयसाह
चित्तके प्रमान नित वित्तके खजाने होहु
बाजते सदाने होहु देश आबादाने होहु
रंगभरे बाने होहु साहिमनमाने होहु॥ ४॥"

भोजोऽनुक्लगुम्फो यथा—
"छप्पय—आंत गरिज घन गिज, तिडित जिमि खंम तिडिक्तय ।
प्रगटिय बपु बिकराल, असुरघर काल कडिक्तय ॥
सटकत बिकटजटानि, अटिक घनघटा झटिक्तय ।
बिज्जुलटा लपटात, झटिक गिरितटाने पटिक्रिय ॥
बहुडहृ बिहृ चिहृय नमिह मिहृय रिव रुहिय सिसय ।
सुख रोस सांस नरसिंहके, सत्तलोक ऊरध असिय ॥ ५॥

ञ्कारविषयकवर्णनम्—

'दीपित दिवारीसी दिपित देहदीपितसों दामिनीसी दमके न दिन हू दुरित है राजत अनंग तहनाई के तरंग रित-रंग के उमंग अंग अंग अंग्रुरित है। अतरके सौरभमें तर है रहे हैं अति सतर उरोज देखि भूली गित मित है देखो 'लाल' रूप घरें रूप है कि, रस है कि, रंग है कि, रंभा है कि, रमा है कि, रित है॥ ८॥

लहँगा लित लाल लाहीको लसत, तैसी चोएभीनीं चोली कसी कुचनि बनाइसों सकलिंगारनिसों सिखन सिंगारी प्यारी पहारे किनारीदार सारी चित्तचाइसों। सौंधंके सिललसने सिलसिले केस लसें छूटे मुखनलिन पै अलिनके माइसों आजुही अन्हाइ आइ आननउजास ओप, सादेही सिंगार साज सोहति सुमाइसों॥ ९॥

कुचतट निपट मिटानो भरगजा, छूट्यों
अति ही अधरराग मंजन सुभावरी
नैंननिके दूर दूर अंजनकी रेख मिटी,
पातरेसे गातिन पुछक दरसाव री।
दूतिनकी बानि झूंठ बोलिबोई जानि होत
बंधहितहानि जानिये न आपु चाव री
वा सठसमीप ही पठाई तू न गई तहां,
वावरी अन्हान कों गईही आजु बावरी॥ १०॥
गृहपति गये गैया पसर चरावन कों,
सासरे ननद, परी सास सो ससुरिया

खाली है खिरक घर आंगन बरोठी अटा,
आजु रैन चीरनिके मनोरथपुरिया।
सोचित परोसनि सुनाइकें सुघर ग्वारि
काह्न त्यों निहारी पुनि आनँदविशुरिया
तरिक तरिक गईं तनीं अँगियाकी तनीं
करिक करिक गईं करनकी चुरियां॥ ११॥
चाइमरे पियमुख चाहि न सकत चख,
होती जहां राते दुहूं नैनिन झकाझकी
भोंहनिके संग संग अज हू अमत भूले
बरुनी बिरुझि पलकिनके धकाधकी।
केसरिके खोरि आह लीने अति छाइ छाइ
छिनकी छटानि छिन छिननि छकाछकी
कुंडल झलक प्रतिछलक कपोलतल
अलकिवलक चक्चोंधनि चकाचकी॥ १२॥

रित है न समताकों भित है अनूप रूप,
अंग उसी सारी जरकसीकी सुरंग है
अंजनकी रेख अलिगंजन चतुर नैन
भंजनसो ठहै मीन खंजन कुरंग है।
जोबनके जोर जगी जगमगी जोति उसै
सगवगी सौंधें केंधें वीजसी गुरंग है
कंचुकीके बंद कसें, उरज उतंग ठसें
तंगकसें मानहु अनंगके तुरंग हैं॥ १३॥
केंपचमत्कारो यथा—

🕸 "चारों ओर बात चलें कञ्च न बसात

अति कंपत हैं गात गुरुलोक घन गरजी

\* अस्मिन्पचे श्रीतभीतस्य 'रजाई-' (तूलमृतप्रावरण-)-निमित्तं प्रार्थनं

जु स्फुटमेव। अस्मिन्पक्षे-'बात' वातो वायुः। 'बसात' न किंबद् गन्धः

धूआंभरी सास ननदीके पास वास, कोड बैठिवेकी आस न खरोंही काम तरजी। आली मिहं ओसी अति दुखद परोसी घर भीतरन जागें सब भांतिनसों लरजी दुतही करी ना निहं कुलहीन पाई लाल रावरी रजाई कोडब हाथ जोर अरजी॥ १४॥"

ण्वंविधानि परःसहस्राणि पद्यानि स्वयं निर्माय अलङ्कारकलानिधी कलानिधिमिरुदाहतानि । सांभरयुद्धप्रभृतयो प्रन्थास्तु नाद्यावध्युपल्ल्धाः, अत एव तत्रत्यं विपयमादर्शयितुं नाहं प्रभवामि । परं कवितारत्नपरीक्षका इयतैव परिज्ञास्यन्ति यत्संस्कृत-प्राकृत-त्रजभाषासु समानं कवयतः कलानिधेः कियती कवित्वशक्तिरासीदिति । अपि एपु त्रिशतवत्सरेषु सहसैवी-पल्ल्थ्येत ताद्दशशक्तिशाली कविः ? अस्तु-वंशपरिचयप्रसङ्गे प्रमुखप्राप्तमिदं श्रीकृष्णमहानां जीवनवृत्तं यावदुपल्ल्ब्ध पाठकानां सेवायामुगस्थापितम्। यद्यपि अनेन विस्तरेण कदाचिदुद्येत्केषांचन महोद्यानामरुचिः, परमारस्मे (जयपुरवेभवाख्यस्य पूर्वलण्डस्यारम्मे) "तुल्सी-सूर-विहारि-कृष्ण-सह-भारति-मुखाः" इत्युपश्लोकनमेषां विस्तृतं परिचयमपेक्षत इति तथानुष्ठितमित्यलप्रधिकोपचारेण।

प्रतीयते । गर्जनकारका घनाः ( मेघाः ), तेनातिशीतग्रद्धः । 'सांस' श्रासः । 'न नदीके पास' शीतवशानद्याः समीपे वासो न । 'कोऊ' प्रामीणानामस्याः धारस्थानम् । 'आठी' आर्द्रा 'मही' भूमिः 'ओसी' अवश्याययुक्ता । 'सी' शीतं आतिदुःखदं पतितम् । 'न जागें' गृहान्तर्नावकाशो, वृष्टेः । 'दुतही' दिखरयुक्ता 'द्धलाई' न कृता । 'कुलही' उष्णीषिका ( टोपी ) न प्राप्ता, इत्यर्थः । प्रक्षान्तरे दुन्नायिका गृहे संकेतावकाशाभावात् 'रजाई' गमनानुमति यावते । तन्न प्रकलोकास्वर्जनकारकाः । 'सास' श्वश्रूः प्रधूमिता । आठी सखी 'मिह्नें अभ्यन्तरे 'ओसी' अवसरापेक्षिणी । प्रतिवेशिनः गृहाभ्यन्तरे जाप्रति । 'दुतही' दृती नास्ति । अहं कुलहीनापि नास्मि । अत एव कुलजाया नेऽनवसगदन्तमितप्रदान्नमेव योग्यमिति गृहोऽधैः ।

खाली है खिरक घर आंगन बरोठी अटा,
आजु रैन चीरनिके मनोरथपुरिया।
सोचित परोसनि सुनाइकें सुघर ग्वारि
काह त्यों निहारी पुनि आनँदिवधुरिया
तरिक तरिक गईं तनीं अँगियाकी तनीं
करिक करिक गईं करनकी चुरियां॥ ११॥
चाइमरे पियमुख चाहि न सकत चख,
होती जहां राते दुहूं नैनिन झकाझकी
भोहिनिके मंग संग अज हू अमत मूले
बरनी बिरुझि पलकिनके धकाधकी।
केसरिके खोरि आह लीने अति छाइ छाइ
छिनिकी छटानि छिन छिनिन छकाछकी
कुंडल झलक प्रतिछलक कपोलतल
अलकिचलक चकचाँधिन चकाचकी॥ १२॥

रति है न समताकों अति है अनूप रूप,
अंग रुसी सारी जरकसीकी सुरंग है
अंजनकी रेख अलिगंजन चतुर नैन
भंजनसी रुहै मीन खंजन कुरंग है।
जोबनके जोर जगी जगमगी जोति रुसै
सगवगी सौंधें कोंधें बीजुसी गुरंग है
कंचुकीके बंद कसें, उरज उतंग रुसें
तंगकसें मानहु अनंगके तुरंग हैं॥ १३॥
केंपचमत्कारो यथा—

ॐ "चारों ओर बात चलें कछु न बसात अति कंपत हैं गात गुरुलोक घन गरजी

<sup>\*</sup> अस्मिन्पये श्रीतमीतस्य 'रजाई-' (तूलमृतप्रावरण-)-निमित्तं प्रार्थनं तु स्फुटमेव । अस्मिन्पक्षे--'वात' वातो वायुः । 'बसात' न कश्चिद् गन्धः

धूआंभरी सास ननदीके पास बास, कोड बैठिवेकी आस न खरोंही काम तरजी। आली मिह ओसी अति दुखद परोसी घर सीतरन जागें सब मांतिनसों करजी दुतही करी ना निहं कुळहीन पाई ळाळ रावरी रजाई कोऽब हाथ जोर अरजी॥ १४॥"

एवंविधानि परःसहस्राणि पद्यानि स्वयं निर्माय अलङ्कारकलानिधी कलानिधिसिरुदाहतानि । सांसरयुद्धप्रमृतयो प्रन्थास्तु नाद्यावध्युपल्ढधाः, अत एव तत्रत्यं विषयमादशयितुं नाहं प्रभवामि । परं कवितारत्नपरीक्षका ह्यतैव परिज्ञास्यन्ति यत्संस्कृत-प्राकृत-त्रजभाषासु समानं कवयतः कलानिधेः कियती कवित्वशक्तिरासीदिति । अपि एपु त्रिशतवत्सरेपु सहसैवी-पलभ्येत तादशशक्तिशाली कविः ? अस्तु-वंशपरिचयप्रसङ्गे प्रमुखप्राप्तमिदं श्रीकृष्णमहानां जीवनवृत्तं यावदुपल्ढिध पाठकानां सेवायामुगस्थापितम्। यद्यपि अनेन विस्तरेण कदाचिदुद्येक्षेपांचन महोद्यानामस्वः, परमारम्भे (जयपुरवेभवाष्यस्य पूर्वखण्डस्थारम्भे) "तुलसी-सूर-विहारि-कृष्ण-सह-भारति-मुखाः" इत्युपश्चोकनमेषां विस्तृतं परिचयमपेक्षत इति तथानुष्टितमित्यलमधिकोपचारेण।

प्रतीयते । गर्जनकारका घनाः ( मेघाः ), तेनातिशीतग्रद्धः । 'सांस' श्वासः । 'न नदीके पास' शीतवशानद्याः समीपे वासो न । 'कोऊ' प्रामीणानामस्याः धारस्थानम् । 'आली' आर्द्रा 'मही' भूमिः 'ओसी' अवश्याययुक्ता । 'सी' शीतं अतिदुःखदं पतितम् । 'न जागें' गृहान्तर्नावकाशो, बृष्टेः । 'दुतही' दिखरयुक्ता 'द्वर्णां 'द्वर्णां 'न कृता । 'कुलही' उष्णीषिका ( टोपी ) न प्राप्ता, इत्यर्थः । प्रक्षान्तरे दुन्नायिका गृहे संकेतावकाशाभावात् 'रजाई' गमनानुमितं यावते । तुत्र प्रक्लोकास्तर्जनकारकाः । 'सास' श्वश्रूः प्रधूमिता । आली सखी 'मिह्नि' अभ्यन्तरे 'ओसी' अवसरापेक्षिणी । प्रतिवेशिनः गृहाभ्यन्तरे जाप्रति । 'दुतही' दूती नास्ति । अहं कुलहीनापि नास्मि । अत एव कुलजाया सेऽनवसगदनुमितप्रदान्नमेव योग्यमिति गृहोऽधः ।



श्रीकृष्णाख्यकोविदादमुष्मादाविरासीद्थ भूरिभाग्यभासी द्वारकानाथो महामना यो हि कविश्रेष्ठो वन्दनीयो वुधपुङ्गवानां ज्येष्ठो जगदीशकवेर्न्नं निजजन्मना । गुणगणवैभवेन तातमतिशेते यो हि कीलयते कोविदानपीह यस कल्पना 'भारती'तिनामवहा भारती विभाति यस्य हंहो देवी भारतीव कविवदनाऽऽसना ।। १२ ॥

भूरिभाग्येन भासते तच्छीलः । महत् मनो यस स महामनाः, यकार-परत्वाद्विसर्गलोपः । जन्मना, जगदीशकवेज्येष्टः । एवं च कविकलानिधेः श्रीकृष्णभद्दस्य द्वौ पुत्रौ, द्वारकानाथो जगदीशश्च । तत्र जगदीशकवि-श्चिम्मनलालस्य दत्तकोऽभूदित्यश्चे स्फुटीभविष्यति । एतेषां संस्कृतकविता-निदर्शकानि नाधिकानि पुस्तकान्युपलभ्यन्ते, परं वजभाषाकवित्वे ताततोपि माधुर्यमेषां कवितास्त्रनुभूयते । 'भारती'त्युपनामाङ्किता यस्य भारती (वाणी) वाग्देवीव कविवदननिवासिनी, कविभिरादतकवित्वा इत्यर्थः ॥१२॥

> यद्वाणी विभाति वाणीन्पुरानुकारिणीव भाषामपि तां रसानुसारिणीमयामहे

साहित्यानुवन्धिनो निवन्धान् यैः प्रणीतानहो चौरचयनीतानद्य हन्त न लभामहे । 'सरस्वती' 'वाणी' 'भारती' ति नामधेयवहान् मोदितमहीन्द्रमाधवेशान्महयामहे सोष्ठवसनाथरम्यरचनाचमत्क्वतिकान् श्रीद्वारकानाथकविपुङ्गवान् कवामहे ॥ १३॥

येषां भाषामिष माधुर्यवशात् रसानुक्लाम्, अयामहे जानीमहे। सर्वे गलाशी ज्ञानार्थाः । यतो हीमे साहित्यातिरिक्तं संगीतशास्त्रेषि परिनिष्ठिता आसन् । अत एवैषां कवितायां वर्णकृतं माधुर्यमधिकमनुभूयते। एभिः संगीतशास्त्रे 'रागचिन्द्रका' नामको यन्थो विरिचतः । 'मधुकरकलानिधि' विहाय साहित्यसंबिन्धनोऽमीषां यन्थाः केपि नोपलभ्यन्ते। ते किल सुन्दर-लालशर्मणः समये चौरचयेन नीता इति अग्रे स्फुटं भवेत् । कवामहे कवितया उपश्लोकयासहे। कुङ् शब्दे ॥ १३ ॥

दो०—'सुक्रवि'—'भारती'त्युपपदं ददे स्निस्हितेन । जयपुरमण्डलमघवता माधवधरणीपेन ॥ १४॥

पितुः श्रीकृष्णभद्दकविकलानिधेः स्वर्गवासोत्तरमेतस्य सरसस्किभिः सुहितेन तृप्तेन श्रीमता माधवसिंहदेवेन (प्रथमेन) 'सुकविः' 'मारती'- त्युपपदं प्रादायि ॥ १४ ॥

बुन्दीपतिरपि भृशममुं दीव्यति स विनयेन । येन सोयमलमर्चितः पूर्वजनृपतिनयेन ॥ १५॥

पूर्वजैर्नुपतिभिर्यथा द्वारकानाथमहाभागस्य पूर्वजाः श्रीकृष्णमद्वादयः सत्कृताः, एवं तत्सामयिकबुन्दीनरपालोपि एनं सुभृशं पूजयति सा। एतस्य वंशजानां सविधे बुन्दीधराधीशेन प्रहितमेकं राजकीयपत्रं वर्तते, यत्र पृथ्वी-सिंहनुपेण स्पष्टं लिखितमस्ति यद्भवन्तो मम पितृस्थानीयाः किमविकमहः मावेदयामि । मम जीवनद्शापर्यन्तं नास्मिन् भावे परिवर्तनं भवेदप्रे परमे-श्वरः प्रमाणमिति । तदेतत्पत्रं सौवर्णरेखाभिश्चित्रितमितप्राचीनमिष सुभग-भवकोक्यते । एवं दानबहुमानादिभिः पूर्वजनृपतिपद्धया बुन्दीधराधीशेन स्रोयं पूजितः ॥ १५ ॥

# **चरित्रसंग्रहः**

यपुरधरणीन्द्रस्य माधवसिंहदेवस्य सोयमतिशीतिभाजनमासीत्। अहर्निशं श्रीमान्माधवेन्द्रः कवीन्द्रसिमं स्वसहचरसेव चके। दानबहुमानादयोपि भूरिशोऽस्य कृताः। श्रामादिभूसम्पत्तिर-प्यसे अवस्यमेव अदायिष्यत, परं श्रीकृष्णसृक्षविकलानिधे-

नीमा प्रामद्वयं माधवेन्द्रस्य समय एव पत्रारूढमभवत् । अत एव राजकर्मचारिभिस्तथाविधिः प्रतिषिद्ध इति श्रूयते । मुक्तककवित्वेषु श्रीमतो माधवेन्द्रस्य यशोवर्णनमस्त्येव, परमेतस्य यनःप्रसत्तये 'मधुकरकलानिधिः'
नाम श्रुक्षाररसप्रन्थो विरचितः । अत्र हि 'मधुकरराज'नामा श्रीमतो
माधवेन्द्रस्य व्यपदेशः कृतः । अत्र हि श्रुक्षाररसस्य समग्राङ्गानां सविस्तरवर्णनमस्ति, उदाहरणानि च सर्वाणि माधवेन्द्रवर्णनात्मकानि । असिन्
किल कविना माधवधरणीन्द्रस्य महिमैव चरमव्यङ्गयं स्थापितम् । शब्दार्थौ
हि भूयोगुणीकृतौ । प्रन्थारम्भे प्रोक्तं हि तेन—

"सबद अरथ जीरणवसन, लखि तंदुल गुनगाथ । साधव मोऽच सुदामसों कस्रो द्वारकानाथ ॥"

अहो कीहशी ध्वनिगर्मा स्किः । कविः कथयति—शब्दार्थाविमौ मद-स्रगतौ जीर्णवसनस्थानीयौ, यतो हि ताविमावनादितः सर्वैः कविभिः प्रयुक्तः भायौ । अत एव जीर्णवसनान्तरिता भवद्गुणगाथैव सुदामतंदुलोपमा स्रेयसुपहारः । किञ्च तन्दुलप्राही पुरुषस्तदुपरिवेष्टितं वस्रं नापेक्षते । प्रमेत भवान् जीर्णवसनसद्देव गुणगाथायां दृष्टिं द्वादित्यात्मनो विनयः स्चयते । भवांश्च माधवस्तत एव भवद्गुणबाहुत्येपि मदुपस्थापितान् कतिपयतन्दु-छानेव गृहीत्वा सोयं सुदामसदृशोपि जनो द्वारकानाथो विहितः।

जयपुरेनद्रस्य माधवसिंहदेवस्य स्वर्गारोहणोत्तरं श्रीमता पृथ्वीसिंहनर-पालेन, सकलगुणिजनशरण्येन प्रतापसिंहभूपेन चापि सोयं सुबहु मानितः। पृथ्वीसिंहमहाराजस्य पठनार्थमनेन को मुद्या अनुवादरूपा 'शब्दचन्द्रिका' निर्मिता। श्रीमान् प्रतापसिंहदेवोप्येनं कवितामाधुर्यमुग्धः सुबहु सकरोति स्म। एष होतस्म कवीन्द्राय 'भारती'त्युपपदमप्यामास । एतस्य परिचय-प्रसङ्गे 'मण्डनकवीन्द्रेण' रावलचरित्रकाव्ये यदुपनिबद्धं तद्धसादुद्धियते—

'तिनकें (श्रीकृष्णभट्टजीके) तिनहीसे भये तनय द्वारकानाथ।
माधवेश महिभानुके रहे रैन दिन साथ॥
प्रभुकों राजी कर लियो 'सरसुति' 'सुकवि' किताव।
जिनके जगमें जिंग रहे सुजस सरदमहताव॥
पृथ्वीसिंह, परतापको किय गुनसों भरपूर।
वानी भारति नाम लिय जगमें रह्यो जहूर॥
कविकुल और कवीन्द्र नित, नृपमुख बोले वेंन।
पृथ्वीसिंह परतापसों पाये निसिदिन चैन॥''

अधावध्युपलब्धा एतस्य यन्था इमे सन्ति—व्रजमापायाम्-मधुकरकलातिधिः, वाणीवैराग्यम्, श्रीमत्प्रतापिसंहसभासदानां पद्यैर्वर्णनम्, रागचनिद्रका, शब्दचन्द्रिका, पृथ्वीसिंहमहाराजस्य विवाहोत्सवः (पृथ्वीसिंहमहाराजका ब्यावला), बुन्दीनरेशस्याज्ञ्या निर्मितोऽलङ्कारप्रन्थः (यस पत्रअंशेन नाम न विदितम्)। संस्कृते-गालवगीतम्-यद्धि पाठकैरवलोकितमेव जयपुरवैभवाख्यपूर्वखण्डस्य गालवाश्रमवर्णनप्रसङ्गे। अन्यान्यानि च
वृक्ष-पिक्ष-वर्णनात्मकान्यस्य संस्कृत-पद्यानि प्राप्यन्ते। वाणीवैराग्यं मर्ल्हरिकृतस्य वैराग्यशतकस्य व्रजमाषापचैरनुवादः, यस्यादर्शः किञ्चद्रमे
दास्यते। एतेषां कृतिरेतद्वंशजानां सविधे समम्मा नोपलभ्यते। अत एव
नैतेषां प्रन्थानां विषये किञ्चिद्गुं शक्यते। एतेषां कितामाधुर्यनिदर्शकानि

कानिचित्तवानि 'मधुकरकलानिधि'प्रभृतिस्यो प्रन्थेस्यः समुद्धृत्व पाठकाः नामवलोकनाय संगृह्यन्ते—

"बरनिवचार लघुगुरु लोक लीकनकों
साधि सोधि रसनाके सुबरन पत्रपर
कर चितहीतें चतुराई चारु लेखिन ले
सबद अरथ रंग व्यङ्गनि उजास धर ।
'सरसुति' राधिका कुंवर व्रजचंदज्के
रूपकी घटानि वरसांवें रसरंगझर
नेहके नगर जग जगर मगर ऐसे
सुघर सुघर बंदो भारतीके चित्रकर ॥ १ ॥
बानीज् हो जगरानी सही पदपंकज रावरे जे नर ध्यावें
ते नर ऊखमयूखिपयूखसनी मृदु काव्यकला बरखावें ।
मानभरे गुनज्ञानभरे पहुमीमघवाननकों ते रिझावें
कीरित चन्द्रिकाचन्द्रसमान समानमें ते ही कवीन्द्र कहावें ॥ २ ॥"
राजवर्णनप्रसक्के—

''बजत सदाने रणशंभ शिरथाने सुनि
अरि थहराने हें पराने कुल जेसके
केतक अमाने पुनि तेगनसों भाने, ते वे
भरत खजाने आन माने देस देसके।
राजाराव राने अरु खानसुलताने केते
हुकमी बखाने 'सरसुति' इलबेसके
बाने परतापके सुहाने जगजाने आज
जयके निसाने फहराने माधवेसके॥ ३॥
क्रमसवाई माधवेसके हुकुम जोध
जाटनपे झारे झुकि सारनके भलके
किट किट परें बार बेसुमार बेरिनके
जुिगान बिसाल मांसग्रास लेत कलके।

'सरसुति' तहां संभुसाहिबी सराहिबी यों
छाये छिति प्रेतिन करेजे छोहू छळके
चांवडाके आंवनकों मांवडाके खेत मिहें
पांवडा विछाये मानों छालमखमलके ॥ ४ ॥
कोटापै कुपित माधवेस असवार होत
छच्छ कच्छवाहे वीररस अभिलाखे हैं
धाये धूत धींग, धीर धौंसिन धमके धरा
धूरे धूरि स्रसिस गगनगवाखे हैं।
उप्परी उडत बैरीखुप्परी कराकन सों
भभकत छोहू, मुंड झंड काटि नाखे हैं
सानहुं पतंगरंग कालीकाल खेलनको
फागुसमै कंचन कचोरे भिर राखे हैं॥ ५॥"

#### ह्यवर्णनाद्शः---

"कालित कलंगी सिर, लिलत लगाम मुख, बिलत जराउजरी जीनन धरे रहें जाती छुवें पाइन कराइनके मोरनमें मोरि ग्रीव नटकी कलानिकों कलो करें। ऐसे रघुवंसी माध्येसके बिलंद हय केते राव राने जिन पायरे तरे रहें अकरे खरीदिनके जकरे दुवागनसों पकरे रहें तौहू पौंनसों अरे रहें ॥ ६ ॥ जोर करि दौरतमें मनहूके आगे होत जबके समुद अँगबीचिन के बीच है सरमुति रिवके तुरँग जिंहिं देखनकों खनकों रहत दिनमाँझ ठकाठींच है। ऐसो रघुवंसी माध्येसजूको मोती हय सलज चलत जिहिं पौंनहू नगीच है

मेरे जानि देवराजहीको बाजिराज यह रपटि पस्त्रो है देवतटिनीके कीच है॥ ७॥"

## गजवर्णनाद्रशः—

"ढाहैं कोट गढनि गनीमनके मत्थधरि सुंडनसों राहें रोकि रहत अरसकीं घीरें घीरें घरत चलत चरननि तऊ धसकी धरासों लेत सेससीस ससकीं। साहिब राजाधिराज माधवेस कूरमके ऐसे इभ जिहें सरसुति कह न सकीं देत दान मद जे मिलिन्दनकों एही हेत दन्तन कपट कडीं कन्द्छैं सुजसकीं ॥ ८ ॥ सांवनके घनज्यों सुहावन बिलंद कद मद बरसावन जे पोखें जस कंदकों धुरत निसानसे घनेरे घोरघोस जिन घूमत करें जे कैघों सुंडिनके छंदकों। सरसुति सिद्धिभरे कुंभजुग कुंभनसों दारिद बहाइ करें आनँद अमंद्कों मेरे जानि ये ही माधवेसके मतंगवर ढक्कन दै राहुसों उबाँर रविचंदकों ॥ ९ ॥"

# च्यङ्गारवर्णनादर्शः---

"लहलही लिलत लतानिसों गलित है के तो तनसुगंध अलि डोलें लोमलाकची कहा रित रंभा कहा कमला अचंभा, बात वसी उरबसी हू न सचीकी प्रभा लची। सरसुति कहें हम जेतवार मुगनके इन्दीवर तमाम इतमाम ढालची

स्यामसुखसाधे राधे तेरे हैं अगाधे रूप जाके मुख आगें लागे चन्द्रमा मसालची ॥ १०॥ चंपक चिराक चांदनीनके उजास जीति श्रंगछविजालनसों जगमग भौंन भौ बारनसों जीते मोर, इन्दु जीत्यो आननसों भौहिन कमान, हगजीत्यो सृगछौंन भौ। कुच जीते चक्र, त्रिवलिनसौं तरंग जीतीं रोमावलि बरछी, गयंदजीति गौन भौ रति जीती रूपसें तरुनतासें सौति जीती प्यार जीत्यो प्यारो, लाज जीत्यो मन मौन भौ ॥ ११ ॥: मरिहांई देह दुहू अरिहां उरोज होत करिहां मनोजवान भालिनि छुलहियाँकें सुषमासुछंदजोतिजालनको कंद सुख-चंद्रिका अमंद चैतचंद्रसौं तुलहियाकें। सहजहूं मंदहंसी, नासा लसी, भौंह कसी उनये सनेह मेह अँखियां खुलहियाँके ज्यों ज्यों सरसात अछिसंगम छहात त्यों त्यों प्रात उलहात अंग जोबन दुलहियाकें ॥ १२ **॥"** 

ऋतुवर्णनादर्शः— वर्षाः—

"डमिड अथाह अंबु घारें घुरवा न ये तो झंझाकी झकोर झुके झरना झरत हैं सरसुति कहें चपलानकी चमाचमी न चमकित कहियो दिव्य औषि हिरत हैं। टूटि टूटि परत बधूटी ब्योममंडल तें भिरि भिरि मानिकके सिखर खिरत हैं

मेरे जानि देवराजहीको बाजिराज यह रपटि पस्त्रो है देवतटिनीके कीच है ॥ ७ ॥"

## गजवर्णनाद्रशः—

''ढाहैं कोट गढनि गनीमनके मध्यधरि सुंडनसों राहें रोकि रहत अरसकीं घीरें घीरें घरत चलत चरननि तड धसकी धरासों छेत सेससीस समर्की। साहिब राजाधिराज माधवेस कूरमके ऐसे इभ जिहें सरसुति कह न सकीं देत दान मद जे मिलिन्दनकों एही हेत दन्तन कपट कडीं कन्द्छैं सुजसकीं ॥ ८ ॥ सांवनके घनज्यों सुहावन बिलंद कद मद बरसावन जे पोखें जस कंदकों घुरत निसानसे घनेरे घोरघोस जिन घूमत करें जे कैधों सुंडिनके छंदकों। सरसुति सिद्धिभरे कुंभजुग कुंभनसों दारिद बहाइ करें आनँद अमंदकों मेरे जानि ये ही माधवेसके मतंगवर ढकन दै राहुसों उबौर रविचंदकों ॥ ९ ॥"

# च्यकारवर्णनादर्शः—

"लहलही लिलत लतानिसों गलित है के तो तनसुगंध अलि डोलें लोमलाजची कहा रित रंभा कहा कमला अचंमा, बात वसी उरवसी हू न सचीकी प्रभा लची। सरसुति कहें हम जेतवार स्मानके इन्दीवर तमाम इतमाम बालची

, B

स्यामसुखसाधे राधे तेरे हैं अगाधे रूप ज्ञाके मुख आगैं लागै चन्द्रमा मसालची ॥ १०॥ चंपक चिराक चांदनीनके उजास जीति अंग्रहविजालनसों जगमग भौन भौ बारनसों जीते मोर, इन्दु जीत्यो आननसों औहनि कमान, हगजीत्यो मृगछौंन भौ। कुच जीते चक्र, त्रिवलिनसौं तरंग जीतीं रोमावलि बरछी, गयंदजीति गौन भी रति जीती रूपसौं तरुनतासौं सौति जीती य्यार जीत्यो प्यारो, लाज जीत्यौ मन मौन भौ ॥ ११ ॥: मरिहांई देह दुहू अरिहां उरोज होत करिहां मनोजबान भालिनि छुलहियाँकें सुषमासुछंदजोतिजालनको कंद सुख-चंद्रिका अमंद चैतचंद्रसौं तुलहियाकें। सहजहूं मंदहंसी, नासा लसी, भौंह कसी उनये सनेह मेह अँखियां खुलहियाकै ज्यों ज्यों सरसात अलिसंगम लहात त्यों त्यों प्रात उलहात अंग जोबन दुलहियाकेँ ॥ १२ ॥"

ऋतुवर्णनादर्शः— वर्षाः—

"उमिंड अथाह अंबु घारें घुरवा न ये तो झंझाकी झकोर झुके झरना झरत हैं सरसुति कहें चपलानकी चमाचमी न चमकित कहियो दिव्य औषि हिरत हैं। दूटि दूटि परत बधूटी ब्योममंडल तें भिरि मानिकके सिखर खिरत हैं

जांखवारे शकसों पयोनिधिकी कांखवारे
पांखवारे पन्ने मेघमिस के फिरत हैं ॥ १३ ॥
काजरसी कारी घटां जनिआई भारी
भूकि जैहो बजवारी बाट घोर अधियारीमें
वारपारवारी बहै जमुना करारी, तामें
पार न उतारी काह्न गोकुल निहारी में
छाँह बनवारी ! ये कदंबबनवारी अरु
तामें पनवारी बास तामधि विचारी में
च्नरी हमारी लाल कामरी तिहारी तर
कामरी तिहारी पात छतनाकी झारी मैं ॥ १४ ॥"

हेमन्तः---

"भीतरें भवन झुके परदा रतन द्वार अगर बगर दीप सिघरी सुहाईमें कीने पसमीनेके बितान भरे झालरिन मखमली निलम गिलम गहराईमें। राजें प्रानप्यारे जहां फूलनकी सेजपर सरसुति बीन ले अलापें सुघराईमें एकछत्रलाई ऋतुराजकी दुहाईमधि दुहुंन रजाई पाई एक ही रजाई में॥ १५॥"

्शीतः-

"दिस औ विदिस मिर्छी चतुर कुहेलियानि धूंधरि मचाइ चहूं चित अभिलाख्यो है सरसुति कहैं पुलकित रोम रोम तन अंग अंग कंपन सिथिल बहुभाख्यो है। सांसनि कढत धूमधारमिस बार बार हियतें निकारिकें बिरह दूरि नाख्यो है होइ न कुहेला फागु खेलाकों बसंत संग सिसिर सहेलाने अबीर उडै राख्यो है ॥ ३६ ॥"

#### द्यानवीरादर्शः---

"सज्जित तुरंग झूलिझंपित मतंग, सुख-पालकीं उतंग झुकीं झालरी नलत्रसीं ललित कलंगीं सिरपेच मंजु मोती करे हारतति अच्छरअवछि जयपत्रसीं। छाये कवि जाचक जलूस जरीसाज सजि सरसुति जागीं सिरसोभा छविछत्रसीं माधवेस कौलों कहैं रावरेके दान, तुम ताम्बेपत्र दे दे, कीनी दिसी रूपेपत्रसीं ॥ १७ ॥ झ्में द्वार साते गय, टापटोप ताते हय ड्योढी चोपदारनसों दोलतिकें दौर हों सरसुति रंग रंग भूषनबसन सजि बैठ्यो सुखपाल त्याँ जलेब चहुं ओर हों। सपनोसो दारिद विलाय गयो छिनही में देख्यो आज माधवेस नैननकी कोर हों द्वैकही कवित कारे वाह्यन भुलानो आपु बूझै घरनीसों प्यारी वहें हों कि और हों ॥ १८ ॥"

#### वीरवर्णनाद्रशः---

''बाडवकलासी दावानलकी झलासी भुजगेसअबलासी रिपुप्राननकी प्यासी है
विज्ञानात्रासी शंभुनैनकी छटासी कालरातिकी घटासी, सत्रुकुंजरतरासी है।
बानीकों बिहासी कालीलुलितजिहासी, बिकराल तेज त्रासी प्रलेरविकी प्रभासी है
बेरिनकों कासीसी, प्रकासी चंचलासी, कि
वीरताविलासी भुवपाल असि भासी है॥ १९॥

मेह मह फैली जाकी कीरतिकलपलता
तपत प्रताप जिहिं तपनसमानको
धुज्जत महीप आय सीस घरें जाकी आन
मान दान किरवान जीते मघवानकों।
कहि कहि नाम जपें चारोंही बरन जाकों
चारोंही बरन सरसुतिकवितानको
रघुवंशनि छन्ननि नछन्ननि नछन्नपति
छन्नपति सो है रखवारो हिन्दुवानको॥ २०॥"
भर्तृहरेवैंराग्यशतकानुवादस्य 'वाणीवैराग्यस्य' कानिचित्पद्यानि समूलान्यु-

द्भियन्ते—

यदा किञ्चिज्ज्ञोहं द्विप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोसीत्यभवदविष्ठं मम मनः। यदा किञ्चित्किञ्चिहुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोसीति उवर इव मदो मे व्यपगतः॥ मदअंधर सिन्धुरबन्धु समान जबैं कछुएक हों जान भयो तब जानों सबै यह मो मनमें कवि बानी कहै अभिमान छयो। जब पंडितलोकनके मुखकौंल कछू कछु कांनन मांझ ठयो तब मूरख हों, इहिं भांति चढ्यो जुरसो मद जानों कितैको गयो॥ नायं ते समयो, रहस्यमधुना निद्गाति नाथो, नहि स्थित्वा द्रक्ष्यति ते मुखं प्रभुरिति द्वारेपु येपां वचः। चेतस्तानपहाय याहि भवनं देवस्य विश्वेशितु-निंदौंवारिकनिर्देयोक्तिपरुषं निःसीमसीमप्रदम्॥ नाहि समा तुव हैऽब इकंत, करें सुख, बैठे न तो मुख देखें बानी कहें जिन द्वारनपै इन भांति सुने अपमान विसेखें। रे मन दूरिही छांडी तिह्नें सु बिसेसुर देवके भौनिहि पेखें जो छरीदारनिकी निरदै निठुराई रह्यो सुखदाई अलेखें॥

१ चतुश्चरणानामाचैरक्षरैर्माधवेन्द्रस्य कविताव्यपदेश्यं 'मधुकर' इति नामापि स्थापितं कविना ।

किं कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रलयमुपगता निर्झरा वा गिरिभ्यः प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः सरसफलभृतो वल्कलिन्यश्च शासाः। वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसभमपगतप्रश्रयाणां खलानां द्धःखोपात्ताल्पवित्तन्ययवशपवनानर्तितश्रृलतानि ॥ कैधों कंदरनितें विलाय गये कंद, कैधों गिरिनतें झरने झरत अब रहिगे बानी कहैं कैघों तरु सरसफलनि भरे बक्छ सिक्छधरें डारिधरें डिहने। दुःखसों सकुचि थोरे धनके खरच, मृदु पोंननचीं भृकुटीलतानि जे उलहिंगे विनयविहीन खललोगिन मलीन ऐसे मुखनकों देखन कुलीन जो उमहिगे॥ नाभ्यस्ता अवि वादिद्र्पद्मनी विद्या विनीतोचिता खड्गाग्रैः करिकुम्भद्नतद्कृनैनीकं न नीतं यशः। कान्ताकोमलपछवाधररसः पीतो न चन्द्रोदये तारुण्यं गतमेव निष्फलमहो शून्यालये दीपवत्॥ वादीके विजेकी कोऊ विद्या नहि साधी, पुनि लायकी न पाई जगजाहिर अमापसों बानी कहै करिनके कुंभमुकताहलनि सुजसकें ऌम न लगाई खगाचापसों। कामिनीके कोमल अधरपल्लवहि दाबि पीयो न पियूष जुहू मैनके प्रतापसों जोबन दगा दै बिन काज नाइलाज यहै सूने भौंन दिया छैं। बिलाय गयो आपसों॥

मेह मह फैली जाकी कीरतिकलपलता तपत प्रताप जिहिं तपनसमानको धुजत महीप आय सीस धरें जाकी आन मान दान किरवान जीतै सघवानकों। कहि कहि नाम जेंपें चारोंही बरन जाकों चारोंही बरन सरसुतिकवितानको रघुवंशनि छत्रनि नछत्रनि नछत्रपति छत्रपति सो है रखवारो हिन्दुवानको ॥ २० ॥"

भर्तृहरेवैराग्यशतकानुवादस्य 'वाणीवराग्यस्य' कानिचित्पद्यानि समूलान्यु-द्धियन्ते-

यदा किञ्चिज्जोहं द्विप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोसीत्यभवदविष्ठं मम मनः। यदा किञ्चित्किञ्चिहुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्जोसीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः॥ मदर्अंधर सिन्धुरवन्धु समान जबें कछुएक हों जान भयो तव जानों सबै यह मो मनमें कवि वानी कहै अभिमान छयो। जब पंडितलोकनके मुखकौंल कल्लू कल्लु कांनन मांझ ठयो तब मूरख हों, इहिं भांति चढ्यो जुरसो मद जानों कितेको गयो॥ नायं ते समयो, रहस्यमधुना निद्गाति नाथो, नहि स्थित्वा द्रक्ष्यित ते मुखं प्रभुरिति द्वारेपु येपां वचः। चेतस्तानपहाय याहि भवनं देवस्य विश्वेशितु-निंदौंवारिकनिर्दयोक्तिपरुषं निःसीमसीमप्रदम्॥ नाहि समा तुव हैऽब इकंत, करें सुख, बैठे न तो मुख देखें बानी कहें जिन द्वारनपै इन भांति सुने अपमान विसेखें। रे मन दूरिही छांडी तिहें सु बिसेसुर देवके भौनिहि पेखें जो छरीदारनिकी निरदै निठुराई रह्यो सुखदाई अलेखें॥

१ चतुश्चरणानामादौरक्षरैर्माधवेन्द्रस्य कविताव्यपदेश्यं 'मधुकर' इति नामापि स्थापितं कविना ।

किं कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रलयमुपगता निर्झरा वा गिरिभ्यः प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः सरसफलभृतो वल्कलिन्यश्च शाखाः। वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसममपगतप्रश्रयाणां खलानां दुःखोपात्तारुपवित्तव्ययवशपवनानर्तितभ्रूछतानि ॥ कैधों कंदरनितें विलाय गये कंद, कैधों गिरिनतें झरने झरत अब रहिने बानी कहैं कैधों तरु सरसफलनि भरे बक्ल सिक्लधरें डारिधरें डिहगे। दुःखसों सकुचि थोरे धनके खरच, मृदु पौंननचीं भृकुटीलतानि जे उलहिंगे विनयविहीन खललोगिन मलीन ऐसे मुखनकों देखन कुलीन जो उमहिगे॥ नाभ्यस्ता भुवि वादिद्र्पद्मनी विद्या विनीतोचिता खङ्गाग्रैः करिकुम्भदन्तद्लनैर्नाकं न नीतं यशः। कान्ताकोमलपल्लवाधररसः पीतो न चन्द्रोदये तारुण्यं गतमेव निष्फलमहो शून्यालये दीपवत्॥ वादीके विजेकी कोऊ विद्या नहि साधी, पुति लायकी न पाई जगजाहिर अमापसों बानी कहै करिनके कुंभमुकताहलनि सुजसकें ऌम न लगाई खगाचापसों। कामिनीके कोमल अधरपञ्चवहि दाबि पीयो न पियूप जुहू मैनके प्रतापसों जोबन दगा दै बिन काज नाइलाज यहै सूने भौंन दिया लैं बिलाय गयो आपसों ॥



एतसाद्वभूव महिपालमणिमान्यतमः
श्रीमद्वजपालनामतनयो नयोद्ववान्
वाणीकरकङ्कणिननादतो विवादकरी
श्रीणयते यस्य पदलहरी परीक्षकान् ।
त्रजनिधिनाम्ना येन चक्रे श्रीप्रतापनृप—
श्रीतिमनुरुध्य गीतिग्रन्थः स्वररीतिमान्
पोषितप्रतापगुणान् यस्याद्यापि गीतिगणान्
गुणिजनगोष्टी किल गायति गुणोज्वलान् ॥ १६॥

एतसात्, द्वारकानाथमहोदयात्। महिपालमणिभिर्मान्यतमः। नयोद्-ववान्, प्रशस्तनययुक्तः। 'प्रकाण्डमुद्धतल्लजो। प्रशस्तवाचकान्यमृनी'त्यमरः। माधुर्येण सरस्वतीकरकङ्कणिनादस्य प्रतिद्वन्द्विनी यस्य (व्रजपालस्य) पदल्रहरी, गीतिपदल्रहरी वागुम्फपरीक्षकान् मोद्यति। श्रीप्रतापिसहदे-वस्य प्रीतेरनुरोधेन प्रतापभूपतेराराध्यस्य श्रीगोविन्ददेवस्य गुणवर्णनपरः संगीतप्रनथो येन कृतः। यस्मिन् प्रनथे संगीतशास्त्रनियमानुसारं सर्वेषां रागाणां स्वरक्रमोपि पृथक् पृथक् निर्दिष्टः। अस्मिन् प्रनथे नृत्यस्य, ताला-नाम्, सर्वेषां च रागाणाम्, तेषां ध्यानस्य, तेषां स्वरक्रमस्य (सरिगम), स्वराणां प्रस्तारस्य, सर्वेषां वाद्यानां स्वरूपस्य, मृदङ्गध्वनेरनुकरणानाम् (परण) अन्येषां च संगीतशास्त्रविषयाणां सविस्तरः संग्रहोस्ति। उत्तर-काण्डे च श्रीराधागोविन्दगुणगौरवमयी नानाच्छन्दोबन्धुरा अनेकल्यानु- सारिणी गीतिपदसाहस्री वर्तते । एतद्रन्थिनभाणे अन्येपि गुणिनो गायकाः कवयश्च व्रजपालमहोदयसहकारिण आसन्निति श्रूयते । पोषिताः
प्रतापसिंहस्य गुणाः यस्तान्, गीतिगणान् । तथा च यैगीतिगणैरद्यापि प्रतापिसहिदेवस्य गुणाः पुष्यतीति भावः । पोषितौ (व्रजपालस्य) कवित्वप्रतापो
गुणश्च यस्तान् गीतिगणानिस्यपि शब्दशक्तिमिहिन्ना व्यज्यते । कवितागुणैरुद्ववलान् तान् गीतिगणान्, गुणिजनानां गोष्ठी अद्यापि गायति । प्रसिद्धाः
किल प्रतापसिंहदेवस्य निर्मिता निर्मापिताश्च गीत्य इति नैतस्प्रमाणसापेश्रमिति भावः ॥ १६॥

# दो०-मुनिशिवदृण्वसुभूमिते वर्षे हर्षयुतेन । ग्रामबद्रवासो ददे श्रीप्रतापभूपेन ॥ १७॥

१८३७ तमे विक्रमसंवत्सरे गुणगौरवसन्तुष्टेन प्रतापसिंहदेवेन पुण्यार्थे (उदके) बद्रवासप्रामो दत्तः॥ १७॥



विकाश क्षेत्र विकाश क्षेत्र क्षेत्र समये राजप्रासादे सुमहान्समादरोऽभवत् । प्रतिसमयं श्रीजयपुरेन्द्रस्तमात्मनः समक्षसेव रक्षति सा। यथा यथा च श्रीमतः प्रतापसिंहदेवस्य गीतिप्रकारे
मनः प्रसज्यति सा, तेन तेनैव प्रकारेण सोयं गीतीर्विरचयामास । क्रमेण च
सोयं सुमहान्संग्रहोऽभवत् । एतिहृषये कवीन्द्रमण्डनेन 'रावलचिरत्रकाव्ये'
यदुक्तं तद्विकलमुद्धरामि—

''तिनके (द्वारकानाथजीके) सुत व्रजपाल हुव कान्यकलनके गेह। श्रीप्रतापमहाराजसौं बाढ्यो निस दिन नेह॥



एतसाद्धभूव महिपालमणिमान्यतमः
श्रीमद्रजपालनामतनयो नयोद्धवान्
वाणीकरकङ्कणिननादतो विवादकरी
श्रीणयते यस पदलहरी परीक्षकान् ।
वजनिधिनाम्ना येन चक्रे श्रीप्रतापनृपश्रीतिमजुरुध्य गीतिग्रन्थः स्वररीतिमान्
पोषितप्रतापगुणान् यसाद्यापि गीतिगणान्
गुणिजनगोष्टी किल गायति गुणोज्वलान् ॥ १६॥

एतसात्, द्वारकानाथमहोदयात्। महिपाळमणिभिर्मान्यतमः। नयोद्-ववान्, प्रशस्तनययुक्तः। 'प्रकाण्डमुद्धतळ्जो। प्रशस्तवाचकान्यमृती'त्यमरः। माधुर्येण सरस्वतीकरकञ्कणिनादस्य प्रतिद्वन्द्विती यस्य (व्रजपाळस्य) पदळहरी, गीतिपदळहरी वाग्गुम्फपरीक्षकान् मोद्यति। श्रीप्रतापिसंहदे-वस्य प्रीतेरनुरोधेन प्रतापभूपतेराराध्यस्य श्रीगोविन्ददेवस्य गुणवर्णनपरः संगीतप्रन्थो येन कृतः। यस्मिन् प्रन्थे संगीतशास्त्रनियमानुसारं सर्वेषां रागाणां स्वरक्रमोपि पृथक् पृथक् निर्दिष्टः। अस्मिन् प्रन्थे नृत्यस्य, ताळा-नाम्, सर्वेषां च रागाणाम्, तेषां ध्यानस्य, तेषां स्वरक्रमस्य (सरिगम), स्वराणां प्रस्तारस्य, सर्वेषां वाद्यानां स्वरूपस्य, मृदङ्गध्वनेरनुकरणानाम् (परण) अन्येषां च संगीतशास्त्रविषयाणां सविस्तरः संग्रहोस्ति। उत्तर-सण्डे च श्रीराधागोविन्दगुणगौरवमयी नानाच्छन्दोबन्धुरा अनेकळ्यानु- सारिणी गीतिपदसाहस्री वर्तते । एतद्रन्थनिर्माणे अन्येपि गुणिनो गायकाः कवयश्च व्रजपालमहोदयसहकारिण आसन्निति श्रूयते । पोषिताः
प्रतापसिंहस्य गुणाः यस्तान्, गीतिगणान् । तथा च यैगीतिगणरद्यापि प्रतापसिंहदेवस्य गुणाः पुष्यतीति भावः । पोषितौ (व्रजपालस्य) कवित्वप्रतापो
गुणश्च यस्तान् गीतिगणानिस्यपि शब्दशक्तिमहिस्ना व्यव्यते । कवितागुणैरुद्वलान् तान् गीतिगणान्, गुणिजनानां गोष्ठी अद्यापि गायति । प्रसिद्धाः
किल प्रतापसिंहदेवस्य निर्मिता निर्मापिताश्च गीतय इति नैतस्प्रमाणसापेक्षमिति भावः ॥ १६॥

# दो०-मुनिशिवदृग्वसुभूमिते वर्षे हर्षयुतेन । ग्रामबद्रवासो ददे श्रीप्रतापभूपेन ॥ १७॥

१८३७ तमे विक्रमसंवत्सरे गुणगौरवसन्तुष्टेन प्रतापसिंहदेवेन पुण्यार्थे (उदके) बदरवासम्रामो दत्तः॥ १७॥



व्यालमहोदयस्य श्रीमत्प्रतापिसहदेवस्य समये राजप्रासादे सुम-हान्समादरोऽभवत् । प्रतिसमयं श्रीजयपुरेन्द्रस्तमात्मनः समक्ष-मेव रक्षिति सा। यथा यथा च श्रीमतः प्रतापिसहदेवस्य गीतिप्रकारे मनः प्रसज्यति सा, तेन तेनैव प्रकारेण सोयं गीतीर्विरचयामास । क्रमेण च सोयं सुमहान्संग्रहोऽभवत् । एतिहृषये कवीन्द्रमण्डनेन 'रावलचिरत्रकाव्ये' यदुक्तं तद्विकलमुद्धरामि—

"तिनके (द्वारकानाथजीके) सुत व्रजपाल हुव काव्यकलनके गेह । श्रीप्रतापमहाराजसौं बाट्यो निस दिन नेह ॥ किय राधागोविन्द्के नाम नयो संगीत । प्रीति पाय महाराजकी थापि सुरनकी रीत ॥"

एति जिमिता अन्ये प्रन्था नोपलभ्यन्ते । केवलं महाभारतस्यानुवाद एतः रक्टतः साम्प्रतं खण्डश उपलभ्यते ।

एतस्य मुक्तककित्वानि यान्युपलभ्यन्ते तेषु 'व्रजपाल' 'व्रजनिधि' इत्युन्मयविधा मुद्रा दृश्यते । दुर्भाग्यवशादेतस्यान्यपूर्वजवद्स्यापि कृतिः साम्प्रतमेतद्वंश्यानां सविधे अन्वेषणीयप्रायव संवृत्ता । गीतीनामाद्शंसंप्र-हस्य मन्ये न भवेदावश्यकता । संगीतविषयकाणि पदानि 'प्रतापसागरे' सुप्रसिद्धान्येव । 'व्रजपाल' 'व्रजनिधि' मुद्राप्रमाणभूतानि एकद्वकवित्वान्य-धसान्निद्शंयामि —

"आई ही खिरक मांझ गायके दुहावनको आय गयो मेह दूरि रहिगो सहरिया चमकत बिज्ज जजपाल अकुलात मन ऐसो न हि दूजो करे छिनको महरिया। अबही रँगाइ दीन्ही मांने बहु दाम दैकै वाको है फिकर जामें रंग है गहरिया तुम सम खाम नहिं कोऊ इँहिँ ओसरमें खोहीमें बचाय मेरो लीजिये लहरिया॥१॥"

सेयं वाग्विद्राधाया उक्तिः । अत्र यद् व्यङ्गयं तद्गसिकमहाभागानां सविधे सुस्पष्टमेव ।

अयं हि जयपुरमहीमहेन्द्रस्य श्रीप्रतापसिंहदेवस्य मनोऽभिष्ठायानुसारं कितामारचय्य तस्मै समर्पयामासेति पूर्वमुक्तमेव । एष हि नरेन्द्रो जय-पुरभाषायामपि सुमनोहराणि साहित्यसर्वस्वभूतानि पदानि कवित्वानि च निर्ममो निर्मापयामास च । तन्मनः प्रसत्तये व्रजपालमहाभागेनापि जय-पुरीयनागरिकभाषायां कवित्वानि निर्मितानि । मन्ये, तेषामेकतमन्न भवे-स्पाठकानामरोचकामित्यधस्तादुद्भियते—

"पनघट घाट ठाठ ठाठ्यो छै उचाबाईको
गैले जाती गोलानें थे किसै काम टोको छो
रसका रसीला गरबीला हुया कांई फिरो
काम पड्यां कोढे कोढे जाय पग ढोको छो।
थांको तांणो बाणो प्यारा! महांसे चिनी छानो नहीं
आया छो अबार जाणे थांने दियो कोको छो
बजनिधि सांवरा सुण्यां छै गुण रावरा महे
नंदका हठीला महांको गैलो कांई रोको छो॥ २॥"



स्रवै०-

यस्त्वनुजो जगदीशकविः किल दत्तकतामगमत्सकृती स हि भागवताद्यनुवादमधाद्वचदधाद्वहुग्रन्थगणं गणिती। बत येन प्रतापनरेशप्रतापकृतौ प्रहिता कवितासुदती सततं स हि संश्रियमाणकृती रसवाग् जयताञ्जगदीशकृती

यस्तु द्वारकानाथभट्टाद्नुजः श्रीकृष्णकविकलानिधेस्तनुजः स हि चिंमनलालशर्मणो गृहे दत्तकोभूत्। गणिती गणितशास्त्रवेदिता। यद्यपि माधवेशात् (प्रथमात्) आरभ्य जगित्सहदेवपर्यन्तमस्य कविता प्रवृत्ता, परं
प्रधानतया प्रतापसिंहदेवस्य प्रतापस्चिकायां कृतौ (रचनायां) येन किंवतासुन्दरी प्रेरिता। सततं संश्रियमाणा संगृह्यमाणा कृतिर्यस्य। रसवाक्
सरसवाणीकः स जगदीशकृती जयतात्॥ १८॥

किय राधागोविन्द्के नाम नयो संगीत। प्रीति पाय महाराजकी थापि सुरनकी रीत॥"

एति क्रिमिता अन्ये प्रन्था नोपलभ्यन्ते । केवलं महाभारतस्यानुवाद एत-टक्कतः साम्प्रतं खण्डश उपलभ्यते ।

एतस्य मुक्तककवित्वानि यान्युपलभ्यन्ते तेषु 'व्रजपाल' 'व्रजनिधि' इत्यु-भयविधा मुद्रा दृश्यते । दुर्भाग्यवशादेतस्यान्यपूर्वजवदस्यापि कृतिः साम्प्रतमेतद्वंश्यानां सविधे अन्वेषणीयप्रायैव संवृत्ता । गीतीनामादर्शसंप्र-हस्य मन्ये न भवेदावश्यकता । संगीतविषयकाणि पदानि 'प्रतापसागरे' सुप्रसिद्धान्येव । 'व्रजपाल' 'व्रजनिधि' मुद्राप्रमाणभूतानि एकद्वकवित्वान्य-धस्तान्निदर्शयामि—

> "आई ही खिरक मांझ गायके दुहावनको आय गयो मेह दूरि रहिगो सहरिया चमकत बिज्ज ज्ञजपाल अकुलात मन ऐसो न हि दूजो करे छिनको महरिया। अबही रँगाइ दीन्ही मांने बहु दाम दैके वाको है फिकर जामें रंग है गहरिया तुम सम स्थाम नहिं कोऊ इँहिँ ओसरमें खोहीमें बचाय मेरो लीजिये कहरिया ॥१॥"

सेयं वाग्विद्रधाया उक्तिः । अत्र यद् व्यङ्ग्यं तद्रसिकमहाभागानां सविधे सुस्पष्टमेव ।

अयं हि जयपुरमहीमहेन्द्रस्य श्रीप्रतापसिंहदेवस्य मनोऽभिष्रायानुसारं किवतामारचय्य तस्मै समर्पयामासेति पूर्वमुक्तमेव । एष हि नरेन्द्रो जय- पुरभाषायामपि सुमनोहराणि साहित्यसर्वस्वभूतानि पदानि कवित्वानि च निर्ममो निर्मापयामास च । तन्मनः प्रसत्तये वजपालमहाभागेनापि जय- पुरीयनागरिकभाषायां कवित्वानि निर्मितानि । मन्ये, तेषामैकतमन्न भवे- स्पाठकानामरोचकमित्यधस्तादुद्धियते—

"पनघट घाट ठाठ ठाठ्यो छै उचाबाईको गैले जाती गोखानें थे किसै काम टोको छो रसका रसीला गरबीला हुया कांई फिरो काम पड्यां कोढे कोढे जाय पग ढोको छो। थांको तांणो बाणो प्यारा! म्हांसे चिनी छानो नहीं आया छो अबार जाणे थांने दियो कोको छो जजनिधि सांवरा सुण्यां छै गुण रावरा म्हे नंदका हठीला म्हांको गैलो कांई रोको छो॥ २॥"



सवै०-

यस्त्वनुजो जगदीशकविः किल दत्तकतामगमत्सुकृती स हि भागवताद्यनुवादमधाद्वचदधाद्वहुग्रन्थगणं गणिती। बत येन प्रतापनरेशप्रतापकृतौ प्रहिता कवितासुदती सततं स हि संभ्रियमाणकृती रसवाग् जयताज्ञगदीशकृती

यस्तु द्वारकानाथभट्टाद्नुजः श्रीकृष्णकविकलानिधेस्तनुजः स हि चिंमनलालशर्मणो गृहे दत्तकोभूत्। गणिती गणितशास्त्रवेदिता। यद्यपि माधवेशात् (प्रथमात्) भारभ्य जगित्सिहदेवपर्यन्तमस्य कविता प्रवृत्ता, परं
प्रधानतया प्रतापसिंहदेवस्य प्रतापस्चिकायां कृतौ (रचनायां) येन किंदितासुन्दरी प्रेरिता। सततं संश्रियमाणा संगृद्यमाणा कृतिर्यस्य। रसवाक्
सरसवाणीकः स जगदीशकृती जयतात्॥ १८॥

# चरित्रसंग्रहः

ए व हि ज्येष्ठश्चातुः श्रीद्वारकानाथमहोदयादेव चिन्तामणिमञ्चे स्टब्ल्यू सकलशास्त्राणि कवितां चाधिजगाम । प्रत्येकप्रनथस्य समाप्तिलेखे लिखत्ययं "ज्येष्ठश्चातृश्रीद्वारकानाथपट्टशिष्य—चिन्तामणिमञ्जोपा-

सक०'' इत्यादि । अनेन बहवो प्रन्था निर्मिताः । प्रायो बहूनां पुराणानां कवित्वसवैयाच्छन्दस्वनुवादोपि विहितः । संस्कृतकाव्यानाप्रप्यस्य भूयसामनुवादः प्राप्यते। श्रूयते यदस्य हस्तेऽनिशं छेखनी तिष्ठति सा। गच्छैं- स्तिष्टकान्तसमयं कवितामयभावेषु विचरति सा । कवितामारचयन् सोयं न छेखनीं विश्रमयति सा । छन्दोबद्धा भारती स्वतः प्रावर्तिष्ट । भावान्केवछ-मयं विचारयति सा । सेयं प्रसिद्धिः समूछैव । भूयस्तरामस्य प्रन्थाः सन्ति, एवं सामध्याभावे नैतत्संभवेदित्यू छते । दुर्वु द्विहस्तपितता एतस्यापि प्रन्था बहवो छोकैस्ड्रायिताः, बहवो नष्टाः, बहवश्च नामशेषाः । परं प्राप्य-माणप्रन्थेषु त हमे सन्ति—

काव्यविनोदः (महाराजपृथ्वीसिंहदेवार्थं विरचितो व्रजभाषामयोऽलङ्का-रशास्त्रप्रनथः, रचनाकालः सं. १८३१), किशोरसुखसागरः (गवडाघीशस्य किशोरसिंहस्य वचनेन निर्मितो नवरसानां लक्षणोदाहरणैः स्वनिर्मितैरुपर्वृ-हितः, रसानां समग्रोपाङ्कैः समेतः) जगतरसरञ्जनम् (श्रीमजगित्सिंहदे-वार्थं विरचितोऽयमपि नवरसानामङ्कोपाङ्कैः समेतः सलक्षणोदाहरणः। रच-नाकालः १८६२ सं.) जगतभक्तिविलासः (जगित्सिंहदेवार्थं देवरितभाव-मयः सोयं व्रजमाषाग्रन्थो निर्मितः) भक्तिअरगजा, पदमकरन्द, पदपङ्कज, ब्रह्मवैवर्तपुराणस्य दोहाचतुष्पदीच्छन्दःस्वनुवादः, भागवतदशमस्कन्धस्या-नुवादः, श्रीवल्लभाचार्यनिर्मित्तपोडशग्रन्थानामनुवादः, महाभारतस्य वन- शान्तिपर्वणोरनुवादः, माघकृतिशशुपालवधस्यानुवादः, भर्तृहरिशतकत्र-यस्य कवित्वसवैयाच्छन्दःस्वनुवादः, अमरुशतकस्यानुवादः (कवित्वसवैया-च्छन्दःसु) इत्यादि ।

एतस्य कवितायाः केचिदादर्शाः पाठकानां पुरस्तादुपस्थाप्यन्ते—

"नेवर जराऊ हेमहंसक घराऊ आछे,

किंकिनीके नीके नग नग सो सुहात हैं

सोहै सुंगमाल गुंजमाल वैजयन्तीमाल

पुहुंची रसाल लाल बाजू दरसात हैं।

पीतपट बांधें वंसीनाद सुर साधें कहीं

कोलों जगदीस जे गुविन्द छवि गात है

सीसपर ऐसें छहरात मोरचंद्र मानों

आनँदके मंदिरमें धुजा फहरात है॥ १॥"

जयपुरनरेन्द्रहर्ग्यमालायां श्रावणतृतीयामहोत्सवः—

''एके भांति भूषन बसन खास लोगनकें

बिना छत्र चौर पते भूप को पिछानतो

चलत हवाई के तनत तारे अम्बरतें

उलटि न आवते तौ तारे कौन मानतो।

तीजको त्यौंहार जयनगर नरेस सोभ

बिन बरदान कि कैसे के बखानतो

गोरियांके सीसपै न होतीं गनगोरियां तौ

गोरियांके बीच गनगोरियां को जानतो॥ २॥

उते भूरि बादर हैं बादर महल इते

चंचला उतेको इते कंचितयां लाखी हैं

जिंगन जमात उते दीपनकी पांति इते

गरज उतेकों इते नौबितयां आखी हैं।

उते सांझफूली इते रंगहली सभा सोभ

कित जगदीस मिलिभारिय यों भाखी है

800

उतें इन्द्र, राजे इते महेन्द्र श्रीप्रताभूप भद्भुत तीजकी जलूस रचि राखी है ॥ ३ ॥"

## गजवर्णनाद्दशः---

"वज्रसम सीस टक्करनिसों सहजही सों ढेर करि डारें रिपुकोट गढ छनमें जिनकी गराज सुनि लाजत दिसाके पील डीलके उतंग हैं अडिग्ग महारनमें। ऐसे गजराज महाराज माधवेस तेरे कहै जगदीस जोम राखें रहें मनमें ऐंही हेत आपुस विरोधिनहू एक की बे आंखिनमें तेज राखें तम राखें तनमें ॥ ४ ॥ सक्कपुरद्वारनिकों पारें सीसटकरनि सुंडिन उखारें बन नंदनके तर हैं कहैं जगदीस गंडमंडित भँवरगन झरिबो करत मद आठ हू पहर हैं। इलत धरनि अति चलत जबै जे नैंक गज सुनि दिगगज करत धरधर हैं साजें अंग आभूषन कार्जे जंगजीतनके राजें माधवेसजूके ऐसे गजवर हैं ॥५॥"

# हयवर्णनाद्दीः---

''मधुकरराज राजें ऐसे दान तुंग तुरी तुरकी औ ताजी तेजी अबळख ळाखनाम कलित कनककाठी बलित बनात जीन छलत रकेबें मन, लिलत ल्सें लगाम। कहैं जगदीस ऊंचे डीळनके पीलन से मात करें धापनसों सातहय तेजधाम

चाबुक न लागे कहूं हमसे जवीन हुकें चौंकतसे रहें यातें मान हुं असेस जाम ॥ ६॥

पौन मन कैसें धों लगाइये लवे को, जिन दूरही रहत जब जलनिधि पाज ते धरें जरदोजी जीन मीननके पाइरेन चब्बत खलीन रिवहय छोह छाजते। कहें जगदीस दीहदानके प्रबंधनमें देत महाराज माधवेस वाजिराज ते लोक सब लंघनके लायक ही होते, जो पै करत करत बिधिभुज तें न भाजते॥ ७॥"

#### शृङ्गारवर्णनादर्शः—

"कुंजनिकी गैल मिली छैल नंदनंदनकों कुंदनसे अंग छिन एक दरसै गई किन जगदीस चैतचंदसो दिखाय मुख तनमें अतन बेदना को अति कै गई। मंद मंद मदके गयंद जैसी चाल चिल किरकें निहाल नेह बीजनकों बै गई मृदु मुसक्याइ रसबातिन सुनाइ नारि तिरछी निहारि बरछीसी उर दै गई॥ ८॥

चहूं ओर छाये छिति छोरन छैं। जोर घन
पवन झकोर घोर गाजित घमिक घमिक
किव जगदीस कहैं मोरनके सोर मांचे
चख चकचौंधी देत चपछा चमिक चमिक।
ऐसे समै राधेके महल तरें घनसाम
ठाडे सुख लेत रूपरंगिन रमिक रमिक

सारद सुधाकरकी फैली चहूं चांदनी है

पास ले चकोरनि चकोरी सुधा चालें सी

ऐसे समें चारु दासी संग लियें सारदा सी

बनिकें चली है प्यारी अंग अभिलालें सी।

कहि जगदीस आइ उपरके खंड देखि

सुमनकी सेज सूनी सब सुख नालें सी

जोइ रही जिंक थिक आनन सहेलिनको

होइ रही खंजन सी आंखें बिन पांलें सीं॥ १०॥"

## ऋतुवर्णनाद्दशः---

"नरिनकी कहा चली तरिन अताप तप दरिनमें दुके सिंह चिरिनके चेटेसे ऐसे समै राधिका गुविंद राजें कुंजनमें छूटत फुँहारे अग्र असमान भेटे से। खुसके सुनत राग खसके अतर लाग रसके कवित्त पढें जगदीस जेटे से अलिभुज भेटे जहीं झालरिलपेटे, होत पंखन झपेटे देत ग्रीखम चपेटे से॥ ११॥"

अमरुशतकानुवादारकानिचित्पद्यानि समूलमुद्रियन्ते—

त्वं मुग्धाक्षि विनैव कञ्जलिकया धत्से मनोहारिणीं लक्ष्मीमित्यभिधायिनि त्रियतमे तद्वीटिकासंस्पृशि । शब्योपान्तनिविष्टसस्पृहसस्त्रीनेत्रोत्सवानन्दितो निर्यातः शनकैरलीकवचनोपन्यासमालीजनः ॥

सवै०-प्यारी तुम्हें बिन कंचुकी ही छिब आछी लगे कत अंग बंधेवी यों कहि प्यारेनें नीवी गही तब आपसमें चिताई अब जैबी। जांहि तो बाल कहै जिन जाहु, न जांहि तौ पीतम नैंन रिसेबो काहू कह्यो बिरी बांधिबो, काहू कह्यो मुहि सूवहि भोजन दैबो॥१२॥

कृतो दूरादेव सितमधुरमभ्युद्गमविधिः शिरस्याज्ञा न्यसा प्रतिवचनमुचैः प्रणमितम् । न दृष्टेः शैथिल्यं मिलन इति चेतो दहति मे निगूढान्तःकोपात्कित्नहृद्ये संवृतिरियम् ॥ भावतमें दूरही सों हास सों मनोहर है चारिक चरन भरि साम्हें कियो आवनो किव जगदीस में कह्यो सो आनि सीस धरि नीचें होइ ऊतरको देति उरझावनों । मिल्बिमें तेरी डीठि ढीली नांहि होत यहै करत है मेरे महा चित्तको तचावनो मनकों कठोरधारी एरी गोप कोपवारी सीखी कौंनसों है यह अंतर छिपावनो ॥ १३ ॥

एकसिन् शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो— रन्योन्यस्य हृदि स्थितेप्यनुनये संरक्षतोगौँरवम् । दम्पत्योः शनकेरपाङ्गवलनान्मिश्रीभवचक्षुपो— भंशो मानकिलः सहासरमसव्यासक्तकण्ठप्रहः॥ एकै सेजपर मुख मोर किर मौंन लीने दोउनके मनमें महाई खेद छयो है आपसमें दोऊ ही मनावन चहत तौहू आपनी बडाई पालिवेमें मन ठयो है। किव जगदीस कहै चिलकें कटाच्छ धीरें दंपतिहगनको मिलाव होइ गयो है हासहि सहित प्रीव गहि तदुबाहन सों श्रीति कोपकलह दुहूंनि दूरि भयो है॥ १४॥ झांकित झरोखें प्यारी झुकि झुकि रुकि रुकि समिक झबीनि देह दुतिसों दमिक दमिक ॥ ९॥ सारद सुधाकरकी फैली चहूं चांदनी है पास ले चकोरिन चकोरी सुधा चाखें सी ऐसे समें चार दासी संग लियें सारदा सी बिनेंं चली है प्यारी अंग अभिलाखें सी। कहि जगदीस आइ उपरके खंड देखि सुमनकी सेज सूनी सब सुख नाखें सी जोइ रही जिंक थिक आनन सहेलिनकों होइ रही खंजन सी आंखें बिन पांखें सीं॥ १०॥"

#### ऋतुवर्णनाद्रशः--

"नरिनकी कहा चली तरिन अताप तप दरिनमें दुके सिंह चिरिनके चेटेसे ऐसे समै राधिका गुविंद राजें कुंजनमें छूटत फुँहारे अग्र असमान मेटे से। खुसके सुनत राग खसके अतर लाग रसके कवित्त पढेंं जगदीस जेटे से अलिभुज मेटे जुही झालरिलपेटे, होत पंखन झपेटे देत श्रीखम चपेटे से॥ ११॥"

अमरुशतकानुवादारकानिचित्पद्यानि समूलमुद्रियन्ते—

रवं मुग्धाक्षि विनैव कञ्जलिकया धरसे मनोहारिणीं छक्ष्मीमित्रभिधायिनि प्रियतमे तद्दीटिकासंस्पृक्षि । शब्योपान्तनिविष्टसस्पृहसखीनेत्रोत्सवानन्दितो निर्यातः शनकैरलीकवचनोपन्यासमालीजनः ॥

सवै०-प्यारी तुम्हें बिन कंचुकी ही छिब आछी लगे कत अंग बंधेबो यों कहि प्यारेनें नीवी गही तब आपसमें चिताई अब जैबो। जांहि तो बाल कहै जिन जाहु, न जांहि तौ पीतम नैंन रिसेबो काहू कह्यो बिरी बांधिबो, काहू कह्यो मुहि सूवहि मोजन दैबो॥१२॥

कृतो दूरादेव स्थितमधुरमभ्युद्गमविधिः शिरस्याज्ञा न्यसा प्रतिवचनमुचैः प्रणमितम् । न दृष्टेः शैथिल्यं मिलन इति चेतो दहति मे निगूढान्तःकोपात्किठनहृद्ये संवृतिरियम् ॥ आवतमें दूरही सों हास सों मनोहर है चारिक चरन भरि साम्हें कियो आवनो कवि जगदीस में कह्यो सो आनि सीस धरि नीचें होइ ऊतरको देति उरझावनों । मिलिबेमें तेरी डीठि ढीली नांहि होत यहै करत है मेरे महा चित्तको तचावनो मनकों कठोरधारी एरी गोप कोपवारी सीखी कौंनसों है यह अंतर छिपावनो ॥ १३ ॥

एकसिन् शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतोरन्योन्यस्य हादि स्थितेप्यनुनये संरक्षतोगौँरवम् ।
दम्पत्योः शनकैरपाङ्गवलनान्मिश्रीभवचक्षुपोभंभो मानकिलः सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्रहः ॥
एकै सेजपर मुख मोर किर मौंन लीने
दोउनके मनमें महाई खेद छयो है
आपसमें दोज ही मनावन चहत तौहू
आपनी बडाई पालिवेमें मन ठयो है।
किव जगदीस कहै चिलकैं कटाच्छ घीरें
दंपतिहगनको मिलाव होइ गयो है
हासिह सहित ग्रीव गहि तदुबाहन सों
ग्रीति कोपकलह दुहूंनि दूरि भयो है ॥ १४ ॥



सो०-चत्वारो त्रजपाल,-तनयाः सुनयाः समभवन् । 'मण्डन-छोटेलाल,-वासुदेव-गोविन्द' इति ॥ १९॥

वजपालमहोदयस्य चुन्नीलालेखुपनामकस्य तनयाः। सुनयाः सुन्दर-नीतिशालिनः॥ १९॥

> मण्डनमहोद्योऽथ तेषामयमाद्यो यस्य वाणीकरवाद्योपमा स्रक्तिरुपभासते नवरसरलाकर-रावलचरित्र-जय— साहयशःप्रख्यो यस्य ग्रन्थचयो रोचते। नानानरपालबहुमानास्पद्मेष कृती श्रीमञ्जयसिंहप्रीतिदानायतनायते देवर्ष्यवटङ्कभद्दतेलङ्कानामङ्कगतः सोयमकलङ्कशरद्विधुरिव राजते॥ २०॥

तेषां तनयानां मध्ये मण्डनमहोदयः आद्यः प्रथमः । वाण्याः सरस्तत्याः करवाद्यं वीणा, तदुपमा । यस्य सूक्तिः अतिशयमधुरा महिता चेत्यर्थः । जयसाहयशः, (जयसाहसुजसप्रकाश) इति प्रख्यो मुख्यो यस्य । एतत्कृतानां प्रन्थानां नाम, विवरणं चाप्रे दास्यते । बुन्दीश—बाप्सिंदे—भारतसिंह—राव-ळमहोदय—एतत्प्रसृतीनां नानानरपाळानां बहुमानस्य भाजनम् । बहूनां राज्ञामाज्ञामधिगत्य अनेन प्रन्था विरचिताः । जयपुरधरणीन्दः श्रीजगित्सहः, तत्सुतः श्रीजयसिंहदेवः, एतयोः यशःप्रख्यापनार्थ-प्रतापसुतजन

सचिन्द्रका, जयसाहसुजसप्रकाश एतदादीनां ग्रन्थानां निर्माणं त्वावश्यक-मेव। यतो हीमो मण्डनमहोदयस्य प्रधानाश्रयावास्ताम्। एरं कृष्णसुजस-प्रकाश, जवानचरित्र, शिवनाथगुणसरिता, राठौरचरित्र, बापूचरित्र, सालि-मविजयविनोद, मङ्गलप्रकाश, भारतचरित्रप्रभृतयो ग्रन्था ग्रन्थानामादितः सूचितनामधेयानां भूमीशानां मनोविनोदाय रचिताः। एतेषां ग्रन्थानां विषयविवरणमग्रे ग्रदास्यते। श्रीमज्जयसिंहदेवस्य (जगसिंहतनयस्य) ग्रीतिदानस्य आयतनिमव आचरित, उपमानादाचारे क्यङ्। अङ्कगतः समी-पमागतः। सोयं मण्डनमहोद्यः, कलङ्करितः शरचन्द्र इव राजते, बहु-तरकीर्तिशालित्वात्॥ २०॥

सरससुरीतिसुनिबद्धस्तिसर्गपटून्
नित्यदा निसर्गजातमधुरमहोमयान्
आद्यकुलदेवताश्रयेण विश्वताख्यान्नीति—
दक्षतोदयेन दश्युणितगुणोचयान् ।
शेखावत-नाथावत-राठोडादिकीर्तिबहान्
बुन्दीमहाराजादितो मिलितमहोदयान्
वन्देहं महीन्द्रजयसिंहबहुमान्यकवीन्
सकलकवीन्द्रमौलिमण्डनमहोदयान् ॥ २१॥

स्किसर्गे स्कीनामुत्पादने पटून् । निसर्गजातं स्वाभाविकं यनमधुरं महः (तेजः) तन्मयान् । तथा च महापुरुपतेजःशालित्वेपि तेषु स्वाभाविकं माधुर्यमासीदिति स्चयते । आद्यं कुलदैवतं श्रीहयशीवः, सरस्वती च तयो-राश्रयेण विश्वतनामधेयान् । अत एव समये समये त इमे भगवतीं ध्यात्वा अभीष्टं साधयन्ति सा । बहुपु स्थानेषु परिचयो दत्तः । यथा रावलचित्रे— "इकदिन श्रीजगदंबको किय पूजन सुख पाय । अरज करी कर जोरिकं उर आनँदसों छाय ॥" । नीतिदक्षतायाः उदयेन, दशगुणितो गुणोचयो

गुणसमूहो येषां तान् । यथा ह्यतेषु वेदुष्यं कवित्वशक्तिश्वासीत् सा नीतिषाटवेन दशगुणिताऽभवदिसर्थः । एते हि जयपुरराज्यस्य विश्वस्तजनसाधनीयेषु
बहुषु राजरहस्येषु राजनैतिककार्येषु च प्रसिता अभूवन् , तदेतद्ये सूचिरष्यते । बुन्दीमहाराजप्रभृतितो मिलितः महान् उदयः (उत्कर्षः ) येभ्यस्तान् । बुन्दीनरेशेन, बाप्सिहिशन्दे अवध्यान्तनरपतिना, अन्यश्च भूपतिभिः प्रसक्षगजो रत्नमाल्यादि च भूयसी विभूतिर्दत्ता । श्रीमतो महीनद्रस्य जयसिंहस्य बहुमान्यान् राजकवीन् । सकलकवीन्द्राणां मौलेर्मण्डनभूतान् मण्डनमहोदयान् , मण्डनपदस्य तन्नेण तथार्थः । कवीन्द्राणां
मौलिभूतान्मण्डनमहोदयानिति वाऽर्थः । आदरार्थं बहुवचनमिति पूर्वमुक्तमेव ॥ २१ ॥

# सो ॰ – म्रानिम्रानिवसुहिमधाम,-मिते वत्सरे जयपतिः । श्रीजयसिंहो ग्राम,-मदित मुक्कन्दपुराभिधम् ॥ २२॥

हिमधामा चन्द्रः । १८७७ तमे विक्रमसंवत्सरे । जयपतिः जयपुरधरा-पतिः । श्रीमान् जयसिंहदेवो मुकुन्दपुराभिधं ग्रामम्, अदित अदात् । यो द्यवाविध एतद्वंशजानामधिकारेऽस्ति ॥ २२ ॥

# दो०-सक्तिसहितसामन्तगणसादरसमर्पितानि । तुङ्गतरङ्गमतङ्गजप्रभृतिधनान्युदितानि ॥ २३ ॥

स्किभिः सुहितः श्रीतो यः सामन्तगणस्तेन साद्रं समर्पितानि । तुङ्गा उन्नता ये तुरङ्गा मतङ्गजाश्च तत्प्रभृतीनि धनानि उदितानि जातानि । सामन्तद्त्तानि बहुनि धनान्यागतानीति भावः । सामोद्रभूमीशश्रीरावळ-वैरीसाळसिंहेन, ळदानाधिपति—माधवराजपुराधिकर्तृ-रावभरतसिंहेन, चौमू-भूमीशनाथावतकृष्णसिंहेन, अन्यान्यश्च जयपुरराज्यस्य अपिरसंख्यातैः सामन्तैर्मण्डनमहोद्याय स्वयशः प्रख्यातये भूयांसि धनानि दत्तानि । यदा हि टोंकराज्यनवानेन मीरखांनामकेन राजपुत्रप्रदेशस्य स्थाने स्थाने छुण्ठन-मारणमाक्रमणं चार्द्धं तदा हि मीरखानो माधवपुरसमीपे जयपुरराज्यस्य

भूयसीं भूमिमाचकाम । लावाराज्योपरि अभियानमक्रोत् । तलराभवाय श्रीजयपुरघरणीन्द्रेण जगिंसहदेवेन बहवः सामन्ताः प्रेषिता अभूवन् । तेषु लदानास्थानाधिपतेः रावमदनसिंहस्य पुत्रो भरतसिंहोपि प्रधानतया प्रहितोऽभूत्। स हि तं माधवपुरप्रान्तात्पराजित्य दूरं निर्वासयामास । स-हैव च माधवराजपुरानामकं जयपुरराजभुक्तं पत्तनं स्वाधिकारे चके। एत-त्पूर्वमेतत्पत्तनं कमध्वजक्षत्रियाणामधिकारे आसीत्। ते च तस्मिन्समये निवींया अभूवित्रिति मीरखानसाधिकारे कस्मिन्निप समये गच्छेदिदं पत्तन-मिति शङ्कया सोयं भरतसिंहो माधवराजपुराभिधं राज्यमात्मनोधिकारे चके । एतदसहमानाः कमध्वजक्षत्रियाः स्वकुळक्षयमविचारयन्तो मीरखा-नमेव शरणं ययुः । माधवराजपुराधिकारस्य लोभं दत्वा मीरखानं भारत-सिंहस्य प्रातिद्वन्द्वे माधवराजपुरोपर्याक्रमणाय आनिन्यरे । इतस्तु श्रीज-गिंसहमहाराजस्य कृपापात्रमयं महावीरो भारतसिंहो माधवराजपुरारक्षाय मीरखानेन सह सविक्रमं युयुधे । जयपुरेन्द्रस्याज्ञया बहवः सामन्ता भार-तसिंहस्य सहायका भूत्वा मीरखानस्य प्रतिपक्षे जग्मुः। महापराक्रमो भार-त्तिंहो भीरखानं पराजित्य निर्वासयामास, तद्गर्वगञ्जनाय च तस्य खियो बन्दीकृत्य निजदुर्गे आनिनाय। एतं महाविजयं मण्डनमहाकविः 'भारत-चरित्र' नामके कान्ये सुरुचिरं लिलेख। तिसान् युद्धे ये ये सामन्ता प्रामा-धीशाश्च भीरखानप्रातिपक्ष्ये जग्मुस्तेषां सर्वेषां प्रायो नामानि भारतचरित्रे लिखितानि । यथा-

''बेटा भोपतासिंहको छेकें संग जुवान । लावासों चिल आयकें टाडो भयो खुमान ॥ भुज फरकत हरखत हियें नरू वंसके साथ । तुरक प्रानके लैनकों आय धस्यो हरनाथ ॥ लियो कौनने आजलों जाके बलको अन्त । गांव झराणाको नरू धस्यो आय जसवन्त ॥ जानि लिये जाने सबै जंग जीतिके दाव । चौरूंको जीवन खडो दे मूंछनपर ताव ॥"

एवंविधानि परःश्वतानि सामन्तानां नामानि तत्रोपळभ्यन्ते। ततश्च ये ये सामन्ता युद्धे जग्मुस्ते सर्व एव मण्डनकविं स्वनामनिवेशाय सूचयांचकुः। यतो हि राजाञ्चया ते सर्वे सामन्ताः प्रहिता अभूवन् । युद्धे च विजयोऽ- भूदिति जयपुरेन्द्रस्य सविधे संमानप्राप्तये, इतिहासे यशःप्रख्यातये च सर्व एव मण्डनकविकृतभारतचरित्रकाव्ये स्वनामनिवेशार्थं कविमिमं पूज-यांचकुः । अत एव सामन्तकृतो भूयान् संमानो मण्डनमहोदयस्यासीदिति सर्वथा सुस्पष्टमेव । तदेतद्वारतचरित्रविवरणे पुनः स्पष्टं भवेत् ॥ २३॥

महिपतिमानितभद्दमणिमालामध्यगतो हि । मेरुरभूनमण्डनकविर्मतं यस्य मधुदोहि ॥ २४॥

महिपतिभिर्मानितानां भट्टमणीनां या माला, तस्या मध्यगतो मेरुरिव मण्डनकविरभूत्। यस्य मतं स्कामिति यावत्, मधुदोहि सुमधुरमासीत्। मालायां यदा मेरुरायाति तदा माला पूर्यते। एवं राजभिः संमानितेषु तैलङ्गभट्टमहोदयेषु मण्डनमहोदयश्वरमो वभूव। यद्यपि लक्ष्मणभट्टः पश्चा-दिप सुप्रतिष्ठितोभूत्तथापि मण्डनसद्दशो महाकविः कतिवारं प्राप्तगजसंमानो राजकीयरहस्यभुक्तः प्रभावशाली च नाग्ने बभूवेति स्च्यते॥ २४॥



हाकविर्मण्डनमहोदयः श्रीजगित्सहघरणीन्द्रस्य तत्तनयस्य श्रीस-वाईजयसिंहदेवस्य च (द्वितीयस्य) समये कवितां चकार । एप हि श्रीश्रीजगित्सहभूपालस्येव यशः प्रधानतया वर्णयित स्म । अनेन हि आत्मरचितेषु साहित्ययन्थेषु सर्वत्रोदाहरणस्थले श्रीजगित्स-

हनरेन्द्रस्य यश एव गीतम्। एतस्य कवेः समय एव श्रीमतो जयसिंहधर-णोन्द्रस्य जन्माऽभवत्। श्रीमति जगितसहदेवे लोकान्तरमुपयाते जयपुररा-ज्यस्य शासनसूत्रमितविश्रङ्खलमभूत्। तस्मिनसमयेऽन्तःपुराधिकृतो मोहन-नामा वर्षवर (नादर) एव सर्वसिन्निषि राजकार्ये प्रधानमभवत्। अस्य हि विरोधिदलेन सह गुप्ताभिसन्धिरभूत्। एष हि नरवरस्थानात् मानसिंह- नामानं कुमारमानीय जयपुरराजसिंहासने स्थापियतुमुद्यमं चके । स हि कुमारो राजहम्यें पु निवासितोप्यभवत् । परं जगिंदसह घरणीन्द्रस्य राठोडकु- खजाता प्रधानमहिषी तिममं प्रयासं परिज्ञाय व्यासफोजीरामस्य साहाय्येन चंदो—स्पानाङ्योरन्तः पुराधिकृतयोः (बडारण) मञ्जणया च रावलवैरी- सालसिंहमये कृत्वा तिददं पड्यञ्चं विफल्यामास । श्रीजगिर्तिह घरणीन्द्रस्य भाटीकृलजाऽपरा महिषी सगर्भाऽसीत् । निभृतं निभृतं तद्रक्षायाः प्रबन्धं कृत्वा राठोडकुलजा महाराज्ञी, उपरितो मोहनचकेऽनुमितिमेव ददौ । समये श्रीमतो जयसिंहमहाराजस्य जनमाभवत् । सर्वं विरोधिदलं रावलवैरीसालस्य हटतया नीतिकौशलेन च परास्तमभवत् । तदेतत्सर्वं काण्डं मण्डनकवेः समझेऽभवत् । आसीद्यं तिस्तिन्कञ्चित्संमिलितोपि । एष हि रावलवैरीसाल्लिसंहस्य मञ्जणादाताऽतिकृपाभाजनमासीत् । एष हि तदाज्ञ्या तदिभप्राख्यानुसारमेव सर्वमेतचिरत्रं निजरचितेषु राठोडचरित्र—रावलचरित्र—जय-साहसुजसप्रकाशनामकेषु वजभाषाग्रनथेषु प्रकाशयामास ।

मण्डनकविर्यथा प्रसिद्धः कविरासीदेवं राजनीतिकार्येष्विप सोयं महानि-पुणोभवत् । राजकीयाधिकारिष्वस्य सुमहान् संमानोभूत् । जयपुरराष्यस्य तस्मिन्समये प्रधानकर्णधारभूतो रावलश्रीवैरीसालसिंहोऽस्य कवेर्महान् गुण्याही सुबहुतरं च संमानयिताभवत् । मण्डनकवीन्द्रेणाप्येतस्य महोद-यस्य प्रशंसायां रावलचरित्रनामा प्रन्थो निर्मितः । एतदितिरिक्तं राठोरचरित्र-जयसाहसुजसप्रकाशादिप्रन्थेष्विप रावलमहोदयस्य शतमुखं प्रशंसा कृता ।

तत्सामयिका मञ्जिप्रवरव्यासफोजीराम-दीवानशिवनारायणप्रमृतयो ये राजकीया अधिकारिण आसँस्तैः साकमस्य भूयसी घनिष्ठताभूत् । स्थाने स्थाने तेपां प्रशंसोपलभ्यते । मण्डनमहोदयो निजजीवने राजकीयरहस्य-कार्येच्वेव संमिलितोऽभवत् । पश्चात् टोंकनवाबेतिप्राप्तिबिहदेन मीरखांनेन यदा हि जयपुरराजये उत्पात आरब्धोऽभूत्तस्मिन्समये रावलवैरीसालिसिहः श्रीजगित्सहनरेन्द्रादाज्ञां प्राप्य ब्रिटिशाधिकृतेन जनरलमैटकाफमहोदयेन सह एतत्संबन्धे मञ्चणां कर्त्तं दिल्लीमगमत् । श्रीमान्मण्डनकविरप्येतेन सहैव प्रहितोऽभवत् । तेन स्वचक्षुपा यत्प्रेक्षितं तदेव रावलचरित्रे सर्वं

भूदिति जयपुरेन्द्रस्य सविधे संमानप्राप्तये, इतिहासे यशःप्रख्यातये च सर्व एव मण्डनकविकृतभारतचरित्रकाव्ये स्वनामनिवेशार्थं कविमिमं पूज-यांचकुः । अत एव सामन्तकृतो भूयान् संमानो मण्डनमहोद्यस्यासीदिति सर्वथा सुस्पष्टमेव । तदेतद्वारतचरित्रविवरणे पुनः स्पष्टं भवेत् ॥ २३ ॥

महिपतिमानितभट्टमणिमालामध्यगतो हि । मेरुरभूनमण्डनकविर्मतं यस मधुदोहि ॥ २४ ॥

महिपतिभिर्मानितानां भट्टमणीनां या माला, तस्या मध्यगतो मेरुरिव मण्डनकविरभूत्। यस्य मतं स्कामिति यावत्, मधुदोहि सुमधुरमासीत्। मालायां यदा मेरुरायाति तदा माला पूर्यते। एवं राजभिः संमानितेषु तैलङ्गभट्टमहोदयेषु मण्डनमहोदयश्चरमो बभूव। यद्यपि लक्ष्मणभट्टः पश्चा-दिप सुप्रतिष्ठितोभूत्तथापि मण्डनसद्दशो महाकविः कृतिवारं प्राप्तगजसंमानो राजकीयरहस्यभुक्तः प्रभावशाली च नाग्ने बभूवेति स्च्यते॥ २४॥



हाकविमेण्डनमहोदयः श्रीजगत्सिहधरणीन्द्रस्य तत्तनयस्य श्रीस-वाईजयसिंहदेवस्य च (द्वितीयस्य) समये कवितां चकार । एप हि श्रीश्रीजगिंसहभूपालस्येव यशः प्रधानतया वर्णयति सा । अनेन हि आत्मरचितेषु साहित्ययन्थेषु सर्वत्रोदाहरणस्थले श्रीजगिंस-

हनरेन्द्रस्य यश एव गीतम्। एतस्य कवेः समय एव श्रीमतो जयसिंहधर-णीन्द्रस्य जन्माऽभवत्। श्रीमति जगित्सहदेवे लोकान्तरमुपयाते जयपुररा-ज्यस्य शासनसूत्रमितिविश्रङ्खलमभूत्। तस्मिनसमयेऽन्तःपुराधिकृतो मोहन-नामा वर्षवर (नादर) एव सर्वसिन्निषि राजकार्ये प्रधानमभवत्। अस्य हि विरोधिदलेन सह गुसाभिसन्धिरभूत्। एप हि नरवरस्थानात् मानसिंह- नामानं कुमारमानीय जयपुरराजसिंहासने स्थापियतुमुद्यमं चके । स हि कुमारो राजहम्यें पु निवासितोप्यभवत् । परं जगिंसिहधरणीन्द्रस्य राठोडकु-छजाता प्रधानमहिषी तिममं प्रयासं परिज्ञाय व्यासफीजीरामस्य साहाय्येन चंदो—रूपानाङ्योरन्तःपुराधिकृतयोः (बडारण) मञ्चणया च रावछवैरी-साछसिंहमञ्जे कृत्वा तिद्दं पद्यञ्चं विफल्ण्यामास । श्रीजगिंसिहधरणीन्द्रस्य भाटीकुलजाऽपरा महिषी सगर्भोऽसीत् । निभृतं निभृतं तद्दक्षायाः प्रबन्धं कृत्वा राठोडकुलजा महाराज्ञी, उपरितो मोहनचकेऽनुमितिमेव ददौ । समये श्रीमतो जयसिंहमहाराजस्य जन्माभवत् । सर्वं विरोधिदलं रावलवैरीसालस्य दृदतया नीतिकौशलेन च परास्तमभवत् । तदेतत्सर्वं काण्डं मण्डनकवेः समक्षेऽभवत् । आसीदयं तिसान्किञ्चत्संमिलितोपि । एष हि रावलवैरीसाल्सास्य मञ्चणादाताऽतिकृपाभाजनमासीत् । एष हि तदाज्ञ्या तदिभग्नास्यानुसारमेव सर्वमेतचरित्रं निजरचितेषु राठोडचरित्र—रावलचरित्र—जयस्यानुसारमेव सर्वमेतचरित्रं निजरचितेषु राठोडचरित्र—रावलचरित्र—जयस्यानुसारमेव सर्वमेतचरित्रं विजरचितेषु प्रकाशयामास ।

मण्डनकविर्यथा प्रसिद्धः कविरासीदेवं राजनीतिकार्येष्विप सोयं महानि-पुणोअवत् । राजकीयाधिकारिष्वस्य सुमहान् संमानोभूत् । जयपुरराज्यस्य तस्मिन्समये प्रधानकर्णधारभूतो रावलश्रीवैरीसालसिंहोऽस्य कवेर्महान् गुणप्राही सुबहुतरं च संमानयिताभवत् । मण्डनकवीन्द्रेणाप्येतस्य महोदं-यस्य प्रशंसायां रावलचरित्रनामा ग्रन्थो निर्मितः । एतदितिरिक्तं राठोरचरित्र-जयसाहसुजसप्रकाशादिश्रन्थेष्विप रावलमहोदयस्य शतमुखं प्रशंसा कृता ।

तत्सामयिका मिश्रिप्रवरव्यासफौजीराम-दीवानशिवनारायणप्रमृतयो ये राजकीया अधिकारिण आसँसौः साकमस्य भूयसी घनिष्ठताभूत् । स्थाने स्थाने तेषां प्रशंसोपलभ्यते । मण्डनमहोदयो निजजीवने राजकीयरहस्य-कार्येद्वेव संमिलितोऽभवत् । पश्चात् टोंकनवाबेतिप्राप्तविरुदेन मीरखांनेन यदा हि जयपुरराज्ये उत्पात आरब्धोऽभूत्तस्मिन्समये रावलवैरीसालसिंहः श्रीजगत्सिंहनरेन्द्रादाज्ञां प्राप्य ब्रिटिशाधिकृतेन जनरलमेटकाफमहोदयेव सह एतत्संबन्धे मञ्चणां कर्तुं दिल्लीमगमत् । श्रीमान्मण्डनकविरप्येतेन सहैव प्रहितोऽभवत् । तेन स्वचक्षुषा यस्प्रेक्षितं तदेव रावलचरित्रे सर्वे

तत्सम्बन्धि वृत्तं वर्णितम् । तेन हि राजनीतिकौशलस्य भूयांसि वृत्तानि तिसानप्रदर्शितानि । सर्वाणि च तानि यथार्थानि स्वचक्षुःप्रेक्षितान्यासन् । उक्तं हि तत्र मण्डनमहोदयेन—

"ये चरित्र आंखिनसों देखे, तब हियमें सुख छायो। श्रीप्रतापसुत जगतसिंहको यह प्रताप जस गायो॥"

एवमेव श्रीजयसिंहदेवस्य जन्मावसरेपि मोहननादरकृतं महत् पड्यश्नं श्रावर्तत । मण्डनकविस्तःसमयेपि सर्वस्मिन् रहस्येन्तभूत आसीत् । राजमहिच्या राठोडवंशजातया, रूपा-चन्दोनाम्न्योरन्तःपुरप्रवन्धकत्र्योंर्मुखेन यद्यद् वाचिकं प्रदाय राजप्रवन्धकर्तृणां रावलवेरीसालसिंहादीनां सिविधे विश्वस्तजनसंप्रधार्यं राजरहस्यं प्रकाशितं तत्सर्वमस्य कवेः समक्षमिवाभवत् । यतिद्धं राठोरचरित्रे स्पष्टीकृतं कविना । इदं कारणमेवावलम्ब्य, तस्मिन् पद्यश्चे ये ये रावलवेरीसालस्य विरोधिन आसंस्ते सर्वेपि मण्डनकवये द्रुद्धन्ति सा । अवकाशं प्राप्य इमं तिरस्कर्तुमिमे अन्विद्यन्ति सा । श्र्यते सोयं मण्डनकविः कस्मिन्नपि राजनीतिचके पातितो विरोधिनां हर्पजनकोऽभवत् । श्र्यते चायं लांबाग्रामस्थिते दुर्गे दृष्टिनिगडितः (नज़रकेद् ) कृतो-भूत् । परं यदा मण्डनकविपक्षीयस्य राजचक्रस्य बलं प्रस्तृतम्, वास्तवरहस्यं च प्रकाशितमभूत्तदायं ससत्कारसुन्मोच्य हित्सस्कन्धस्थितः सबहुमानं गृहं मेषितो राज्ञेति ।

एतस्य साक्षात्प्रमाणं त्पलभ्यमानेष्वस्य कवेर्प्रन्थेषु नोपलब्धं परं 'कृष्णत्रजविहार'नामको प्रन्थः कविना लांबादुर्गे एव राजहर्म्ये स्थितेन लिखित इति प्राप्यते । तद्ग्रन्थस्यान्ते लिखितं तेन—

''श्रीजयसिंहनरिंदको छांबागढ वलभार। काचमहरूमें प्रन्थने लिय मंगल अवतार॥''

मण्डनकवीन्द्रो बहुपु राजस्थानेषु संमानित आसीत्। जयपुरराज्यं त्वस्य अधानमाश्रयोऽभूत्। अत्र ह्यस्य वंजपरम्परातः प्रसिद्धः प्रतिष्ठा चासीत्। जयसिंहधरणीपुरन्दरेण संतुष्यास्म मुकुन्दपुराभिधो ग्रामः पुण्यार्थम् ( उदक ) समर्पितोऽभूत्। रावळवेरीसाळसिंहादयो राजकीयाधिकारिणोस्या- तिघनिष्ठाः कृपाकारिण आसन् । जयपुरराज्यस्य सर्वेषि सामन्ताः, क्वेरस्य तस्मिनसमये राजसविधे सुबहुकां प्रवृत्तिमालोक्य एनं पूजियत्वाऽनुकूलयकित स्म । यथा हि मीरखानयुद्धे सर्वेषि सामन्ताः कविमिमं संतोषयांचकुयेस्य वृत्तं बहुकाः पूर्वे लिखितमये च किञ्चिलेखिष्यते । एतदतिरिक्तमन्ये
बुन्दीदेशप्रभृतीनां राजानः कविमिमं ससंमानमाह्नयन्ति स्म । बुन्दीनरेशार्थे
कविनानेन बहुको प्रन्था विरचिताः । बुन्दीपतिस्तस्मिनसमये श्रीमान् रामसिंहभूपो बभूव । तद्र्थे 'रामजमचिन्द्रका'नामको प्रयो व्यलेखि । 'रससमुद्दो'पि बुन्दीनरेशार्थमेव विरचितोभवत् । एष राजापि श्रामादिभूसस्पदं भूयसीमस्मे समर्पयामास ।

अवध्यान्ते तसिन्समये वापृसिंहशिन्दे नामको राजासीत्। एव हि

सहाप्रतापी आसीत्। दलेलखानेन सह मीरांपुरस्य प्राङ्गणेऽस्य महद् युद्ध
सभूत्। विजयी सोयमात्मनः प्रतापं सुबहु प्रासारयत्। भारतेऽधिकारं

प्राप्तेगींराङ्गः साकमप्यस्य किञ्चित्प्रतीपताभूत्। अयमपि राजा कितराजिममं

सबहुमानमानाय्य बहुतरं सत्करोति सा। मण्डनमहोदयेनापि नरेन्द्रसास्य

यशोवणेनायां 'वाप्चरित्र' नामकमत्युत्तमं काव्यं व्यरित्र । एतस्य किततायाः कियानप्यादशोंऽप्रे प्रदास्यते । एवमयं किवेबंहुषु राज्येषु प्रख्यातः

प्राप्तसंमानश्चासीत् । बहवोऽस्य प्रन्थाः स्वयं मया नावलोकितास्तेष्विप

भूयांसो प्रन्था भूपतीनां प्रशंसायामेव लिखिताः सन्ति। यथा-सालिमविजयविनोद्-जवानचरित्र-शिवनाथगुगसरिता-आदयः । नाम्ना स्पष्टं

प्रतीयते, यदेते भूगतिविशेषस्य यशोवर्णन एव लिखिताः सन्तीति । ये

प्रम्था मया स्वयमवलोकितास्तेषां नामानि विवरणं च किञ्चित्रप्रे दास्यते ।

परमस्मिन्सन्देहः किञ्चिद्गपि नावितष्ठते-यन्मण्डनकविवरः स्वजीवने बहुषु

राजस्थानेषु राजिभः परमं संमानं प्रापितः । कितवारं च साक्षान्मतङ्गनः

सक्वभाधिरुद्धा गृहमायातः। यथा हि प्रसिद्धं कुले।

कविरयं यथा राजसु प्रसक्त आसी देवं राजवंशस्येतिहासे वंशपरम्पराप-रिज्ञाने चापि सुप्राढ आसीत् । यस्य यशोवर्णनमनेन कृतं तस्येव हि पूर्वे वंशवर्णनमारब्धम् । राज्ञामितिरिक्तं ये ये राजपूजिताः सन्तो महान्तश्र (सन्त, महन्त) आसन् तेषामपि वंशपरिज्ञानमस्याभवत् । अनेन हि 'मङ्गलप्रकाश' प्रन्थे गालवाश्रमाचार्याणां वंशपरम्परा वर्णिता ।

अस्य हस्तेन बहूनां राज्ञां राजकीयपुरुषाणां च प्रशंसात्मकानि काव्यानि लिखितानि । तस्मिन्समये कविमिमं महाराजप्रियं महानिपुणं चावलोक्य सर्वे-प्यात्मनो यशः प्रस्तये कविनानेन सह सद्भावमास्थापयन् । सुबहुप्रजितः सोयमपि तेषां यशोगीतीर्जगौ । सन्तुष्टः कविः किमतोऽधिकं कुर्यात् । अत एव बहवो प्रन्था अस्य प्रशंसापराः सन्ति । स्वच्पे चावसरे प्राप्ते प्रायः संवादीनि पद्यान्यपि परस्परं प्रन्थेषु समावेशितान्यभूवन् । परमस्य कविता मर्मस्पर्शिनी सुमधुरा चासीदत्र नासीत्संशयः। जयपुरीयैः साकं सुबहुधिन-ष्ठतयादस्य व्रजभाषायां कुत्रचित् कुत्रचित् राजपुत्रप्रान्तीयशब्दा अधिक-सुपलभ्यन्ते । यथा 'पठाए' स्थाने 'खिनाये' इति कुत्रचित्रृश्यते ।

अद्याविध विदिता अस्य इमे प्रन्थाः सन्ति—प्रतापसुतजसचन्द्रिका, जयसाहसुजसप्रकाश, राठोडचरित्र, रामजसचन्द्रिका, रावळचरित्र, भारत्वित्र, बाप्चरित्र, रसरलावली, स्ससमुद्र, कृष्णसुजसप्रकाश, नवरस्य स्त्राकर, श्रीकृष्णद्रजविहार, जवानचरित्र, पङ्ऋतुवर्णन, भगवद्रिक्तिविखास, सुलोचनाचरित्र, शिवनाथगुणसरिता, रामनीति, रामचरित्र, सालिमविजयविनोद, बालकाण्डरामायण, हनुमानपचीसी, मङ्गलप्रकाश, वल्लभाचार्यजीकी पृथ्वीपरिक्रमा, फुटकरकवित्त, इ्लाद्यः । एतेषु ये ये अन्था मयाऽवलोकितास्तेषां विवरणमधस्ताद्दीयते—

# भारतचरित्रम्

टोंकराज्यस्य नवाबो मीरखानो 'लावा' राज्योपर्याक्रमणमकरोत् । स हि जयपुरराज्यभुक्तां माधवपुरप्रान्तवर्तिनीं बहुतरां भूमिमप्यात्मनोऽधिकारे चक्रे । तदा हि जयपुरेन्द्रस्य श्रीजगत्सिहमहाराजस्याज्ञ्या लदानास्थानाधि-पते रावमदनसिंहस्य पुत्रो भारतिसहो लावाराज्यस्य सहायतार्थं निजसैन्य-मादायाऽभियानमकरोत् । एप वली मीरखानं पराजित्य माधवपुरसमीपा-कि:सारयामास । अस्यैव भारतिसिंहस्यासिन् काव्ये यशोवर्णनम् ।

पूर्वं माधवराजपुराभिधं पत्तनं कमध्वजश्वत्रियाणामधिकारे आसीचेषां परिवृहस्तस्मिन् समये मानसिंहाख्योऽभूत्। तत्रत्यराजपुत्राणामकर्मण्यतां निरीक्ष्य मीरखांनवाबस्याधिकारो भवेदिति शङ्कया श्रीजगिर्दिहमहाराजसा- नुमतिमुपलभ्य भारतिसंहस्तत्राधिकारमकरोत्। मानसिंहो राजन्यगौरवं विस्मृत्य त्वमेव मे सर्वस्वमित्युपस्तुवन् मीरखानस्य शरणं ययाचे। मण्ड- नुमहोदयेरेवं लिखितम्—

"मीज मही मनसूत्रे सत्रै तुम सील सँतोष हमें भरि बाथ हो। मा भगिनी वहू वेदिनमें तुम जोरसों राजत कीये सनाथ हो। मीरखां! पाछें अगें तुम दीखत, मान महिन्द्र कहै सुख साथ हो। नाथ जलन्धर बोलें नहीं, तुम बोलते मेरे जलन्धरनाथ हो॥" इलादि. नानाविधप्रलोभने पतितो मीरखानो भारतिसहिविजयस प्रणमकरोत्। स हि स्वबलिभीषिकाप्रदर्शकमेकं पत्रं माधवराजपुरापरावर्तनाय भारतिस् हाय प्राहिणोत्। अयमपि तहुत्तरे युद्धाय तमाजुदाव। तत्र घोरयुद्धे मीरखानं विजिला तहर्षदलनाय तसा स्त्रियो बन्दीकृत्य निजदुर्गे आनिनाय। यथा—

"मदनके बेटे तैने मार पठनेटे सबै

घरी ता समेंमें भई देह जिन जुरमें

मुख महताब औ गुलाबसम आब दिए

नैंन घोय सुरमें बह्यो है नीर उरमें।

हीरा पुखराज लाल मोतिनसों छांई रहें।

मंडन अनेकविध खातीं खान खुरमें

बात यह बांकी चहूं चक्कनमें छाय गई

ल्यायकें किलामें घरीं मीरखांकी हुरमें ""

ततोतिकुद्धः सर्वेबछपरिवारं नीत्वा मीरखानो साधवराजपुरमाचकाम । भारतोपि राजपुत्रसन्यान्यादाय सविक्रममनेन सह घोरं युयुधे । एति स सुमहद् युद्धभासीत् । श्रीजगित्तहस्याज्ञातो जयपुरराज्याधीना बहवः सामन्ता अस्मिन्युद्धे भारतसिंहसहायतायै सममिछन् । तस्मिन्समये प्रसि-द्धानां वीरक्षत्रियाणां बहुनां तु सण्डनकविनैव नामानि दत्तानि । परं यानि यानि सामन्तराज्यानि तस्मिन्युद्धे योगं दृदुस्तेषु केषांचन भारतचरित्रान्नामानि संगृह्यादर्शरूपेणाधसाद्दीयन्ते—लावा, अजमेरी, पचाला,
टीकलगांव, सिरोही, खिजूखा, कूंतल, हथेली, चांदावास, मादी, संकरपुर, मंडोर, लाखावास, परवण, मदनपुरा, चकवाडा, बासडी, चांवड्या,
झाक, वास, राताखेडा, गोऊदी, झराणा, चांदमा, चोरूं, झाडला, सेद्रा,
आनडौत, खेडा, कागा, रारा, पिणाची, पियलाज, भँखरोटा, डाभच,
कादेडा, लदाना, सिराणी, प्रभृतीनि।

नैतद्युद्धं सामान्यमासीत् । अष्टमासपर्यन्तं महावीरो भारतसिंहः सोत्साहं युयुधे । यथा ह्युक्तम्—

सोरठा—"आठ महीना जंग, किय इँहिं बिधि भारथवली। विनचोटिनकी सैन, सबै तेग है दलमली॥"

अस्मिन्कान्ये युद्धविषये ओजोळाञ्जिका साधीयसी निवद्धा मण्डनकवी न्द्रेण कविता। अरिपलायने प्रोक्तेषु पद्येषु कानिचिद्दीयन्ते—

''कोइनने जिनके रुखे न नख नैनसों

तिनकों मिल न अब पैन्हनकों तिनयां
सोती सुखसेजनप सदा अब भूखी भई
फिरत हैं देखतीं दुकाननमें बिनयां।
मंडन महीन्द्र राव मदनके भारथनें
कीनी हैं कितेकनकों हूर हुरकिनयां
दुःखनसों छाय घर जाय जाय दुनियांके
पिनयां भरन लागीं सबै तुरकिनयां॥ १॥
भारत तिहारी तिहतासी तरवार चलें
मीरखां नवाबज्की सेना भई वे गमें
यह सुनि छांडि चलीं बाम तिज धामनकों
पायनमें छाले परे भाजनके बेग में।
अंगनमें कामकी कलासीं, सुख चंद्रमासे,
कभूं न हि चूकीं रितिकेलिनके नेगमें

तिसिमं कंदरामं नलनमं नालनमं तोसों डिर डोलत नवाबनकी बेगमें ॥ २॥ तेजभरी तीखी तरवारनके ताव लिख दाव किर केते सबे सेनासों दल्यो गयो सुनिकें उमाह भरे वाह वाह ललकारे हारे हारे बचन उचारत हल्यो गयो । मंडन न जान्यो रघुवंसिनको भारी बल डारिकें हथ्यारनकों हियमें तल्यो गयो सदनके भारत प्रताप सब देकें तोकों सुखकों मलीन किर मीरखां चल्यो गयो ॥ ३॥"

अस्य अन्थस्य रचनाकालः १८७४ तमो विक्रमसंवत्सरः।

## रावलचरित्रम्

मीरखानेन पुनर्जयपुरराज्ये उत्पात आरब्धः। बहुपु दुर्गेषु प्रामेषु च तेनाधिकारो विहितः। जयपुरेन्द्रः श्रोजगिंसहमहाराजसस्मिन् समये योधपुरमयासीत्। स हि वृत्तमेतदाकण्यं जयपुरमागतो मीरखांनिर्वासनाय सर्वेषां सामन्तानां महतीं सभामकरोत्। तत्र रावळवेरीसाळांसंहं देहळीं गत्वा जनरळमेटकाफनाङ्गा ब्रिटिशाधिकृतेन सह साहाय्यं गृहीत्वाऽस्य निर्वासनाय प्राहिणोत्। देहल्यां जयसिंहपुरे सदळवळस रावळमहोदय-स्योपनिवेशोभवत्। तत्र राजपुत्रप्रदेशस्य निरीक्षणार्थं नियतेन मैटकाफनाङ्गा सर्वे संमच्य, नानाविधराजनीतिमर्माणि विविच्य तत्साहाय्यं प्राप्य पुनर्जय-सर्वे संमच्य, नानाविधराजनीतिमर्माणि विविच्य तत्साहाय्यं प्राप्य पुनर्जय-सर्वे संमच्य, नानाविधराजनीतिमर्माणि विविच्य तत्साहाय्यं प्राप्य पुनर्जय-सर्वे संमच्य, वालाविधराजनीतिमर्माणि विविच्य तत्साहाय्यं प्राप्य पुनर्जय-सर्वे संमच्य, नानाविधराजनीतिमर्माणि विविच्य तत्साहाय्यं प्राप्य पुनर्जय-सर्वे स्थानिवेशो रावळ, मण्डनमहोदयो महाराज-ततः परावृत्य हथरोहीयामे कृतोपनिवेशे रावळे, मण्डनमहोदयो महाराज-जगित्सहदेवस्य सविधे प्रतिदिनं वर्धमानं मोहननाजिरस्याधिकारं छोकाना-महिताचरणं चासूचयत्—

दी०-''पीछेसौं नादर बढ्यो गिह हरामकी गैल । जगतसिंहमहाराजसौं बादी दिन दिन खैल ॥ नादर मरद है कें देत दुख सिंहन कों
तोहीसों टरेगो तेरें बुद्धि बलवांन को
चाहत न तोकों ते भजेंगे भयभीत है कें
जोर लखि तेरी तिहतासी किरवान को।
कच्छ कुलतिलक जगतासिंह जूके घरें
तेरो ही बढ़ायो रंग बिंह है निसान को
ढाल रघुवंसकी बिसाल नृप बैरीसाल
रामने दियो है तोकों काम हिन्दुवान को॥"

आसीत्तस्मिन्समये महान् प्रतापो वर्षवरस्य । न कोऽपि तद्भिमुखं द्रष्टु-मप्यपारयत् । मण्डनेनोक्तम्—

''सकल राव, राजा सकल, सकल हिन्दुकुलसूर। नादरकों देखें खड़े, तजे मुखनके नूर॥ डारि दई सगरेनने कर कर सों करवाल। नादरकों जिय जानि लिय काल व्याल विकराल॥"

सोप्यनेन नीतिकुशलेन राज्यानिर्वासितः। इदं नीतिचक्रमस्मिन्यन्थे निसरतो वर्णितम्। अन्ते प्रोक्तम्—

"वचनको संगी जंग जालिम फिरंगी रंगी बढ़ो मटकलप बनाय लियो चेरो है नाजरसों मिलिकें विचार लियो राज लेबो ऐसो जनरैल ताहि बातन सों घेलो है। जगमें प्रसंस रघुवंसमें उजेरो कियो बिमुल महिन्द्रनके हिये उर झेरो हैं सांचो परतच्छ लच्छ कच्छ कछवाइन में बैरीसाल रावल प्रताप आज तेरो है ॥"

यसिन् समये महाराजः श्रीजयसिंहदेवो बाल्यावस्थायामासीत्तदार्वं वैरीसालसिंह एव राज्यपरिचालनमकरोत्। एतस्य दिनवर्या, प्रतापश्च मण्डनमहोदयेन सुरम्यं वर्णितः । परं सा विस्तृतेति राजसभासंनिवेशादिकः

पद्धरी—"नाथावत वैरीसाल छत्र । सब राजसभा सँग है पवित्र ॥ जब आइ गेहसों करत काम । भरजात तुरत दीवान आम ॥ हाजर जहँ दीखत सब दरोग। बकसी आवत निज लियें लोग ॥ नायब समेत बल फोजदार । दीखत हाजर गढमुलकवार ॥ सगरी पलटनके कुमेदान। पावत नित सब सनमान मान॥ सब देसनके आवत वकील । बैठत निज बैठक बिना ढील ॥ सब देसनकी लै खबर खीस। हाजर सगरे कुफिया नवीस॥ छत्तीस कारखाने उदार । सब खबर सुनावत औधदार ॥ जो करत अरज जिहिंरीति जोइ। लखि राजनीति कह देत सोइ॥ अकवार सुनावत खबरवार । सव हिन्दुहह्को राजसार ॥ पतसाह घरनकी कड़त बात । अँगरेज सदरकी विधि छखात ॥ छत्तीस कारखाने बहाछ । निस दिन बढिवेकी रचत चाछ ॥ गढ़ गांव सहर के सुनत न्याय। कहि देत रीति व्यवहार पाय॥ सुब सुनत परगनेके हवाल । कुफिया घर, रावल हिन्दुपाल ॥ सुनि लेत राजको सब हिसाब। बिन ताव, सांच पूछत जुवाब ॥ बक्सत सेवा ङिख सिरोपाव। मूंछन पै सांचे, तरलताव॥"इसादि

णुतस्य रचनाकालः १८७६ तमो विक्रमसंवत्सरः।

## राठोडचरित्रम्

जयपुरपुरन्दरस्य श्रीजगिंदिहधरणीन्द्रस्य राठोडकुळजाता पद्दमिहिषी, जादरचके कथं राज्यरक्षायां संमिलिताऽभवत्, भाटीकुळजाया राजमिहिष्या गर्भतो लोकान्तरमुपयाते जयपुरेन्द्रे कथमिव श्रीजयिसहिदेवस्य जन्माऽभ-वत्, बैरीसालप्रमृतिभिः कथं विरोधिचकमुन्मूल्य श्रीजयिसहिदेवस्य राज्यघो-पणा श्रेरिता परितः, इत्यादि सर्वं वृत्तं सुललितसुप्रसन्नया रीत्या वर्णितस् । रावलचरित्राद्विषयोस्य भूयः संवादी । अस्य रचनाकालः १८७६ विक्रम-संवरसरः ।

## जयसाहसुजसप्रकाशः

श्रीजगित्सहमहाराजो भाटीकुलोत्पन्ना राजमिहणी चोभावेव निम्बार्कसं-प्रदायाचार्थस्य श्रीसविश्वरक्षरणदेवस्य क्षिण्यावास्ताम् । तस्मिन्समये सलेमा-बाद्रसिंहासनस्थश्रीनिम्बार्कशरणदेवः संप्रदायाचार्य आसीत् । तस्य सविधे राजदम्पतिभ्यां कुमारार्थं प्रार्थना कृता । तेन गुरुं ध्यात्वा वरः प्रतः । श्रीमतो महाराजजयसिंहदेवस्य जन्माभवत् । एतस्य परिवर्तने निम्बार्क-शरणदेवेन समस्तभारतवर्षस्य चतुःसंप्रदायवैष्णवानां महामेलकस्याज्ञा दत्ता । अत एव जयपुरराज्यस्याज्ञ्या सुमहान् साधूनामेको मेलकः सममिळत् ।

> ''संबत अष्टादश सहित सतहत्तरको साल । पोस मास सुदि पूर्णिमा दिन मेला सुभकाल ॥ चार धाम, सबदेलमें जे साधुनके बृंद । संप्रदाय चारोंनके, देखहु आय अनंद ॥''

अतिमहदस्यायोजनमभूत्। कतिपयमासेभ्यः पूर्वत एवास्य संभारः सम-भ्रियत। चूर्ण-शर्करादीनां पर्वता एव राशीक्रियन्ते सा। घृत-तैलादीनां कुण्डा अभ्रियन्त। किं बहुना, साधुप्रिया मादकसामग्री अपि पूर्णरीत्या संचिताभूत्, यस्या हि सङ्गुकं मण्डनमहोद्यैर्वर्णनमेवमिक्रियत— हरिगीत—"भल्रभंगके भरि दिय खजाने, चडस गंज अफीम है।

> दस बीस मन जरदा तमाखू, त्याय धस्तव मुकीम है ॥ मँगवाय कारी मिरच, घर भरि गंज गांजेके किए। दस बीस छख मन महत इंधन ख्याय घन बन चिन दिए॥"

प्तस्य महामेलकस्य स्थानं आम्बेरनगरमार्गे द्वितीयजयसिंहदेवस्य यज्ञ-स्थलभूमेः पर्यन्तभागोऽभूत्।

''भग्वावति जयनगरके बिचमें राधाबाग । जहँ मेळाके करनको बाळ्यो हिय अनुराग ॥ राजसूय अरु अस्वमख जँह कीनो जयसाह । तहां फेर जयसाहको फैल्यो पुन्यप्रवाह ॥'' एतस्यापि भूयान् विषयो 'राठोरचरित्रेण' संवदते । अस्य रचनाकालः १८७८ तमो विक्रमसंवत्सरः ।

## मङ्गलप्रकाशः

श्रीमतः सवाईजगित्सहमहोदयस्य संमाननीयो गालवाश्रमाचार्यः श्रीसीतारामाचार्योस्य नायकः। पूर्वं गालवाश्रमस्य आचार्यपरम्पराया वर्ण-नम् । तदनन्तरं सीतारामाचार्यस्य विवाहोत्सवस्य रुचिरं वर्णनम् । राजम-हिस्या कृताया वरयात्रायाः (निकासी) मनोहरं वर्णनम् । गालवाश्रम-श्रोभावर्णनम् ।

बापूचरित्रम्

अवधयः नते तिस्मिन्काले बाप्सिंहिशन्दे (सिन्धे) नामकः प्रस्यातो राजासीत्, अस्मिन् यन्थे एतस्य यशोवर्णनम्। मीरांपुरक्षेत्रे दलेलखांनेन सह यदस्य युद्धमभवत्तस्यास्मिन्नतिप्रौढमोजः प्रचुरं च वर्णनम्। अस्य रचनाः वालः १८७१ तमो विक्रमाद्यः । एतस्य रचनायाङ्ग्नदोद्वयं दीयते मनोविनोदाय—

"मीरांपुर खेत जंग कीनो वीर बापू जहां, क्षिरप्रवाह प्रेत मिलिकें तिरत हैं डाइन गुसांइनके खात गन मेद गुद, भूत अवधूत मिलि भीरसों भिरत हैं। कारे भये धोरे जहां, धोरे भये लालरंग मंडन अपार छिव छिति पे घरत हैं गिरिजा पड़ानन गनेस औ गिरीस मिलि सिंह मोर मूंसा बैल ढूंडते फिरत हैं। शा तेग गहि मीरांपुर कीनो जंग जादिन तें ता दिनतें वैरीगन भूमि न रचा करें अबलों गनेस गन गिरिजा गिरीसजूकी जंग लिखनेकों दिन राति अरचा करें।

## जयसाहसुजसप्रकाशः

श्रीजगित्सहमहाराजो भाटीकुलोत्पन्ना राजमिहपी चोभावेव निम्बार्कसं-प्रदायाचार्यस्य श्रीसविश्वरक्षरणदेवस्य क्षिण्यावास्ताम् । तस्मिन्समये सलेमा-बादासिंहासनस्थश्रीनिम्बार्कशरणदेवः संप्रदायाचार्यं आसीत् । तस्य सिवधे राजदम्पतिभ्यां कुमारार्थं प्रार्थना कृता । तेन गुरुं ध्यात्वा वरः प्रतः । श्रीमतो महाराजजयसिंहदेवस्य जन्माभवत् । एतस्य परिवर्तने निम्बार्क-शरणदेवेन समस्तभारतवर्षस्य चतुःसंप्रदायवैष्णवानां महामेलकस्याज्ञा दत्ता । अत एव जयपुरराज्यस्याज्ञ्या सुमहान् साधूनामेको मेलकः सममिलत् ।

> ''संबत अष्टादश सहित सतहत्तरको साल । पोस मास सुदि पूर्णिमा दिन मेला सुभकाल । चार धाम, सबदेलमें जे साधुनके बृंद । संप्रदाय चारोंनके, देखहु आय अनंद ॥''

अतिमहदस्यायोजनमभूत्। कतिपयमासेभ्यः पूर्वत एवास्य संभारः सम-भियत । चूर्ण-शर्करादीनां पर्वता एव राशीक्रियन्ते सा। घृत-तेलादीनां कुण्डा अभियन्त । किं बहुना, साधुप्रिया मादकसामग्री अपि पूर्णरीत्या संचिताभूत्, यस्या हि सकुतुकं मण्डनमहोद्यैर्वर्णनमेवमिक्रयत— हरिगीत—''भल्डभंगके भरि दिय खजाने, चडस गंज अफीम है।

दस बीस मन जरदा तमाखू, ल्याय धस्रव सुकीम है।।
मँगवाय कारी मिरच, घर भरि गंज गांजेके किए।
दस बीस रुख मन महत इंधन ख्याय घन बन चिन दिए॥"

एतस्य महामेलकस्य स्थानं आम्बेरनगरमार्गे द्वितीयजयसिंहदेवस्य यज्ञ-स्थलभूमेः पर्यन्तभागोऽभूत्।

''भग्वावति जयनगरके बिचमें राधाबाग । जहाँ मेळाके करनको बाख्यो हिय अनुराग ॥ राजसूय अरु अस्वमख जह कीनो जयसाह । तहां फेर जयसाहको फैल्यो पुन्यप्रवाह ॥'' एतस्यापि भूयान् विषयो 'राठोरचरित्रेण' संवदते । अस्य रचनाकालः १८७८ तमो विक्रमसंवत्सरः ।

## मङ्गलप्रकाशः

श्रीसतः सवाईजगित्सहमहोदयस्य संमाननीयो गालवाश्रमाचार्यः श्रीसीतारामाचार्योस्य नायकः। पूर्वं गालवाश्रमस्य आचार्यपरम्पराया वर्ण-नम्। तदनन्तरं सीतारामाचार्यस्य विवाहोत्सवस्य रुचिरं वर्णनम्। राजम-हिच्या कृताया वरयात्रायाः (निकासी) मनोहरं वर्णनम्। गालवाश्रम-शोभावर्णनम्।

## बापूचरित्रम्

अवध्यान्ते तिसानकाले बाप्सिंहशिन्दे (सिन्धे) नामकः प्रख्यातो राजासीत्, अस्मिन् प्रन्थे एतस्य यशोवर्णनम्। मीरांपुरक्षेत्रे दलेख्खांनेन सह यदस्य युद्धमभवत्तस्यासिन्नतिप्रौढमोजः प्रचुरं च वर्णनम्। अस्य रचनाः यदस्य युद्धमभवत्तस्यासिन्नतिप्रौढमोजः प्रचुरं च वर्णनम्। अस्य रचनाः व्यवस्य १८७१ तमो विक्रमान्दः। एतस्य रचनायाञ्चन्दोद्वयं दीयते मनोविनोदाय—

"मीरांपुर खेत जंग कीनो बीर बापू जहां, रुधिरप्रवाह प्रेत मिलिकें तिरत हैं डाइन गुसांइनके खात गन मेद गूद, भूत अवधूत मिलि भीरसों भिरत हैं। कारे भये धोरे जहां, धोरे भये लालरंग मंडन अपार छिव छिति पै घिरत हैं गिरिजा षड़ानन गनेस औ गिरीस मिलि सिंह मोर मूंसा बैल ढूंडते फिरत हैं ॥ १ ॥ तेग गहि मीरांपुर कीनो जंग जादिन तें ता दिनतें वैरीगन भूमि न रचा करें अबलों गनेस गन गिरिजा गिरीसजूकी जंग लखिबेकों दिन राति अरचा करें ।

लाल लखि भूमि देवनारी अबलों वे भाय भम्बरमें छाइवे को नांहि फरचा करें अब लों महीन्द्र बापू रावरे अरिन्दनकी हरके गरेमें मुडमाल चरचा करें॥ २॥

## कृष्णसुजसप्रकादाः

चौमूधरापतेर्नाथावतकुलभूषणस्य कृष्णसिंहवर्मणोस्मिन् यशोवर्णनम् । एष हि श्रीजयसिंहमहाराजस्य समये प्रधानतया सेनापतिरभूत् । अस्मिन्नस्य दिनचर्यादीनां मनोहरं वर्णनम् । अस्य विषयो रावलचरित्रेण भूयः संवदते ।

## रामजसचन्द्रिका

जुन्दीनरपतेः श्रीरामसिंहभूपालस्य यशोवर्णनात्मकिमदं काव्यस्। अस्मिन् पूर्वं हाडावंशपरम्परावर्णनम्, तेपामितिहासिकं यशःप्रख्यापनम्, ततो विष्णुसिंहगृहे राममहीनद्रस्य जन्म, तस्य जोधपुरराजधान्यां विवाहः, सैन्य-हर्म्य-गज-तुरगादीनां वर्णनम् । अस्याप्योजःप्रचुरा वर्णनपद्धतिः । यथा राज्ञः खद्भवर्णनम्—

"जीन करि ताही छिन सिंघपै भवानी रानी जोगनिजमात भूत प्रेत संग छै चड़ै देवनकी बालनको जाल ख्याल देखनकों बैठिके विमाननपै केलि करतो बढ़ै। छांडै कहलासको बिलास हर हारहेत मंडन बखान गुन गान गढिके पढ़ै ताती तेज ताखी तिहतासी रामराव जबे तेजभरी तेरी तरवार स्थानतें कड़ै॥ १॥"

#### नवरसरताकर:

बुन्दीनरेशस्य रामसिंहभूपालस्याज्ञया नवरसानां तद्विभावानुभावादीनां च लक्षणोदाहरणैः समेतः सोयं प्रन्थो विस्तृतोस्ति । अन्तिमपद्यानुपलम्भा-द्रचनाकालो न विदितः ।

### रससमुद्रः

नवरसानां तद्विभावानुभावादीनां च सर्वेषां छक्षणोदाहरणैरुपबृहितः सोयं प्रन्थः शाहपुराधिपतेराज्ञया निर्मितः । अस्मिन् यान्युदाहरणपद्याति दत्तानि तानि सर्वाण्येव प्रायः प्रौढतमलेखनीप्रसूतानि । कविकलानिधि-श्रीकृष्णभट्ट-श्रीमद्वारकानाथ-(भारती)-जगदीश-प्रभृतीनामपि काव्यानि स्थाने स्थाने दत्तानि । अत्र हि पूर्वं मनोहरपुरशाहपुराधिपतीनां शेखाव-तभूपतीनां वंशवर्णनम् । यत्र हि बहूनां राज्ञामैतिहासिकं वर्णनमतिप्रौढम् । यथा रावरायचन्दस्य—

"दि छीपति पातसाह जूके कहैं बंगसमें आई पातसाही चिढ़ छाइकें सबै मही मच्यो रनरंग जंग जालिम पठानन सों तुबक तमंचे बान बाहें दुहूं ओर ही। भयो कतळान सुलतान खांन रांननको देखतें जिहांन बात मंडननें सो कहीं सेर सम रायचंद जूकी समसेर जहां हाथीचढे चीनियांके सीस चलिकें बही॥ १॥"

## हनुमन्तिसंहस्य यथा---

"राव हनुमन्तिसंह प्रबल प्रतापताप पावकको बाप बन्यो बैरिन लरालरी आठों जाम धाम धाम तीर तरवार तोब सुबक तमंचनकी राखत जराजरी । मंडन उदंड ब्रहमंडमें घुमंडि नित सब सुख लेत देत हरकों हरा हरी बिमुखकों दंड नित दैन खंड खंडन में मारतंड मंडलसों राखत अराअरी ॥ २ ॥"

उदाहरणपथानि तु मण्डनकवेः कविताद्र्शेषु परस्ताद्वकोकनीयानि ॥

लाल लिख भूमि देवनारी अबलों वे भाय भम्बरमें छाइवे को नांहि फरचा करें अब लों महीन्द्र बापू रावरे भारेन्दनकी हरके गरेमें मुंडमाल चरचा करें॥ २॥

### **कृष्णसुजसप्रका**दाः

चौमूधरापतेर्नाथावतकुळभूषणस्य कृष्णिसिंहवर्मणोस्मिन् यशोवर्णनम् । एष हि श्रीजयसिंहमहाराजस्य समये प्रधानतया सेनापितरभूत् । अस्मिन्नस्य दिनचर्यादीनां मनोहरं वर्णनम् । अस्य विषयो रावलचरित्रेण भूयः संवदते ।

## रामजसचिन्द्रका

बुन्दीनरपतेः श्रीरामसिंहभूपालस्य यशोवर्णनात्मकमिदं काव्यस् । अस्मिन् पूर्वं हाडावंशपरम्परावर्णनम्, तेषामैतिहासिकं यशःप्रख्यापनम्, ततो विष्णुसिंहगृहे राममहीन्द्रस्य जन्म, तस्य जोधपुरराजधान्यां विवाहः, सैन्य-हर्म्य-गज-तुरगादीनां वर्णनम् । अस्याप्योजःप्रचुरा वर्णनपद्धतिः । यथा राज्ञः खद्भवर्णनम्—

"जीन करि ताही छिन सिंघपै भवानी रानी जोगनिजमात भूत प्रेत संग लै चढ़ें देवनकी बालनको जाल ख्याल देखनकों बैठिकें विमाननपै केलि करतो बढ़े। छांडे कहलासको बिलास हर हारहेत मंडन बखान गुन गान गढिकें पढ़ें ताती तेज ताखी तहितासी रामराव जबें तेजभरी तेरी तरवार स्थानतें कड़े ॥ १ ॥"

#### नवरसरलाकर:

बुन्दीनरेशस्य रामसिंहभूपालस्याज्ञया नवरसानां तद्विभावानुभावादीनां च लक्षणोदाहरणैः समेतः सोयं प्रन्थो विस्तृतोस्ति । अन्तिमपत्रानुपलम्भा-द्रचनाकालो न विदितः ।

### रससमुद्रः

नवरसानां तद्विभावानुभावादीनां च सर्वेषां छक्षणोदाहरणैरुपबृहितः सोयं प्रन्थः शाहपुराधिपतेराज्ञया निर्मितः। अस्मिन् यान्युदाहरणपद्यानि दत्तानि तानि सर्वाण्येव प्रायः प्रौढतमलेखनीप्रस्तानि। कविकलानिधि-श्रीकृष्णभट्ट-श्रीमद्वारकानाथ-(भारती)-जगदीश-प्रभृतीनामपि काव्यानि स्थाने स्थाने दत्तानि। अत्र हि पूर्वं मनोहरपुरशाहपुराधिपतीनां शेखाव-तभूपतीनां वंशवर्णनम्। यत्र हि बहूनां राज्ञामैतिहासिकं वर्णनमतिप्रौढम्। यथा रावरायचन्दस्य—

"दि छीपति पातसाह जूके कहैं बंगसमें आई पातसाही चिंद छाइकें सबै मही मच्यो रनरंग जंग जालिम पठानन सों तुबक तमंचे बान बाहें दुहूं ओर ही। भयो कतळान सुलतान खांन रांननको देखतें जिहांन बात मंडननें सो कही सेर सम रायचंद जूकी समसेर जहां हाथीचढे चीनियांके सीस चिलकें बही॥ १॥"

## हनुमन्तासिंहस्य यथा---

"राव हनुमन्तसिंह प्रबल प्रतापताप पावकको बाप बन्यो बैरिन लरालरी आठों जाम धाम धाम तीर तरवार तोब तुबक तमंचनकी राखत जराजरी । मंडन उदंड ब्रहमंडमें धुमंडि नित सब सुख लेत देत हरकों हरा हरी बिमुखकों दंड नित दैन खंड खंडन में मारतंड मंडलसों राखत अराभरी ॥ २ ॥"

उदाहरणपृथानि तु मण्डनकवेः कविताद्रशेंषु परस्ताद्वलोकनीयानि ॥

## श्रीकृष्णव्रजविहारः

भत्र हि श्रीकृष्णस्य व्रजविहारलीलायाः सुमधुरं वर्णनम् । अस्य रचना-कालः १८८७ संवत् ।

## सुलोचनाचरित्रम्

रामायणकथान्तर्मेवनादपह्याः सुलोचनायाः सतीत्ववर्णनपरिमदं काव्यम् । अत्र मेघनादवधोत्तरं तत्पह्नया विलापादिकमितिकरणसुपवर्णितम् । एभ्योऽतिरिक्तानां कविमण्डनकृतानां प्रन्थानां विषयो भूयसां नाम्ना परिज्ञातव्यः । अनेन कविना जयपुरराज्यविषयेपि भूयांसि पुस्तकानि प्रणी-तानि परं न साम्प्रतं तान्युपलब्धानि । एवंविधग्रन्थलोपकारणं त्वनुपद्मेव प्रकटं भवेत् । हन्तः! बलीयसी नियतिः । समालोचितेषु पुस्तकेषु बहूनि किल साम्प्रतमेव बुन्दीनगरादुपलब्धानि, यानि हि वंशीमहाशयेन सुद्राणां कृते न्यासीकृतान्यासन् । अपराण्यपि एतत्पंक्तीनां लेखकः पितृव्यस्य श्रीइया-मलालमहोदयस्यानुप्रहादेव प्राप्तवानिति तदुपकारं हिद सुबहु मानयति ।

मण्डनकवीन्द्रस्य कवितायाः कतिपयान्युदाहरणानि स्वतः प्रसङ्गवशात्पा-ठकेरवलोकितान्येव । एतदितराण्यपि पाठकानां मनोविनोदार्थमधस्तात्प्र-दर्श्यन्ते । तत्र—

## ऋतुवर्णनाद्दीः—

"कारी पीरी घौरी घौरी घूमरी घुरेटी घटा छटनिते छाइ छाइ रंग बरसायो है भोग भो सँजोगिनि वियोगिनको रोग भयो मोर मिलि कोइल कुलाइल मचायो है। मंडन नवीननके नेहके बधायवेकों काम छितिकंत ताको आयवो छखायो है श्रीषम बसंत बीतें बनको सुहाग सब अंबनको छोडिकें कदम्बनपै आयो है॥ १॥ सहित समीरसीर बरसत तुसार धार गोपगन जात नांहि लैन वन गैया कों पाला जमुनाको जम्यो कपें ब्रजबाला सबै मंडन लगावें उर छांडत न छैयाकों। बिना जल धस्त्रो दिध सबकें बिलोये बिना कैसे हू न चलत चलात बहु रैयाकों रसबस गोपिनके होय फिरे कुंजनमें देखहु री सीत लगे कछु न कन्हेयाकों॥ २॥"

शृङ्गार:-"नीवी छरा छोरनतें कमिर कसी है तहां
ं कंचुकी सरस सारी झिलम कहाती है
नैन बान भृकुटी कमान तान लीनी असि
अलक नवीन कीनी कोरे छिब छाई है।
मंडन तुरंग भार भीर तहं भारी भई
किकिनि सुनाद हाक हिवे सरसाती है
प्यारेके मिलाप मिस मेरे जान प्यारी आज
नृपति अनंग जंग जीतिवेकों जाती है ॥ ३ ॥"

देवविषयको रतिभावः-

"गनिका तिरी न कैथों तिस्रो न हि अजामेले कैथों गजराज नाहिं तिस्रो पन पाजाकी तिस्रो निहं कैथों नीच नीचनतें नीच गुह गौतमकी नारी तिरी नांहि गहि ताजाकी । मंडन तिरे न केते पापी जिन नामहीतें विधिनें बसानी बात बेदनमें बाजाकी पुरे जमराज मो गरीब को सते है तो दुहाई है दुहाई तोहि राम महाराजाकी ॥ ४ ॥ आवत या भवसागरके बिच, कूर कलंकी कुरूप कहावत बाथ मेरें तनसाथ लग्यो दुख रात प्रभात भयें सरसावत ।

## श्रीकृष्णव्रजविहारः

भत्र हि श्रीकृष्णस्य व्रजविहारली लायाः सुमधुरं वर्णनम् । अस्य रचना-कालः १८८७ संवत् ।

## सुलोचनाचरित्रम्

रामायणकथान्तर्मेघनादपह्याः सुलोचनायाः सतीत्ववर्णनपरिमदं काव्यम् । अत्र मेघनादवधोत्तरं तत्पह्नया विलापादिकमितकरणसुपवर्णितम् । एभ्योऽतिरिक्तानां कविमण्डनकृतानां ग्रन्थानां विषयो भ्रयसां नाम्ना परिज्ञातव्यः । अनेन कविना जयपुरराज्यविषयेपि भ्र्यांसि पुस्तकानि प्रणी-तानि परं न साम्प्रतं तान्युपलब्धानि । एवंविधग्रन्थलोपकारणं त्वनुपदमेव प्रकटं भवेत् । हन्तः! बलीयसी नियतिः । समालोचितेषु पुस्तकेषु बहूनि किल साम्प्रतमेव बुन्दीनगरादुपलब्धानि, यानि हि वंशीमहाशयेन सुद्राणां कृते न्यासीकृतान्यासन् । अपराण्यपि एतत्पंक्तीनां लेखकः पितृब्यस्य श्रीइया-मलालमहोदयस्यानुग्रहादेव प्राप्तवानिति तदुपकारं हृदि सुबहु मानयति ।

मण्डनकवीन्द्रस्य कवितायाः कतिपयान्युदाहरणानि स्वतः प्रसङ्गवशात्पा-ठकेरवलोकितान्येव । एतदितराण्यपि पाठकानां मनोविनोदार्थमधस्तात्प्र-दर्श्यन्ते । तत्र—

### ऋतुवर्णनाद्दीः---

"कारी पीरी धौरी धौरी धूमरी धुरेटी घटा छटनिते छाइ छाइ रंग बरसायो है भोग भो सँजोगिनि वियोगिनको रोग भयो मोर मिलि कोइल कुलाइल मचायो है। मंडन नवीननके नेहके बधायवेकों काम छितिकंत ताको आयबो छखायो है श्रीपम बसंत बीतें बनको सुहाग सब अंबनको छोडिकं कदम्बनपै आयो है॥ १॥ सहित समीरसीर बरसत तुसार धार गोपगन जात नांहि छैन वन गैया कों पाला जमुनाको जम्यो कपें ब्रजवाला सबै मंडन लगावें उर छांडत न छैयाकों। बिना जल धस्तो दिध सबकें बिलोये विना कैसे हू न चलत चलात बहु रैयाकों रसबस गोपिनके होय फिरे कुंजनमें देखहु री सीत लगे कछु न कन्हैयाकों॥ २॥"

शुक्तार:-"नीवी छरा छोरनतें कमिर कसी है तहां कंचुकी सरस सारी झिलम कहाती है नैन बान शृक्षटी कमान तान लीनी असि अलक नवीन कीनी कोरि छबि छाई है। मंडन तुरंग भेंर भीर तहं भारी भईं किंकिनि सुनाद हाक हिये सरसाती है प्यारेके मिलाप मिस मेरे जान प्यारी आज नृपति अनंग जंग जीतिबेकों जाती है॥ ३॥"

देवविषयको रतिभावः-

"गनिका तिरी न कैधों तिस्रो न हि अजामेरुं कैधों गजराज नाहिं तिस्रो पन पाजाकी तिस्रो निहं कैधों नीच नीचनतें नीच गुह गौतमकी नारी तिरी नाहि गहि ताजाकी । मंडन तिरे न केते पापी जिन नामहीतें विधिनें बसानी बात बेदनमें बाजाकी परे जमराज मो गरीब को सते है तो दुहाई है दुहाई तोहि राम महाराजाकी ॥ ४ ॥ आवत या भवसागरके बिच, कूर कलंकी कुरूप कहावत बाथ मेरें तनसाथ लग्यो दुख रात प्रभात भयें सरसावत । मंडन भूलि गये तुम राम क्यों ? वेद पुरान कथा गुन गावत

मोसो गरीब निवाजत नाहिं तो काहे गरीबनिवाज कहावत ॥५॥

रूपको उजागर उदार गुन सागर

मनोजहूतें आगर निकेत सुख साजको

अति अरबीछो गुनगन गरबीछो छैल

छिबन छबीछो चित छिलेबेके काजको ।

जमुनाके तीर मंजु मुरली बजाय नेकु

हारक अनेक बजबालनकी लाजको

भावनको भौना कर करको खिलौना आज

टैंगा भस्रो राजत दुटोना बजराजको ॥ ६ ॥''

### राजवर्णनम्

"रामरघुवीर गुनगनके गँभीर घीर तिनकी चलन सुनि पीर पर ठेलिबी कोविद कविंद गुनगाननकी रीझन पै मोती मनि मानिक महीकी रेल पेलिबो। मंडन महीको बाला बालापन ही तें सुन्यो रिषि दुजदेवतें असीस सीस झेलिबो खुनवारे खलनके खेतनकों खूंदि खूंदि सीख्यो खुव खग्गनतें ख्यालनको खेलिबो ॥ ७ ॥ राजाराम रावनके प्रानहर बान दीने सीसनकों घेरि भुज बीसन बखान हैं सेळनमें बान तरवारनमें बान त्यों त्रिस्छनमें बान सस्र अस्रन पिछान हैं। छंकामधि बांन खास खाइनमें बान मेरु मंदिरमें बांन नभ मूमि गुन गान हैं बागनमें बांन औ बगीचिनमें बांन, बन वननमें बांन, बांन बांननमें बांन हैं॥

दारिद दुरद तेरे दरद दबायो जग मोह कों सतायो तातें तोहि जरवाइहों नेंक न डरोंगो मन मानोही करोंगो तेरो, जाय मति, पारावार पार धरवाइहों। मंडन जगतसिंह नृपपै चलत क्यों न हुकुम भये तें ताको, तोहि मरवाइ हों दौलत द्पेट दान जलकी चपेटन तें छोडों नहिं तेरे दूक दूक करवाइ हों ॥ ९ ॥ दानके प्रवाह जलहीकी डगवेरी डारि हीराहार मोती सेल भालनि बनाई है कंचनके ढेर ताकी देरन अंधेरी धरि हयनमें लगवाइ मारिबें अवाई है। मंडन कहत मेरे संग तू रहै हो यातें तोसों कहि देत जगतेसकी चढाई है अब न रहैगो दुख कौनतें कहैगो भजि, दारिद दुरद दौरि तेरी मौति आई है॥ १०॥ सोते सपनामें गुन गाये नहीं एकौ छिन ते वे गुनगान तेरे रात दिन गाये हैं काढते जुबाननते भलो नहिं एकौ बोल ते वे आइ सीस तेरे चरन लगाये हैं। मंडन जगतसिंह राजा तो रिझाये कब अब तुव नामही की नौबति बजाये हैं अजर अमर हूवे नजर न आये अरि तेवे जर लेकें तेरी नजरकों आये हैं॥ ११॥

### गजवर्णनाद्दीः—

''घंटनके घोर घननाहट घने ते बने घनकी घटाके सम घाट हैं सहलसे क० नि० ४० गहर गराज सुनि सुनिकं गनीमनके
सहर सहर सूने होत हैं कहलसे।
मंडन मतंग ऐसे राजें जयसाह तेरे
डील दिकपीलनतें दीखत पहलसे
कीने जिन आननपे रंग पचरंगनके
अंगनके ऊंचे अमरावतीमहलसे॥ १२॥
कुलके कलस खलभलके खुलेतें खूनी
झलके सिंगार हीरामोतिनके गलके।
फलके सरूप जानि पलके सुचंद रवि
जलके सुथल होत जल होत थलके
अतल वितल तलातलतें पताल मिलि
धूजत रसातल महातल पहलके
दलके सिंगार छलबलके अपार ऐसे
भूप जयसाह देत गयनके हलके॥ ३३॥"

अश्ववर्णनाद्दीः---

"वकसत ऐसे जयसिंह महिपाल तुरी
जात कहे कापै जिन गुनविसतार भार
चंचल है अंचल धुजासों चंचलानह सों
जिनकी चलाकी लखी पौन मनह सों पार।
जगमग जोतिन की जीननसों जागि रहे
मंडन कहत गुथी लालें याल बार बार
हमहूं कढे हैं रतनाकरमंझार ही तें
मानों यों बतावनकों राखें गैरें मोतीहार॥ १४॥
जिनके सुरंग अंग चंचलता नंच्यो करें
अंच्यो करें चपल गुमान चपलानके
पहुंचत पौन हू न, पंछीहू करत गौन,
कौनधों बतेंथे गौन जिनकी समानके।

येसे वाजिराज महाराज जगतेस तेरे
मंडन कहत राजें दानिन विधानके
भूमिको भरम दूरि करें भूरि दौरनसों
दीजिये अंधेरी यातें आगें अंखियांनके ॥ १५॥
जय जगतेस नृप देखें हम तेरे तुरी
मोलमें अमोल मतमाते चुकतीनके
मेवन महेलवारे हेम हीर हेलदारे
हारन हमेलवारे झूल झकतीनके।
मंडन कहत केती बेरन उदोत भरे
कीने में बखान तक होत तुक तीनके
चौथहें चरन हों तो अच्छर भरन कहाँ
ये तो कि जात बि पार जुकतीनके॥ १६॥"

भिर्मान भट्ट स्मणः (द्वितीयः)।

भिर्मान भट्ट स्मणः (द्वितीयः)।

भिर्मान भट्ट स्मणः (द्वितीयः)।

मण्डनमहोदयादजायत सुजातगुणः
स्न-भेट्टलक्ष्मणः प्रकर्षलवलक्ष्मवान्
यस्य समयाविध महत्त्वमानमाविद्धत्पूजाविधिरासीत्सर्वसामन्तोपलक्ष्यवान् ।
यो वै प्रज्ञाचक्षुरिप विस्माययते स बुधान्
प्रज्ञावैभवेन, दैवदत्तप्रतिभानवान्
कुलगृहकीलितकवित्वकलाकारणिकः
कोविदेषु कीर्ति यः किलाधात्कृतिमानवान् ॥२५॥

उत्कर्षस यो लेशस्ति ह्रिर्युक्तः, बाह्य एव भाग्योदयि ह्रियुक्त इत्यर्थः। यस्य लक्ष्मणस्य समयपर्यन्तम्। महत्त्वस्य मानं गौरवं प्रकाशयन्। सर्वसामन्तोपलक्ष्यवान्, चौमूसामोदाधिपप्रभृतिभिः सर्वैः सामन्तैः कृतः पूजाविधिः सत्कारोऽभवत्। कुलगृहे कीलिता स्थिरीकृता (वशीकृतेति यावत्) या कवित्वकला तस्यां कारणिकः परीक्षकः। कवितायाः समालोचनपण्डित इत्यर्थः। कृतिनां मध्ये मानवान् यः कोविदेषु कीर्तिमधात्। अत एव अस्य सदने प्रायः प्रतिदिनमेव सायं सर्वेपि पण्डिताः प्रतिष्ठिताः कवयश्च समव-यन्ति स्म। आसीचास्य महत्सु कोविदेषु प्रतिष्ठा।। २५॥

## दो०-पूर्वजगुणवन्दीकृतां वुन्दीमयमेति सा। यत्र पूर्वजानां सुबहु सम्पत्समुदेति सा।। २६॥

अयं रुक्ष्मणः । पूर्वजानां श्रीकृष्णभट्टद्वारकानाथप्रभृतीनां गुणैर्वन्दीकृतां वशीकृताम् । बुन्दीनगरीम् एति सा ॥ २६ ॥

## कविताकोविदतामखिलपरिचयचातुर्यं च । नृपतिः प्रज्ञाचक्षुषः प्रेक्ष्य बहुलमानश्च ॥ २७॥

अखिलपदार्थानां परिचये चातुर्यम् । तथा च अन्धस्याप्यस्य हस्ते यत्कि-श्चित्युक्तकं दत्त्वा, तेन समन्तात्तस्य स्पर्शेन परिबोधे हृदि स्थापिते, पुनरन्या-न्यपदार्थादिषु चेतोव्यासक्तावपि, पूर्वस्पृष्टपुक्तकस्य तत्कालं परिचये पाट-वम् । एवं बहूनामप्यपरिचितानां पुरुषाणां सकृत् स्वरवोधेन परिज्ञानम् । गन्धेन गोमहिष्यादिम्नूत्रपरिज्ञानम्, इत्यादि चातुर्यं च प्रेक्ष्य । बहुलं यथा स्थात्तथा आनञ्च पूज्यामास ॥ २७ ॥

# खखनन्दावनिवत्सरे राममहीन्द्रोऽमुष्य । ग्राममदाद् गोविन्दपुरमुरसि सुबहु संतुष्य ॥ २८ ॥

बुन्दीनरपितः श्रीरामासिंहः (१९०० तमिक्रमसंवत्सरे) अमुष्य अमु-ष्मे । संप्रदानस्य शेपत्वविवक्षया पष्टी । गोविन्दगढ-(पुर-)-नामकं ग्राम-मदात् । यो हि १९५६ तमसंवत्सरपर्यन्तमेतद्वंशजानामधिकारे आसीत्। एतहुत्तरं तु भट्टलक्ष्मणस्योत्तराधिकारिणः (एतासां पङ्कीनां लेखकस्य) बाल्यात् अपरिचयाच्च, नासो प्रामोधिकियते सा। अधुना तु बुन्दीराज्यस्य गुणप्राहितामेव स प्रतीक्षत इत्यलम् ॥ २८॥

असुते तस्मिन् संस्थिते, केशवपड्यत्रेण । दत्तकेन जातं ततः सुन्दरलालवरेण ॥ २९ ॥

तिसन् लक्ष्मणभट्टे संस्थिते मृते । संपूर्वकस्य तिष्टतेर्मरणमर्थः (वामनः)। केशवभट्टस्य वक्ष्यमाणस्य पड्यम्रेण कूटनीत्या । सुन्दरलालो दत्तको जात इत्यर्थः । भावे प्रत्ययः ॥ २९॥

श्रीमद्भजपालविबुधस्य चतुष्पुत्रान्तरे
तुरीयो गोविन्दलाल इति तनयोऽलसत्
श्रीमद्रामसिंहमानितस्य यस्य कलिविलास—
ग्रुक्तककवित्व—गीतिसंग्रहः समामिलत् ।
तसाद् घासीलालतो गरिष्ठो मूर्तिशिल्पकला—
प्रिथतपिटष्ठो बत सुनुः केशवोऽभवत्
ईप्याभरावेशतः कुटुम्बक्तशहेतोर्यस्य
केशवमहोदयस्य पुत्रद्वयमद्यतत् ॥ ३०॥

सुन्दरलालस्य वंशक्रममिधत्ते—व्रजपालमदृस्य चतुर्णा पुत्राणामन्तरे मध्ये । तुरीयश्चतुर्थः । जनविंश्यां शताब्द्यां सर्वत्र प्रथितयशसा जयपुरेन्द्रेण श्रीमद्रामसिंहदेवेन संमानितस्य । अयं हि पूर्वं श्रीमद्रामसिंहामात्सस्य पण्डितशिवदीनकान्यकुब्जस्य प्रियकविरभूत् । ततः क्रमेण श्रीरामसिंहाना-मपि प्रीतिभाजनमासीत् । एतस्य प्रन्थाः—'कलजुगरासा–सांचक्रंद्रवर्णन—

माघवविनोद-मुक्तककवित्वानि, गीतयश्च', तेषामेव संग्रहः समामिलत् अद्याः विद्युपलब्धः । तसात् गोविन्दलालात् । घासीलालतो ज्येष्टः मूर्तिशिल्पक-लायां प्रथितः पटिष्टः । एष हि केशवो मृद्घटिता मूर्तीरारचय्य आश्विनमासेऽ- नुष्टीयमानां सन्ध्याम् (सांझी) अपि संद्धाति सा, यत्र सर्वगुणग्राही जय-पुरनरेन्द्रः श्रीरामिसहोपि द्रष्टुमायाति सा । अत एव च शनैः शनैः 'सांझी-वाले भट्डजी' इति प्रसिद्धिरासीत् । एतेन कृता बह्वयो मूर्तयो विश्वेश्वरमन्दि-रेपि सन्ति, या नृसिंहलीलायामद्यापि स्थाप्यन्ते । ईर्ष्याभरस्य आवेशतः । यस्य केशवमहोदयस्य पुत्रहृयमद्योतिष्ट ॥ ३० ॥

सो०-एष हि मोतीलाल,-दत्तक आसीत्केशवः।

अस्य हि जीवनलाल, सन्दरलालावातमजौ ॥ ३१॥ एष केशवो मोतीलालनामकस्य पितृब्यस्य दत्तकोऽभूदिति पृष्टतो दत्ते वंशवृक्षे विदितं भविष्यति । अस्य केशवस्य ॥ ३१॥

दो०-अनयोरेव हि लघुतरः सुन्दरलालो नाम । लक्ष्मणभट्टानां पदं पश्चात्तदधिजगाम ॥ ३२ ॥

अनयोर्मध्ये लघुतरः । पश्चात्, छक्ष्मणभद्दानां स्वर्गगमनोत्तरम् । तत्, पदम् ॥ ३२ ॥

एतत्समयं मन्मतिर्धूमकेतुमवयाति । हेतुरभृत्कुलगौरवक्षये सकलविधयाऽति ॥ ३३ ॥

मम मितः, एतस्य सुन्दरलालस्य स्थितिसमयं धूमकेतुम् अवयाति जा-नाति । यः समयः सकलविधया सकलप्रकारेण, अति अत्यन्तम् कुलगौरव-स्रये हेतुरभूत् ॥ ३३ ॥

सो०-विद्यादृरचरस्य, भङ्गाघूणितचेतसः।

निकटजना हि निरस, सपरिजना छुछुडुः श्रियम् ॥३४॥

विद्यातो दूरे वर्तमानस्य, विद्याशून्यस्येत्यर्थः । परिजनेन भृत्यादिवर्गेण सहिता निकटजनाः कुटुम्बिनः । निरस्य तिरस्कृत्य श्रियं लुलुटुः ॥ ३४ ॥ क०-ग्रामगृहभारोप्येतदायत्तो वस्य ततो

छण्ठनप्रवृत्तोऽभवदावृत्तोऽविलम्बितम्
सम्बन्धिनोऽन्येपि परिपात्य ऋणजालममुं
गृहपरिपालनीयमेव विद्धुर्द्वतम् ।
परःश्चता ग्रन्थाः कैश्चित्क्रीता, अथ नीताः परेर्वस्तादिकसम्पद्दपनीता मन्त्रिणाऽद्धुतं
तत्सुन्दरलालशर्मणोऽसौ स्थितिकालो हन्त
मण्डनसुकीर्तिकृते कालोऽभृतसुनिश्चितम् ॥ ३५॥

आवुत्तो भगिनीपतिः । ग्रामाणां गृहस्य च कार्यभारः एतस्य आवुत्तस्य आयत्तोऽसूदिति स लुण्डनप्रवृत्तोभूत् । अन्येपि मथुरादिवासिनः श्रीकृष्णजी- अदृप्रसृतयः, ऋणरूपं जालं परिपात्य, स्वगृहे पालनीयं अमुं विद्धः । ते हि तं मथुरां निन्युस्तत्रेव च, ऋणं वर्धयामासुर्जयपुरे च राजद्वारेऽनुपस्थितिकृत- मपराधं (तफावत) च । मिल्रणा वसति (बसई )ग्रामवास्तव्येन वंशीधरेण वख-पात्र-पुस्तकादिसंपत्तिः, अपनीता । मन्नी संपदं वर्धयति, एष तु तां हरतीत्यद्भुतम् । मंडनकवीन्द्रस्य सुकीर्तेः कृते । कालः अन्तकः ॥ ३५ ॥

दो०-व्ययोपि लघुरायो महाँस्तदपि ऋणं प्रायोजि । ग्रामे बुन्दिनियोजिते विन्दुरेव समयोजि ॥ ३६॥

विन्दुः ग्रून्यम् । ग्रामो हारित इत्यर्थः ॥ ३६॥

वसतिग्रामे वस्तुचयमनयनमन्त्री न्यस्य । एकं द्वे त्रीण्ययमधाद् गृहे गणनमेतस्य ॥ ३७॥

भङ्गामत्त एष 'एक दो तीन' इत्यादि गणयति सा, तन्नोखेक्षेयम् ॥ ३७॥

व्यसनखण्डपतितस्ततः सोयं सुबहु दिदेव । मण्डनकुलमण्डनकरीं कीर्तिमखण्डयदेव ॥ ३८॥ एवं किल देवर्षिकुलमानौ यनपिहिते हि। तैलङ्गाङ्गणमिदमभृतिकश्चित्तिमिरविलेहि॥ ३९॥

देवर्षीणां कुलरूपे भानौ । यन्थकर्तुरवटंकोयम् । विपत्तिरूपेण घनेन पिहिते। एतत्प्रान्तीयतैलङ्गाङ्गणं तिमिराकान्तमभूत् । प्रायो मथुरादिवासिनस्तैलङ्गभट्टाः शुष्काभिमानमूलिकामव्यवस्थां जातौ प्रवर्तयामासुरित्यर्थः ॥ ३९॥

मथुरामण्डलवासिनः सन्धिमिमं समवाप्य । व्यज्ञम्भन्त जात्यङ्गणे नेतृभावमास्थाप्य ॥ ४०॥

मथुराप्रान्तीयाः सजातीया इममन्धकारावसरं प्राप्य, नेतृत्वं आस्थाप्य, स्वत एव कल्पयित्वा न तु सर्वसंमत्या । जात्यङ्गणे व्यज्ञुम्भन्त स्वकीयं मा-हात्म्यं प्रकटयामासुः । भाषाप्रसिद्धं 'पञ्चत्वं' विशेषेण प्राप्ता इति भावः ॥४०॥

एवं सुबहु विचेष्ट्य स हि सुनिशरफणिविधुनाम्नि । वर्षे, ननु नाधिकवयाः प्रयाति सा सुरधाम्नि ॥ ४१ ॥ १९५७ तमे विक्रमसंवत्सरे । नाधिकवयाश्चत्वारिंशहर्षाणामासन्नः ॥४१॥



असंततो तसिन् गते मतेन सकलकुलस्य । पौत्रः प्रभुरभवत्पदे श्रीलक्ष्मीनाथस्य ॥ ४२ ॥ तस्मिन् सुन्दरलाले, असंततिके सते, श्रीलक्ष्मीनाथपौत्रः तस्य पदे

परं इयामलालस्तदा सुन्दरलालपदाय । लोकानां दुर्मत्रणात्सज्जोऽभृदह्वाय ॥ ४३ ॥

सुन्दरकालपदं ग्रहीतुम् । अङ्गाय झटिति, सजाः सन्नद्धोऽभवत् ॥ ४३ ॥

क०-श्रीमचुत्रीलालतनयेषु छोटेलाल इति
तनयो द्वितीयोऽभवत्प्जाजपभाजनम्
तस्मात्संबभ्व सुतः प्राक्तनकवित्वगृहं
श्रीबालसुकुन्द इति, योऽधात्पितृशासनम् ।
तस्मादुदभूतां रामकृष्णश्यामलालौ सुतौ
विनयान्वितौ यौ विद्धाते नयपालनं
ज्यायानेनयोर्वै श्रीमद्रामकृष्णनामाऽधुना
कामान्कृष्णकथयैव वहति विवाधनम् ॥ ४४ ॥

इयामलालस्य वंशकममाह—श्रीमचुन्नीलालस्य (व्रजपालस्य ) तनयेषु । देवपूजायां जपेष्वेवासक्तः । प्राक्तनानां कवित्त्वच्छन्दसां गृहम् आकरः । बहूनि कवित्वानि तस्य कण्ठस्थान्यासन्नित्यर्थः । यः पितृशासनम् अधात्, अर्थात्सोपि पितृवत् केवलं पूजाजपभाजनमेव बभूवेत्यर्थः । एनयोः पूर्वोक्तयोः रामकृष्ण- इयामलालयोर्मध्ये ज्यायान् । विवाधनं निर्वाधम् । कृष्णकथयैव कामान् पूर्यित । पौराणिक इत्यर्थः ॥ ४४ ॥

दो०-मद्नमोहनस्तत्सुतो विनयभूमिरभिभाति । तस्य हि राधेश्याम इति तनयो सुदं ददाति ॥ ४५॥ तस्य रामकृष्णस्य सुतो मदनमोहनः । तस्य मदनमोहनस्य तनयो राधेश्यामः ॥ ४५॥

रामकृष्णतो लघुतरः क्यामलाल इति नाम। कामममुष्मिन्नवसरे वाममतिं प्रजगाम॥ ४६॥

कामं यथेच्छं वामबुद्धिं जगाम ॥ ४६॥

सोयं सामसदुक्तिभिद्गिमद्रश्नेनापि । वंशिना हि शुभशंसिना तृष्णींभावमवापि ॥ ४७॥ सोयं इयामलालः सामोपायैः सदुक्तिभिश्च । दान्नो बन्धनस्य दर्शनेन, अर्थात् एवंविधाम् ऋणबहुलां जीविकामधिकृत्य किं करिष्यसीति बन्धन-भयप्रदर्शनेन । लोकप्रसिद्धानां 'दामानां' मुद्राणां दर्शनेन च किञ्चिद् दृब्यं दस्वेत्यर्थः । अहं तव ग्रुभानुध्यायी असीति शंसिना वंशीधरेण तृष्णीभावं प्रापितः, शमित इत्यर्थः ॥ ४७ ॥

अन्ततस्तु सुसमन्ततः सकलसंमतेनेव । लक्ष्मीनाथमहात्मनां पौत्रोऽध्यासिष्टेव ॥ ४८ ॥

सुसमन्ततः परितः । अध्यातिष्टैव, सुन्दरलालस्थानेऽधिकृतो वभूवैवेति भावः ॥ ४८ ॥

सो०-बुधद्वारकानाथ,-तनुजो ह्यनुजो नतिशराः। सोयं मथुरानाथ उपनयते रचनामिमाम्।। ४९॥

अनुजो लघुः, बुधद्वारकानाथस्य तनुजः । गुणिनां सेवायां नतिशराः सोयं मथुरानाथ इमां रचनामुपनयते ॥ ४९॥

क०-श्रीमद्भजपालतनयेषु यस्तृतीयोऽभव-

चातुर्येऽद्वितीयो वासुदेव इत्यथाख्यया काव्यमार्मिकस्य यस्य कोविदेषु ख्यातिरभू— दामोदरमन्दिरे हि भागवतव्याख्यया । तस्य त्रिषु पुत्रेष्वभूज्येष्ठो रघुनाथ इति पुत्रस्तु कनिष्ठोऽभवत्कल्याणेत्युपाह्वया मध्यमः सुतोयमभून्मान्यजन्मध्यमणि— र्लक्ष्मीनाथनामा कीर्तिवामाद्यितः श्रिया ॥ ५०॥

मथुरानाथस्य वंशकमं प्रकटयति—अथ वजपालतनयेषु आख्यया वासु-देव इति यस्तृतीयोभवत् । कान्यविपये मार्मिकस्य यस्य दामोदरमन्दिरे भागवतस्य व्याख्यया (कथया) कोविदेषु ख्यातिरभूत् । एप हि सवाई- जयसिंहदेवस्य (तृतीयस्य) समये, सवाईरामसिंहदेवस्य च (द्विती-यस्य) समये वर्तमान आसीत्। अस्य हि 'राधारूपचरित्रचन्द्रिका, दादू-द्यालचरित्रचन्द्रिका, नखसिखवर्णनम्, मुक्तककवित्वानि च प्राप्यन्ते। प्रभू-त्रविस्तरेपि तद्रचनादर्शभूतमेकं कवित्वमधस्तादुद्धियते—

> "विहरत राधारूप चंद निजमन्दिरमें कोटिरतिकामसुघराई सुम सरसें अरस परस नैन मधुप मुखारविंद, लावनि अपार मकरंदकन परसें। रितरसवारी कलाकित करोरनसों 'वासुदेव' सुंदर अनोखे रंग दरसें चंचला चपल, चारु सुधाघन आपसमें आनँदसो नेहके अछेह मेह बरसें ॥॥॥"

तस्य वासुदेवस्य । मान्यजनानां मध्ये मध्यमणिः (तरलः), श्रिया छक्ष्म्या, कीर्तिरूपाया वामाया दयितः, लक्ष्मीनाथनामाभूत् ॥ ५०॥

नैपुणनिवद्धा येषामेकलयवद्धा कथा रोचते सा श्रद्धावतां मनिस मनोज्ञेयम् सौष्ठवनिवद्धसर्वकार्याणामुदारहदां येषां दिनचर्या लोकचातुर्यानुक्लेयम् । भूरिपरिवारपुषां प्रवलप्रभावज्ञषां जातिरपि येषां नता नानृता प्रशंसेयं बहुलकलागृहान् कवीन्द्रकुलकीर्तिवहान्

लक्ष्मीनाथप्रिथितिपितामहान् प्रशंसेयम् ॥ ५१ ॥
एकलयेन एकस्वरक्रमेण बद्धा । सौष्ठवनिबद्ध०-येषां प्रत्येककार्याणि सौष्ठवयुक्तान्यासन् । तथैव चात्मनो बालान् शिक्षयन्ति सा । द्रव्यव्यये येषां
हृद्यमत्युदारमासीत् । अत एव आत्मनो विस्तृतस्य कुटुम्बस्य, भ्रातुः कुटु-

म्बस्य च, बहवो विवाहाद्यः प्रसावाः श्लाध्यरीत्मा कृताः । आत्मनो निजपुत्रीणां च भूरिपरिवारं पुष्णिन्त तेषाम् । येषां स्वाभाविकगौरवेण जातिरिष्
येषां येभ्यो नता । संप्रदानस्य शेषत्येन षष्ठी । अत एव ते आत्मनो जीवनकाले मथुराद्मिण्डलवास्तव्येभ्यः सजातीयेभ्यो न कदाचिद्पि वैगुण्येषि संकुचिन्त सा । जात्यां प्रसिद्धा तेषां 'सपाद्हस्तमिता उपानत्' । इति इयं प्रशंसा
न अनृता । चित्र-गान-स्थापत्य-मूर्तिनिर्माणादिबहुलकलायुक्तान् । अहं
प्रशंसेयम् । लिङ् ॥ ५१ ॥

सो ० - बुधवरचिंमनलाल - सुत-जगदीशकवेः सुतौ । श्रीमन्मोतीलाल इह हि लडेंतीलाल इति ॥ ५२॥ देवर्षिवासुदेवस्य वंशकममाह — चिंमनलालसुतस्य कविवरजगदीशस्य (पूर्वप्रोक्तस्य) मोतीलाल - लडेंतीलाल इति हो सुतौ ॥ ५२॥

तत्र हि मोतीलाल, सुतः केशवः समभवत् । अथ च लडेंतीलाल, सुतः श्यामलालोऽभवत् ॥ ५३॥ मोतीलालस्य स्थाने केशवो दत्तकोऽभवदिति पूर्वमुक्तमेव ॥ ५३॥

दो०-असुते तसिन् स्वर्गते श्रीमद्रघुनाथो हि । वासुदेवतनयोऽश्रयत्पदं ततो ज्येष्ठो हि ॥ ५४ ॥

तस्मिन् इयामलाले । ततस्तदनन्तरं ज्येष्टो वासुदेवतनयो रघुनाथः इयाम-कालस्थानमश्रयत् ॥ ५४ ॥

तसिन्नप्यसुते गते श्रीमत्कल्याणो हि । ज्येष्ठपदेऽतिष्ठन्मनो यस्यासीदतिरोहि ॥ ५५ ॥

तसिन् रघुनाथेप्यसुते गते । ज्येष्टस्य भ्रातुः पदे कल्याणोऽतिष्ठत् । यस्य कल्याणस्य मनः अतिरोहि अत्यारूढम् (अत्युन्नतम्) आसीत् । स द्येवं-विधो विल्लासी आसीद् यदयसुपानहोर्मध्ये पुष्पसारसौरभं (इन्न) ददाति स्मेति श्रूयते । आसीत्स हि रामसिंहदेवानाम् (अर्वाचीनानाम्) समये । एतत्कुदुम्बस्यापि भारो बहुकालं लक्ष्मीनाथमहाभागैरेव निर्व्यूढः ॥ ५५॥

## सो०-तत्तनया राजन्ति, विनतविनोदीलाल इति । कवितां ये कलयन्ति, विद्यान्तरविज्ञा अपि हि ॥५६॥

विद्यान्तरे इङ्गिलेश्—पारसीकादिभाषासाहित्ये विज्ञा अपि वजभाषाकवितां कुर्वन्ति । श्रीमतो मानसिंहमहाराजस्य योवराज्यावसरे रायसाहबमुंशीना-नगरामजीमहोदयवितीणं सुवर्णपदकं 'कविमण्डल' द्वारा तैरिधगतम् (उत्त-मसमस्यापूर्तिकृते ) ॥ ५६ ॥

दो०-मनमोहन-व्रजमोहनौ तत्तनयौ लसतोऽद्य।
यौ विद्याध्ययने रतौ श्रमायासमपनोद्य ॥ ५७ ॥
श्रमजनितम्, आयासं खेदमपनोद्य अविगण्य्य ॥ ५७ ॥
क०-मध्यमोपि सर्वोत्तमो लक्ष्मीनाथविज्ञोऽभवद्यं हि गुणाभिज्ञो जनोऽजस्रं समुपाश्रयत्
श्रीद्वारकानाथ-वदरीनाथौ वरिष्ठौ सुतौ
तस्य हि केदारनाथ इति चरमोऽभवत् ।
यस्य हि केदारनाथसुकवेः श्रीनाथः सुतौ
दामोदरमन्दिरे प्रवक्ति कथां पूर्ववत्
तस्य स्वरवन्धसुप्रशस्यकथाप्रक्रमस्य
गोपी-गोकुलादि भाति पुत्रवृन्दमर्थवत् ॥ ५८ ॥

गुणाभिज्ञः-कथा-दाक्षिण्यादिगुणगौरववेदी जनोऽहर्निशं सेवते सा। सुक-विरिति विशेषणेन तेषां भाषाकवित्वपाटवं सूचितम्। जयपुरिक्षाविभागा-दुपलब्धसाहित्यशास्त्रिपदका इमे व्रजभाषायाः कवितायामपि निपुणा आसन्। पूर्ववत्-यथा पूर्वे पूर्वजाः कथयन्ति सा तथा, अनेन अस्याः कथायाः पारम्परिकीत्वं सूचितम्। स्वरबन्धेन एकल्येन सुप्रशस्यः कथाप्रक्रमः कथाबन्धो यस्य तस्य। गोपीनाथ-गोकुलनाथ-सीताराम-राजेन्द्र दृत्यादि। अर्थवत् अनुगतार्थम्॥ ५८॥

सो०-श्रीमछ्रक्ष्मीनाथ,-मध्यमतनयो विनयवान्। श्रीमद्भद्रीनाथ,-नामा नन्दति नीतिमान् ॥ ५९॥ श्रीमछक्ष्मीनाथस्य कनिष्ठपुत्रस्य वंशमुक्तवा आद्ययोः पुत्रयोर्विषये आह— श्रीमह्नक्ष्मीनाथस्य मध्यमस्तनय इति । नीतिमान् आचारनीतौ व्यवहारे च कुशलः ॥ ५९ ॥

बरवैछन्दः---

शास्त्रमार्मिकान् कुशलान् बहुलकलासु । बदरीनाथपितृच्यान् स्तौमि तदाशु ॥ ६० ॥

ज्यौतिपशास्त्रे शिरोमणिसूर्यसिद्धान्तपर्यन्ताध्ययनान्, कान्यसाहित्ययो-निंसर्गमार्मिकान् । चित्र-स्थापत्य-संगीत-मूर्ति-निर्माणादिबहुषु कलासु ६०

सो०-ज्यायान् सुत उदियाय, बुधो द्वारकानाथ इति । यस्य विपुलविनयाय, विद्यादिकमभवत्सदा ॥ ६१ ॥ लक्ष्मीनाथस्य ज्येष्ठमुतो द्वारकानाथ इत्युदियाय । यस्य विद्यादिकं विपु-

लविनयायाभवत् ॥ ६१ ॥

क०-शान्तिचर्ययैव येषां जीवनं व्यतीतमभूद्-दुःखं न प्रतीतमभूद् भूयो भूरिविभ्रामि वयसि वियाति शनैस्तावान् शम आसीद्यतः संपदि विपदि तुल्यभावान् वरिवस्थामि । श्रीभागवतादिचर्चाव्ययितसमस्तायुषो निर्भरनिरस्ताखिलवाञ्छानिहाध्यस्यामि निखिलनरेषु निरुपाधिनिर्मलाचरणान्

श्रीद्वारकानाथतातचरणान् नमस्यामि ॥ ६२ ॥ ... भूरि विश्रमयति संसारे घूर्णयति तादशं दुःखं यैर्न प्रतीतम् । उपार्जन-रक्षणन्ययादिविषयिणी धनचिन्ता वासना च जगति भ्रामयति, एतत्सर्वे नासीत्तेषाम् । पूर्वं पितुरधीनमासीद् गृहम्, अनन्तरं तु पुत्रसात्कृतमिति सांसारिकप्रपञ्चस्तेनांनुभूत इसर्थः । शनैर्वयसि गच्छति सित । एतावती शान्तिरासीत्, यद् ग्रामादीनां धनं गृहे आयाति सा, तस्य सुखमपि नाम-बदेवं यदि गृहे भोजनस्याप्यभावोऽभवत्तत्कृतक्केशोपि नासीत्, इत्यादिना स्थालीपुलाकन्यायेन संपद्विपदोस्तुल्यभावान् तान् वरिवस्थामि पूजयामि । श्रीभागवतं प्रतिदिनपाठेन कण्ठस्थप्रायमभवत् । अध्यस्यामि, उत्तमगृह-निवासे उत्तमवस्त्रपरिधाने भोजनादिषु च तेषां या वान्छा नाभवत्तामिदानीं सूक्ष्मविचारेण स्थिरीकरोमि, निरीहत्वात्तेषाम् ॥ ६२ ॥

दो०-ज्येष्ठस्तत्तनयो हि यो रमानाथ इति भाति ।
ज्येष्ठः स हि मे सोदरो वर्णनिमद्गुपयाति ॥ ६३ ॥
संप्रदायसिद्धान्तानुसारं श्रीमद्भागवतगीतादिकथां तामवधार्य परं प्रीयतां
यिन्निर्मितशुद्धाद्वैतदर्शनादिग्रन्थान् वीक्ष्य
वेदान्तविमर्शनादिवैदुष्यं प्रतीयताम् ।
स्वाभाविकसरसकवित्वात्कमनीयः सतां
भाषणेः सभासु स्तवनीयः सोयमीयतां
मोहमयीमण्डितमहिममहनीयतमः

पण्डितश्रीरमानाथशास्त्री परिचीयताम् ॥ ६४ ॥
विशिष्टाद्वैतवादिनामिदमत्र मतम्, अद्वैतवादिनः शाङ्करास्त्वेवमभिप्रयन्ति
शुद्धाद्वैतवादिनो वाङ्कभास्त्वेवं साध्यन्तीत्यादि पृथक् पृथक् संप्रदाय-सिद्धाशुन्तानामनुसारम् श्रीमद्भागवतत्य गीताया अन्येषां च भक्तिविषयपोषकाणां,
धर्मग्रन्थानां कथाम् । यथा द्यत्र जयपुरे श्रीभागवतत्य गीतायाश्च कथा
पूर्वविशेषणविशिष्टा श्राविता । इमे ग्रन्था श्रद्धाविष प्रकाशिताः—

शुद्राहैतदर्शनम् (भागद्वयम्, हिन्दीभाषायां यत्र संप्रदायसिद्धान्ताः प्रकाशिताः), श्रीमद्वलभाचार्यस्य षोडशमन्थानां हिन्दीभाषानुवादः, सेवा-

कौमुदी-गीतातात्पर्य-न्यासादेशादिभाषान्तरम्, छान्दोग्योपनिषद्गाध्यम् (संस्कृते), स्तुतिपारिजातः, दर्शनाद्शः, रासलीलाकाव्यम्, दुःखिनी बाला (संस्कृतोपन्यासः)। ग्रुद्धाद्वैतसिद्धान्तसारः, श्रीमद्वलभाचार्थः (जीवन-चरितम्), राधाकृष्णतत्त्वम्, ब्रह्मसंबन्धः, आदयो ग्रन्था हिन्दीभाषायाम्। ग्रुद्धाद्वैतदर्शन-छान्दोग्योपनिषद्भाष्यप्रभृतिभि-ग्रंन्थैवेद्दान्तविचारे तस्य पा-ण्डित्यं बुध्यताम्।

तेषां किवता स्वाभाविकी एव विलोक्यते। यदा हि ग्रन्थानां यथावदृध्य-यनं न कृतं तदेव किवतायां साधीयसी प्रवृत्तिरासीत्सा च किवता सरसा भवति। विना हि पूर्वप्रतिभां न भवत्यनुपहसनीया किवतिति स्वाभाविकस-रसकिवत्वात्सतामभिलपणीयः। एतिक्वार्मितं रासिविलासः, दुःखिनी बाला चेति पद्यगद्यमयं काव्यद्वयं जयपुरात्पुरा प्रचारिते संस्कृतरलाकरेंऽशतः प्रकाशितम्। अन्यान्यानि च समये समये 'मङ्गलाशासन' प्रभृति लघुपुस्त-केषु तदीयकाव्यानि प्रकाशितानि। मोहमयीनगरे स्वपाण्डित्यवैभवेन मण्डितो यो महिमा तेन श्वाधनीयतमः। मोहमयीसदृशे सुदूरदेशिष स्वगु-णगरिम्णा ख्याततम इत्यर्थः॥ ६४॥

# दो०-तत्तनुजो व्रजनाथ इति स्रिसरणिमनुयाति । इंग्लिशसंस्कृतकृतमुखो लेखपदुः प्रतिभाति ॥ ६५ ॥

तस्य रमानाथशास्त्रिणः पुत्रः । कृतमुखः कुशलः । लेखेषु सामायिकहि-न्दीपत्रेषु प्रकाशनीयेषु निवन्धेषु पदुः । 'व्रजनाथरमानाथशास्त्री' इति नाझा 'माधुरी'प्रमृतिपत्रेषु प्रकाश्यन्ते तल्लेखाः । 'श्रीमद्दलभाचार्य और उनके सिद्धान्त'नामको विशिष्टो प्रनथो ह्यनेन निर्माय पुष्टिमार्गासिद्धान्तकार्यालया-द्मकाद्रितः । अयं हि वेल्लनाटीयविद्यालयेन पाठ्यपुस्तकत्वेन निर्धारितः॥६५॥

लघुद्वीरकानाथबुधतनयो ननु योऽजलिप । मण्डनकविकुलमन्दिरे स हि सकलैः समकलिप ॥ ६६॥ अजलिप कथितः । मण्डनकविगृहे समकलिप, दत्तकत्वेन नियमितः ॥६६॥ लुण्ठकलोकविलुण्ठिते केवलनिलये नाम । पितामहोद्योगादहो स्वत्वं सोधिजगाम ॥ ६७ ॥ केवलनिलये वस्त्रभाण्डादिसामग्रीश्चन्ये गृहे । तत्र हि संमार्जन्यपि क्रीत्वा स्थापिताभूदिसात्र नातिशयोक्तिः ॥ ६७ ॥

यद् गृहमंशीकृतमभूदंशीकरकमलेन।

तस्मिन् तृणभि संभवेदिति मान्यं बत केन ॥ ६८॥ अंशीकृतं स्वभागभुक्तःवेन निर्धारितम्। वंशी वसतिवास्तव्यो वंशीधरः ॥ ६८॥

केशवकेशविपाटकं वंशिनमिममनुमात । 'सतृणम'त्ति' दृष्टान्तमिव मूर्तिमन्तमवयात ॥ ६९॥

केशानामपि लुञ्जकं सर्वस्वापहारकमित्यर्थः । कौमुदीस्थस 'तृणमप्यप-रित्यज्य सतृणमित्त' इत्यस्य मूर्तिमन्तं दृष्टान्तमिव अवयात जानीत ॥ ६९ ॥

अप्रवन्धनिर्वन्धमथ ऋणदृढवन्धमवाष्य । पङ्कमग्रतां सर्वथा ग्रामगणः समवाप ॥ ७० ॥ निर्वन्धम् प्रतिवन्धम् । ऋणकृतम् उत्ततेः दृढं प्रतिवन्धनं च प्राप्य ॥७०॥

निःसंकोचं सर्वतोप्युत्कोचं परिगृद्य । द्विगुणं त्रिगुणं कृतमृणं सचिवैर्मिथो विगृह्य ॥ ७१ ॥

मिथः कुटुम्बसम्बन्धिभः साकं, तथा परस्परं कलहश्च ॥ ७१॥

अद्धीधिकहीनो ह्यभूदायो, व्ययस्त्ववर्द्धि । लुण्टाकाधिष्ठितमभूद् गेहं विपिनस्पर्द्धि ॥ ७२ ॥ एवमायमुखमईने व्ययविवर्द्धनेऽहेतु । उपविंशतिसाहस्रकं किमृणं सहजमपेतु १ ॥ ७३ ॥

आयस्य मुखानां द्वाराणां मईने प्रतिरोधने सति । अहेतु (क्रियाविशेष-

णम् ) । विंशतिसहस्रसंनिहितम् ॥ ७३ ॥ क॰ नि॰ ४१ यानि राजगुद्राङ्कितान्यवनीशैरार्प्यन्त ।
तानि दानपत्राण्यपि न्यासीकृतानि हन्त ॥ ७४ ॥
दानपत्राणि प्रामदानपत्राणि (पहा)। आर्प्यन्त अदीयन्त ॥ ७४ ॥
मण्डनकुलनौका प्रकटमेवं भ्रिमगुखमाप ।
पितामहं मातुलमयं कर्णधारमध्याप ॥ ७५ ॥
भ्रामगुखं आवर्तगुखम् (भँवर)। अयं पितामहं मातुलं च कर्णधारं
प्राप॥ ७५॥

पितामहैराश्वास्य स हि विद्यायां समयोजि ।
निजमृणमनुपादाय वत तदृणशोधनेऽयोजि ॥ ७६ ॥
अभियोगादिद्वारा संजातं सुन्दरलालोपिरभवं स्वीयमृणम् संपूर्णम् अगृहोत्वा (किंचिदंशतो गृहीत्वा)। तस्य मञ्जनाथस्य ऋणशोधने। अयोजि
युज्यते सा ॥ ७६ ॥

क०-काशीनाथशास्त्रिभिः प्रदर्शितप्रथमपथो वर्द्धितमनोरथोऽनुमेने तत्प्रशासनं कौमुदीं मनोरमां सरत्तमथ शेखरं च श्रीमद्धरिदत्तेभ्यः पपाठ दृढितासनम्। मञ्जनाथ एष लक्ष्मीनाथशास्त्रिसविधतोपि शेखरेथ कौमुद्यां विवेद वादशासनम् एवं लक्ष्मीनाथशास्त्रिचरणानुकम्पावला-

द्भाष्याविध संपादयामास शब्दशासनम् ॥ ७७ ॥ काशीनाथशास्त्रिणां परिचयो जयपुरपण्डितवर्णने द्रष्टव्यः । प्रदर्शितः प्रथमः पन्था मार्गो यस्मै सः । सिद्धान्तकौ सुदीम्, शब्दरत्नसहितां मनोरमां च । शेखरं परिभाषेन्दुशेखरम् । श्रीहरिदत्तशर्माणो मैथिला जयपुरराजगुरवः पूर्व राजकीयसंस्कृतकालेजे व्याकरणद्वितीयाध्यापका अभूवन् । व्याकरणा- तिरिक्तं काव्यसाहित्यादिष्विप कृतमुखानां येषामनुजाश्चन्द्रदत्तरामीणः साम्प्रतं व्याकरणाध्यापनप्रधानपदमधितिष्ठन्ति, यत्परिचयः पूर्वं दत्तः । दृढितं आसनं यस्मिन् कर्मणि यथा भवति तथा। वादशासनं शास्त्रार्थप्रक्रियां जटाजूटादिटीकाग्रन्थपरिष्कारमित्यर्थः । संपादयामास अधिजने । श्रीमञ्ज-क्ष्मीनाथशास्त्रिचरणानां श्रीकृष्णशास्त्रिणां च परिचयः पूर्वं दृष्टव्यः ॥ ७७ ॥

सो०-व्यनयन् गोपीनाथ,-दाधीचाः काव्येष्वम्रम् । समधिकसदयदशाऽथ, काव्यमर्म समग्रोधयन् ॥ ७८॥

व्यनयन् शिक्षितमकुर्वन् । नाँगल्योपाह्याः श्रीगोपीनाथदाघीचाः पूर्वं राजकीयसंस्कृतकालेजे साहित्यशास्त्रस्य द्वितीयाध्यापका अभूवन् । एतेषाम-व्ययोजनपाटवं काव्यममंपरिज्ञानं च सुप्रसिद्धं जयपुरिवद्वत्सु । 'स्वानुभ-वसारः' 'उपदेशासृतघटी'प्रभृतयस्तद्यन्थाः प्रकाशिताः, 'माधवित्रय' प्रभृतीनि कानिन्वित्पुस्तकान्यप्रकाशितान्यपि सन्ति । एतेषां तनयाः श्रील-स्मीनाथदाधीचास्तत्स्थाने संप्रति पाठशालायामध्यापयन्ति, यत्परिचयः पूर्वं दत्तः । समधिकसदयदशा-अन्यविद्यार्थिनामपेक्षया अधिककरुणाद्दंया दृष्ट्या ॥ ७८ ॥

विद्यावाक्पति-मान्य-,मधुस्रद्गकरुणादृशा । सकलपुधीसंमान्य,-सांख्यतत्त्वमयमधिजगे ॥ ७९ ॥

श्रीमन्मधुसूदनचरणानां परिचयोपि पूर्वं दत्तः । सकलसुधीभिः संमान्यं यत्सांख्यशास्त्रं तत्तत्त्वस् ॥ ७९ ॥

दो०-कृष्णशास्त्रिसविधे सविधि साहित्यं स शिशील।

श्रुताभ्यासप्रतिभायुता कविता सम्रान्मिमील ॥ ८० ॥

श्चतेन शास्त्रज्ञानेन-अभ्यासेन कवितानिर्माणपरिश्रमेण, प्रतिभया च युता । समुन्मिमील अभिन्यक्ताऽभवत् ॥ ८० ॥

बाल्यादेव कवित्वपथपरिचयमयमानायि । मातुलैः स महिमाऽतुलैः, तत्त्वमस्य समदायि ॥ ८१ ॥ अयं कवित्वपरिचयम् आनायि प्रापितः । महिन्ना अतुलेरनुपमेः । अस्य कान्यनिर्माणस्य, तत्त्वं समदायि दत्तं प्रबोधितमित्यर्थः ॥ ८१ ॥

क०-भारतमार्तण्डशिष्यवर्यान् प्राच्यचर्याचणान्
विद्य बहुविज्ञान् पुष्टिमार्गेऽधुना धन्येऽहं
शीघ्रकच्युपाधिमाननीयान् शब्दशय्याशालिप्रोढरचनायामद्वितीयानद्य मन्येऽहम् ।
मञ्जनाथमातुलानमायवत्सलानपि तान्
जाने नयनिस्तुलान् निबन्धे जातिजन्येऽहं
मर्यादानुसारि-सांप्रदायिकसपर्यान् सदा
श्रीनन्दिकशोरशास्त्रिवर्यान् बहु मन्येहम् ॥ ८२॥

सहस्रावधानिप्रवर-भारतमातंण्डपञ्चनदीश्रीगोवर्द्धनशर्माणः (प. गट्ट्छालाजीति प्रसिद्धाः) तैलङ्काः कच्छप्रान्ते (१९०१ तमे विक्रमाब्दे) जनम
लेभिरे । एते हि जन्मान्धा अपि अतिबुद्धिमन्तोऽलोकिकविद्यानिधयोऽसूवन् । शतावधानं साधियत्वा क्रमेण सहस्रावधानपर्यन्तिममे चिकरे । एतेपामलौकिकपाण्डित्यसन्तुष्टैः काशीकलकत्तादिनागरपण्डितः वेदान्तभद्दाचार्यभारतमार्तण्ड-शीघ्रकवि-प्रभृतय उपाधयो दृद्रि । एतेपामद्यावधिप्रकाशिता
प्रन्थाः—मारुतशक्तः (प्रभञ्जनस्य टीका) सत्सिद्धान्तमार्तण्डः-वेदान्तचिन्तामणिः, कृष्णाभिसारः । अप्रकाशितास्तु उपनिपद्धाप्याणि ग्रुद्धाद्धतचन्द्रोदयप्रभृतयः । एतेपामेव महाभागानामिमे प्रधानशिष्याः । भक्तिनौकां प्रदाय जीवानां संसारसागरतारकतया धन्ये, पृष्टिमार्गे वल्लभाचार्यप्रचारितवेष्णवसंप्रदाये । एतेपां रचना, प्रतिपण्मासं नाथद्वारस्थितलकायितगोस्वामिनां तत्सुतानां च जन्मोत्सवसमये मार्मिकाणां विदुपां हृदयमानन्द्यति । प्रचार्यते चैभिः (टिप्पणी) ति प्रसिद्धमुत्सवदिवससूचकं पञ्चाङ्गं
नाथद्वारात् । इमे तत्रत्यगोस्वामितिलकतनयानपाठयन्, सांप्रतं तत्र 'विद्याविभागे'ऽधिकृताः सन्ति । अमायं निव्यांजं वत्सलान् । जातिजनिते निवन्धे

(है विध्ये 'तड') नयनिस्तुलान् नीतौ निरुपमान् । वल्लभसंप्रदायप्रसिद्धाः या मर्यादा धार्मिकपद्धतिस्तद्नुसारिणी सपर्या सेवा येषां तान् । तथा च मशुरायां 'श्रीनाथजीकी बैठक' इति प्रसिद्धं श्रीनाथमन्दिरं, तत्रत्या सेवा चानेन सूच्यते । इमेऽपि विंशतिपरिमितान्यवधानानि चक्तः । तत्कालं समस्त्रादिपूर्त्या 'शीघ्रकविः' इत्युपाधिमिमे प्रत्यक्षयन्ति ॥ ८२ ॥

सो०-तत्साहाय्यमवाप्य, विद्यायामिव बहुविधे।

व्यवहारें ऽप्ययमाप, लब्धुं परिचयमवसरम् ॥ ८३ ॥ तेषां नन्दिकशोरशास्त्रिणां साहाय्यं प्राप्य, विद्यायामिव बहुविधे व्यव-

हारेपि परिचयं लब्धुमवसरं प्रापेति योजना॥ ८३॥

दो०-भाग्यं बुद्धिमथावसरमासाद्य प्रयतेन ।

शनैः शनैः खण्डितमहो ऋणजालं तदनेन ॥ ८४॥

अवसरं अनुकूलं कालम् । प्रयतेन प्रयत्तत्परेण । तत् ऋणजालम्, अनेन (मथुरानाथेन) खण्डितम् समापितम् ॥ ८४ ॥

> मातुलादिसंबन्धिनामन्येषां च ऋणानि । पितामहानुग्रहवशात्सर्वाण्यपि दलितानि ॥ ८५ ॥ यथाक्रमं निजमतिबलादायसमृद्धिरकारि । स्वजनेष्वथ कोविद्गणे गौरवमपि समचारि ॥ ८६ ॥

आयस्य समृद्धिः कृता । स्वजनेषु जातिसमाजे, कोविदगणे विद्वन्मण्डले च, गौरवं प्रतिष्ठा समचारि स्थापिता ॥ ८६॥

पारम्परिकं जीर्णगृहमामूलानिरमायि । पर:सहस्रे रूप्यकैरन्यद् गृहमक्रायि ॥ ८७ ॥

अन्यद् 'नागरपाड़ास्यं गृहम्' क्रीतम् ॥ ८७ ॥ एवं शनकेरात्मपद-गौरवगुणोचितानि । साधनानि सर्वाण्यहो सम्यक् संघटितानि ॥ ८८ ॥ आत्मनः स्थानस्य, प्रतिष्टायाश्चोचितानि । संघटितानि आयोजितानि ॥८८॥

सम्प्रति गुणगौरवविदो विज्ञाः स्नेहमयन्ति । उचराजकीया जना विनयाद्वरिवस्यन्ति ॥ ८९ ॥

राजकीया उच्चपदाधिकारिणः । वरिवस्यन्ति सत्कुर्वन्ति ॥ ८९ ॥

कुटिलोपि च बहिरिमनयन्विनयं संग्रुखमेति । ध्रुविमदमनुकूले विधौ सर्व सहजग्रदेति ॥ ९०॥

अन्तः कुटिलोपि बहिर्विनयमभिनयन् नाटयन्संमुखमेति । अनेन विधे-रानुकूल्यं सूच्यते ॥ ९० ॥

> सहृदयसुजनसहायतामाप्य मितं स द्धार । नवहिन्दीसाहित्यवरविद्यालयं बभार ॥ ९१ ॥

आ-आप्य, आङ्पूर्वकादामोतेर्ह्यप्। नवहिन्दीसाहित्य०—'हिन्दीसाहि-त्यरात्रिपाठशाला'नामको हिन्दीविद्यालय आङ्गविद्यालयस्य समीप एव वर्वति । अत्र हि हिन्दीसाहित्यसंमेलनतो नियमितानां 'प्रथमा-मध्यमा-उत्तमा—'परीक्षाणां प्रन्था नियमानुसारं पाठ्यन्ते । दशाधिका अध्यापका अत्र प्रेम्णाऽध्यापयन्ति । तेषु बहव एवावैतनिकाः । वर्षद्वयाज्जयपुरराज्यतो-प्यस्य शिक्षाविभागद्वारा चत्वारिंशन्मुद्धाः प्रतिमासमार्थिकसाहाय्यं सम्पन्तम् । एतद्प्रन्थकर्त्रा परिचालितेन 'कविमण्डलेन' सोयं विद्यालयः पूर्वं प्रतिष्ठापित इति दिक् ॥ ९१ ॥

सो०-प्राकृतलोकसुखाय, यस्या रसपाकोऽभवत् । संस्कृतपथं निनाय, गाथासप्तशतीं स ताम् ॥ ९२ ॥

प्राकृतभाषानुरागिणां लोकानां सुखाय यस्या रसपाकोऽभवत्तां हालकृतां गाथाससशतीं संस्कृतपथं संस्कृताया भाषायाः मार्गं प्रापयामास । समश्लो-कानुवादेन तां संस्कृतमार्गे आनिनायेति भावः । अत्र प्राकृतानां साधार-णानां जनानां रसनीयां सप्तशतीं, संस्कारसंस्कृतानां नागरिकाणासुपभोग्यां चके इदमपि शब्दशक्तया सूच्यते, तेन च संस्कृतभाषाया अपूर्वोत्कर्षदाय-कृत्वमभिन्यज्यते ॥ ९२ ॥

> स हि संस्कृतभाषागहनतत्त्वाविष्करणाय । यद्यत् किञ्चन चरति तद्विदितं स्याद्वाय ॥ ९३ ॥ अथवा कृतवान् किं न किं, १ करुणां योऽधिजगाम । मण्डनकुलतन्तुः स किल जगन्नियन्तुर्नाम ॥ ९४ ॥

यो मण्डनकुलतन्तुः जगन्नियन्तुः करुणामधिजगाम, स किं किं वा न कृतवानिति योजना । तिहस्तरस्त्वग्रे ॥ ९४ ॥

क०-पश्चनदविश्वविद्यापीठे सर्वमूर्द्वपदं

चरमपरीक्षार्थिषु सोयं समवाप्तवान् जयपुरराजकीयशिक्षाप्रविभागाद्यो व्याकरणे शास्त्रिपदमेष परिलब्धवान् । साहित्येपि लेभे क्रमादेष किलाचार्यपदं रलाकरमुत्प्रमदं सोयं संप्रथितवान् शास्त्रमर्भ शीलितवान्, वाग्मिनः प्रकीलितवान्,

वाचमथोन्मीलितवान्, किं वा न कलितवान् ९५
पञ्चनदिश्वविद्यालये चरमपरीक्षार्थिषु (शाख्रिपरीक्षार्थिषु) सर्वप्रथमस्थानम् (First in whole University)। 'संस्कृतरत्नाकर'नामकं
संस्कृतमासिकपत्रं महामहोपाध्याय पं. गिरिधरशमेचतुर्वेदेन एतद्यन्थकर्शा
संस्कृतमासिकपत्रं सहामहोपाध्याय पं. गिरिधरशमेचतुर्वेदेन एतद्यन्यकर्शा

दो०-राजाङ्गलविद्यालयाध्यापकपद्मयमाप्य । माद्यति मानमहीपतेञ्छत्रच्छायमवाप्य ॥ ९६ ॥ जयपुरराजकीय'महाराजास् कॉलेज' इत्यस्य संस्कृतप्रोफेसरपदम् । आ-आप्य । छत्रस्य छाया इति छत्रच्छायम् 'विभाषा सेनासुरेति' कृतित्वस् । माद्यति, संतोषेण प्रसीदति । 'मोज' इति आषायाम् ॥ ९६॥

यः किल मण्डनकुलगृहं व्यभजदिलसद्धास्ति । मञ्जनाथनामा सपदि सोयं संग्रुखमस्ति ॥ ९७॥

विलसन् हस्ती यिसन् तत्, ईदशं मण्डनकुलगृहमाश्रयत्। अनेन मण्डन-कवीन्द्रस्य तादङ्मिहमशालित्वमात्मनश्च तत्स्थाने स्थितस्यापि अताद-शत्वं सूच्यते॥ ९७॥

कविजनरङ्गानिर्भरं मनस्तरङ्गाद्वापि।

अपटु प्रथितं यत्किमपि, तद्वोऽभिमुखमवापि ॥ ९८॥ किवजनानां रङ्गात् अनुरागजनितादभ्यासात्। अपटु अप्रौढमसुन्दरमिति यावत्। प्रथितं यथाकथञ्जिद् गुम्फितम् (गांठना इति भाषायाम्। अनेनास्मनोऽशक्तिं प्रकाश्य विनयः सूच्यते।) वः युष्माकम् । अवापि प्रापिनतम् ॥ ९८॥

मध्यमग्रुत्तममधमिति सन्तस्तद्विमृशन्तु । मनोमात्रवेद्येष्वपि च के वाचं नटयन्तु ॥ ९९ ॥

विमृशन्तु समीक्षन्ताम् । मानसमात्रैकवेद्येषु कवित्वगुणपरीक्षादिषु विषयेष्वपि, वाचं के नटीं कुर्वन्तु ? यं विषयं मन एव बोद्धं पारयेत्तत्र वाचा कत्थनेन किं गौरविमिति भावः। 'न हि कस्तूरिकाऽऽमोदः शपथेन विभाज्यते'॥ ९९॥

SPS 891.263 M 45 S

17256

1.263 ft 45 S समाप्तः।













# यन्थकर्तुर्वेशवृक्षः ( उत्तरभागः )



# यन्थकर्तुवैशवृक्षः ( उत्तरभागः )



# यन्थकर्तुर्वशावृक्षः (पूर्वभागः)



# यन्थकर्तुर्वशावृक्षः (पूर्वभागः)







